# தசோபநிஷத் பதவுரையோ**ர்** கூடிய திராவிடபாஷியம்.

இதிலுள்ளவை

ஐதரேய ப்ரகதாரணிய சாந்தோக்கிய

உபதிஷத்துக்கள்.

இது

மதத்திரய வித்வான்கினக்கொண்டு தமிழில் மொழிபெயர்ப்பித்து,

கு. அநந்தாசாரிய ரவர்களால்

சென்னே :

மதராசு ரிப்**ப**ன் அச்சுக்கூடத்தில் பதிப்பிக்கப்பட்டது.

1899.

THE KUPPURWAMI SASTI RESEARCH INSTITUTE MYLAPUNE, UNENNAL-4

இதன் விலே ரூபா 3.

## ஐ த டேயோப நிஷ த்.

இது ருக்வேதர்தின் உபகிஷத்து. ஆவையல் 'வாஜு உவி'' என்கிற மக்கிரமே இதற்குச் சாக்திபாடம்.

ஐதரெயத்தின் இரண்டாவது ஆரணத்தில் காலு ஐந்து ஆறு அக்யாய ங்கள். இவ்வுபகிஷத்துகள் ஒன்று இரண்டு முன்றி அத்யாயமாய்ப் படிக்கப் படுகின்றன.

இதற்கு விசிஷ்டாத்கைதபாஷ்மும் கிடைபாது. சம்கரபாஷ்யார்த்தமு**ம்** மத்வபாஷ்யார்த்தமும் காட்டப்படுகின்றன.

மையில்லித், சூதாவாஜ் + கொவாத் கைவாற் குவீ கடா நித்தை கிஷ் க

(ப் - ம்.) ஊல் - இப்போது காணப்படும் ஐகத்தானது, கூடுறு - ஐகத் ஸ்ருஷ்டிக்கு முன்னே, வாகல் - ஒரு, சூதாவாகல்கொ பாப்ரம்மலே மாக உவல்லவோ, கூவிக் - இருந்தது, கூதுக் - வேது, கிஷக் - வ்காபாரமுடை மதாவாவது வியாபாரமில்லாதராவது, கிணக்- ஒன்றம், க் - இல்லாமனிரு ந்தது, வலல்-அந்தப் பரப்ரம்மமானது, இரைகாற - உலகங்களே, வூகா ஊகி - ஸ்ருஷ்டிக்க வேண்டுமென்று, லாலக்ஷை க் - கீணேந்தது.

(மு0 - லா.) ஆப்தியும் அதனமும் அதனமும் ஆச்மசப் தத்துக்கு அர்ச்சம். ஆப்தி யாவது ஜ்ஞானமும் எல்லா விடக்களிலும் வ்யாபரிச்சு சிற்கையும் சல்ர் சிலைமயாலும் ஸ்புரணத்தாலும் எல்லாவற்றையும் விடாடாரிக்கை யாககேட்டு ஒருவற்ற மும் உ வசக் தியுமான தென்கை, அந்தமானது ஜகத்தை மைஹ்ளிக்கை. அதனமாறை வல் து 🕻 தக கால பரீச்சேதமென்னும் மூவகை அளவுமில்லாதவனென்னா. அகலே மைக்ரை ரசம்பந்த மற்ற தம் தோல்ஃலேசமுமில்லாத தமாகிது ட்சம்மமென் நசாயிற்று. பெயர் ரூடம் வியா பாரம் இவைகளினுல் இப்போது பலவரையாசத் தென்படும் ஜகத்தானது முக்டின் ப்ர ம்ம மொன்**ரு** கவே யிருந்தது. கீழ்ச்சொன்ன நாமரூப சட்மப்புசமில்லாதபோது ஆச்மா ஒன்றோக விருர்தது. ஐலம் ஒன்றே துரை சழி அல என்னும் பலபெயர்களாகுல் அனேகம் பொருளாகத் தென்பட்டாலும் தேரயோடு த்தலால் ஐலமொன்றேயாக அறியப் ப் இவ துபோல வெளித்தோற்றச் திற்குப் பலவகையாகத் தென்பட்டபோ திலும் ஈன் மூய் யோசிக்குமிடத்து ப்ரம்மமொன்றே பென்று தெளிவாப் விளங்கும். ஸாங்க்ய மதஸ்தர் சொல்லுகிறபடி ப்றகிருதியாவது தார்க்கிசர்கள் சொல்லுக் நடடி பரமாணுக்களாவது வே றெர்த வஸ்துக்களாவது இல்?ல. ''அபாணிபாதோஜவனேக்ருஹிதா'' என்கையாலே கர்ச்தனுதி அவயவங்களும் சரீரமும் இல்லாதிருந்தம் பரம்மம் லர்வஜ்ஞஸ்வபாவமாகை யாலே ஐகத்ஸ்ருஷ்டி செய்ய நினச்சுத் தடையில் ஜேமென் அசொள்சு. ப்ரானர்கள் சர்ம பலத்தை அனுபவிக்கும்பொருட்டு ஐலம் முதலியலைசின் எருவ்தடிக்க நினேத்தது.

 னோகங்கள் என்றும் சொல்லப்பட்ட, உலாரு-இக்க, லொகாரு-உலகங்களே, கூவரு இதை - படைத்தது, கூடில்லைல் - இங்கு அம்பச் சப்சுத்தால் சொல்லப் பட்ட லோகங்கள், ஜிவவெயுணை - தேவலோகத்திற்கு மேண்டுக்கின்றன. ஸ்வர்க்கிலோகத்திற்கு மேஸ்பட்ட மஹ்லோகம் இணுலோகம் இணிலாகம் தபோலோ கம் ஸைத்யலோகம் இவைகள் இக்கு அம்பசசப்றத்தால் சொல்லப்படுகின்றன வென்று கருத்து. இவ்வம்பெடிலாகத்திற்கு, ஒதுவீடு தட்டு வாகமானது, வந்திரை - ஆச்ரயம், கூதுகிக்கு - அத்திர்க்கில் வாகமானது, வடுக்குக்கால் சொல்லப்படுகிறது, வந்திரிக்கில் வாகமானது, வெடும் மரிகி சப்துத்தால் சொல்லப்படுகிறது, வந்திரிக்கில் செரல்லப்படுகிறது, வாலி - முக்கிக்கில் செரல்லப்படுகிறது, வாலி - எக்க உலகக்கள் கூபணைகு, குடிகிக்குகிற் இருக்கின்றன வோர, தால் - அலவ, கூவி - அப்சபதத்தால் சொல்லப்படுகிறது, கோல் - அலவ, கூவி - அப்சபதத்தால் சொல்லப்படுகிக்காறன.

. സംസ്ക്കുറി കരില് ചായിലെ അവിയെ കവസ് വേയിലെ ഉട്ടിയെ പട്ടും) അവപ്യാം സ്വേഷ്ട്രിയില് പ്രവേശം പ്രവേശം

(ப்டம்.) உடு - இந்த, கொகளு - உலகங்கள், வுருஷாருமு - ஸ்ருஷ் டிக்கப்பட்டனில், கொகுவாகளு - இவ்வுலகங்களோக் காப்பாற்றுகிறவர் களே, வுருகிஇது நு - படைக்கக்கடிகேனவ்லலா, உதி - என்று, வைடு அந்த ப்ரம்மம், வுகை இ - சிணத்தது, வலி - அந்த ப்ரம்மமானது, கூறூவனவை -இலங்களிகின்று மே. வுறு ுஷை - புருஷாகார நேஷுமுகைய ஒன்றை, வைடுகிறுத்று - எடுத்து, குது நேடியாக் - பஞ்சபூதங்கள் ஒன்றுக்கொன்று கே மும் பெருஞ்சீர்க்கையுடன் சேர்த்துள்.

(முற - உடா.) ப்ராணிசள் எர்பபல உடினே அனுபடிக்க இடமாக நாலுவுகை உலகங் சிளப் படைத்த பின்பு ட்ரம்மமானது நிற்வலகுக்கள் உதுதாகிக்லா திருக்தால நாசமாய் விடுமாகையாஸ் லோகபாலசர்களே சி. முல்முக்கு களு 6 பென்று நீணேத்து ஜலம் முதலிய பஞ்ச பூதங்களினின்றும் தூல முசலிய உறப்புச்சுகளை கொடிய மிராட்புமுலுன பூமியிலிருச்து மண்ணேடையடுத்தாக் குபவன் பாஃன முதலியன செய்வது போல ஸ்ரூஷ்டி த்தாத் தன்னுவையத்தோடு சேர்த்து கைத்தது.

(ப்-பா-ம்.) அக்த ப்ரம்மமானது, கூo-அக்த விராட்புருஷணக்குறித்து, கூல நகவக - ஸங்கல்பித்தது, கூலி கது ஊறு-ஸங்கல்பித்கப்பட்ட, கீஸைறு-அக்த விராட்புருஷ்ணுக்கு, கூணு வயலா - பக்ஷியின் முட்டைபோல, உவை முகமானது, கிருலி<sub>சிறி</sub>க - தோன்றியது முகாகாரமாகரு ஒவிவரமுண்டா

யிற்று, <sup>இ</sup>ுவாகி \_ அம்முகத்தினின்றும், வாகி \_ வாக்கு உண்டாயிற்று, வாவி - வாக்குக்ு, சுமிி - அக்னியானது அதிஷ்டான தேவதை வாக்கின் அதிஷ்டான ் தவகையான அக்னி சென்றும் லோகபாலன் வாக்கினின்றும் தோன்றினுள் என்றும் பொருள், நாலலிக்க——மூக்குகள், கிருடீதெ, தாட தோன்றின, மாவலிகாஸுறாக அம்முக்குகளில் கின்றும், உராணல் - க்ரா ணேக்திரியமும் வுரணாச் - அர்த க்ராணெர்திரியத்தினின்றும், வாயி -அ சன் அதிஷ்டான தேவகையும் லோகபாலகனுமான வாயுவும் தோன்றின, கணிண் - கண்கள், அரசு செறுகாக————————, கூடியறாக - கண்களினின் அம், உகுுு - கேத்ரே ந்திரியமும், உகுுகை - நேர்ரே ந்திரியத்தினின் அம் சூர்த<sub>ி</sub>் - அதன் அதிஷ்டான தெவுவதயும் லோகபால**கனுமான சூர்யனும்** உண்டாறின், கண்டின் - காதுகள், இருட்டும், தால—————, கணைடிருமுறுர்வட காது குரினின் அம், ரெராது - ம்ரவணே ந்திரியமும், மொதாகி-ம்ரவ னே நிரியுத்தினின்றும், உரு - அதன் அநிஷ்டான தேவதையான நிக்கு கரும் உண்டார்ன. கூடி - தொள்ளது, டிருக்குகு - , , தஉடு - அந்த த்வக்கித்திரி மந்தினின் அம் மொட்டில் உரொமங்களும், கொடைத் ே அத்த உரோமங்களினின் ஹம், ஒஷ்டு உருது தயி - அவைகளின் அதிற்டான தே வதைகளான அணதிகளும் வளஸ்பத்களும் தொன்றின், ஊருகம் அந்தக் கர னத்தின் அதிஷ்டானமான இருகயமானது, ம்ரு உ⇔ித——, ஊருவாக⊾ அவ்விரு தயத்தினின் அம், உட்டு-அந்தக்கரணமும், உடலை- மன தினின் அம், உரகு, Σாஃ - ஆதன் அதிஞ்டான ிகவகையான சக்திரனும் தோன்றி<mark>னுர்கள்,</mark> நால் - காடி ரந்திரமானது, நிரால் ஆற்க——, நாறை 9°-காடு ரினின் **அம்,** அவா நீ - பாடிவென்றும் இந்திரியமும், (குதமும்) அவா நாக 🕳 அவ்வபா னத்தினின் அக், ்ருக்டு டி அதன் அதிஷ்டான தெவக்கமான மிருத்தியு வும் தொன்றின, மிம்மே - புருஷஸ்ஹாமான குஹ்யமானது, கிரு ட உறுக \_\_\_\_\_, மிரான் - அவ்வான்குறி எனின் அம், செக்கி-ரெதல்ஸுடன்கூடிய குஹ்ய இந்திரிய மும், ரெடகவை? - அவ்வீர்திரியத்தினின்றும், சூவஃ-அதன் அதிஷ்டான தெவக கயான ஐலமும் தொன்றின.

(၃ - ாட்ட்ரளமாக அதின் அன்அட்பொடுக்கட நாராயண்ன் ஒருவினே பிருந் தார். எக்காலத்ற்றும் எந்கும் நார் இதைக்கிடியடைய நாகையால் அவர் ஆதம் வெ ன்று சுருத்தனில் சொல்லப்பட்டார். சாவத்தாலும் குணத்தாலும் நீல்ல உடல் கட்டிய நுற்பு முன்பே அல்ல களு குழுதன் கையாயிருட்டமர். தவர் கண்டிம், தலருடன் கட்டிய நுற்பு மன்பே அல்ல களுக்கு நூல் அற்கு குச் குறைந்தனராதல் ஐம் வில்று உக்கு விதேரையாகையாலும் முன்றி இந்ததாகவர்கள் மேன்மையுயிருந்ததாகவர்க்கு செர ல்வவிடமில்லே, ப்ரம்மாவரவது கொகுவது மற்று வயாபாரமுடைய எந்தவை அல்லது இல்லே, ப்ரம்மா சென் முதலிய மத்த இவர்கள் தாக்கு ஒற்கு நீழ் நீர்ய முததர்களும் லக்துமியும் தாங்காமலிருந்து ஒம் பராடினின் கண்கு இறைம் நீர்ய முததர்களும் லக்துமியும் தாங்காமலிருந்து இம் பராடு இருக்கள் தலிறைகம் நரமையை கைக்குமையும் குறைக்கியாருகில்ல. சக்யாகி பராடு வமான தனத்தினுலே போஜனுதிகள் செய்து வரத ஐம் தவை தனைக்க கையாகி மராடு இரைக்கும் இல்லாதவர்கள் போலவே. அந்தப் பகவான் உலகக்கியும் கேற் பாலர்களே பும் தேவதைகளோயும் ஜடலோகங்களேயும் ஸ்ருஷ்டிக்கவேண்டுமென்று இச் செத்தார்.

(ப்-பா-ம்.) வருடிரி-ஸ் ருஷ்டிக்கப்பட்ட, காவன காடு - அந்த இந்து செவ காடு - அக்னி முகலிய தவர்கள், கூறிற - இந்த, உடைகி - பெரி தான, கணையில் - வர்கள் முகலிய தவர்கள், கூறிற - இந்த, உடைகி - பெரி தான, கணையில் - விழுந்தார்கள், கூற - இவைகளே உண்டாகக் காரணமாயிருந்த முதல் புருஷ் பிண்டத்தை, கூமு நாயாவிவாலாமூர் - படுதாகங்களோடு, கூ நாவஜபுக் - கூட்டிவை த்தான், யூலிற - எந்த ஸ்தானத்தில், வூகிஷி காடு - இருந்தவர்களாய், கூறை - அன்னத்தை, கூராட் புஜிப்போமோ அப்படிப்பட்ட, கூயக கட் விஸ்கிர், உதி - என்று, காக்க நக்கு, வூனாமிலும் - ஏற்படுத்திக் கொடுக்கவே ண்டும், உதி - என்று, காக் - இப்படிப் பரிதாகங்களாலே மீடிக்கபேட்டவர்கள், வன கடை - இந்தக் காரணபுருஷ்ணே, கூறு - வறை - தேட்டார்கள்.

காஹெ}ரமார் நயதாஅவரு-வண்வெகொ≥ய‱8ி இகாஹெ}ர உழுச்ர சயதா அவரு வண்கெறி வகிகாஉரு உ®கி இடி∥

(ப் - ம்.) இப்படிப்பட்ட ஈச்வான், காவூலீ-அவர்களின் பொருட்டு, மா - பசுவை, சூ நப்பி - காட்டினர், நீ - எங்களுக்கு, சுய - இப்பசு, நாவலிலை - போதாதல்லவா, உடி - என்று, தாலீ-அவர்கள், சுடை உவறுட சொல்றர்கள், காவரு - அவர்களின் பொருட்டு, சுமு - குதினாயை, கூடைபு - காட்டினர், நீ - வங்களுக்கு - வெ - இர்தக் குதிரை, நாமு வெ - போதாதல்லிவா, உதி - வன்று, காலீ - அவர்கள், சுவாநுவலு-செர ன்னர்கள்.

(நர0 - ஹா.) தம். வ்பஞ்டி தேஹற்குங்கடி சொல்லப்படுகிறது. பகவின் ஆகார மும் குதிரையின் ஆராரமும் அந்த ஒலங்களிகரின் ஐம் முன்போல் பிண்டமாகச் சேர்த் தெடுத்துக் கட்டியாச்சிக் காட்டப்பட்டன. கொவிற்கு மேல்பல்லில்லயாகையால் அறு கம் புலமுதவியவைசனா வெர்பி சிங்கச் சாத்தியரி லூலயென்றும் குதிரைக்கு இரண்டு வரி சைப் பறகள் இருத்துலும் விவேசமின்மையால் அமோக்யுமென்றும் தன்ளிலிட்டபடி.

ഫംരുൽ പ്രധാനം ജി യായുട്ടാണ് ആക് റിലെ സുയ്യാനി ആഫള വയുട്ടു വഴു വയുട്ടു അവിക്കുന്നു. അവി അപ്പിയായി അവിക്കുന്നു. അവിക്കുന്നു അവിക്കുന്നു അവിക്കുന്നു. അവിക്കുന്നു അവിക്കുന്നു അവിക്കുന്നു അവിക്കുന്നു. അവിക്കുന്നു അവിക്കുന്നു അവിക്കുന്നു അവിക്കുന്നു അവിക്കുന്നു അവിക്കുന്നു അവിക്കുന്നു. അവിക്കുന്നു അവിക്കുന്നു

(ப் - ம) காமுடு - அவர்களின் பொருட்டு, வுுரு - ஷ ஆண், கூ நபல - காட்டிஞர். ஸு கூ கு - கன்றுகச் செய்யப்பட்டது, வைக - சுக் தோஷம், உகி - என்று, காடு - அந்தத் தேவதைகள், கூடிறுவறு - சொன்னர்கள் ஆகையாகே, வுடிரு - மெற்றுவரி - புருஷனே, ஸு கூ கு - வைக்கு தமென்று சொல்லப்படுகிறுக், யமாயக ந - உங்கள் கார்யத்துக்குரிய ஸ்கானங்களில், வூலியுக - ப்ரவேசியுங்கள், உகி - என்று, காடு - அந்தத் தேவைதையைக் குறித்து, கூடிவில் - சுச்வரன் சொன்றைன்.

(ருo - லா.) தம். இப்படியே ஒவ்வொன்குய்ச் காட்டப்பட்ட திர்யக் தேகங்க வெல்லாம் தன்னப்பட்ட பின்பு விராட்புருவை தேதைம்போன்ற புருவைதோகம் காட்டப்ப ட்டது. அதைப்பார்த்து அவர்கள் ஸுக்குதிமன்ததலை புருவைகள் ஸுக்குமென்ன ப்படுகிகுன். எல்லாப்புண்ய கர்மங்களுக்கும் ஹே தவென்பது அல்லது தானே தன்வர யையால் ஆத்மாவிளுல் ஸ்ருவ்வடிக்கப்பட்ட தென்பது ஸுக்குதிமென்பதின் தர்த்தம். எல்லாருச்கும் ஸ்வயோகியில் ப்ரீதியாகையால் இவர்கள் திரை அங்கேளித்தார்களென்ற மீணத்து உங்கள் காரியத்துச்துரிய ஸ்தானத்தைச் செருக்கள் என்றுன். அச்னிக்கு வா ரீத்தைச் கொல்வது காரியம் அதற்குர்ய ஸ்தானம் முகம் இப்படியே எங்கும் சண்டு கொள்வது.

கை ஊடமாகு சிடியும் காகு சாகும் தொகை அரும் சிட்டியும் இரு இரு கிகும் கிக்க அரு அரு கிக்க க

(ப்டம்.) கூறி - வாக்கின் அபிமானியான அக்னியானது, வாகி-வாக்காக, ஹூக்வா - ஆகி, சேவா - தன் ஸ்தானமாக முகத்தை, வரவிருக்-ப்ரவேசித்தது, சூடிக்றி - மக்ஷு சாவியானியான சூர்யன், வக்ஷு உடுக்காடி கண்ணுகி, கூடிக்கி - சேத்ரஸ்தானங்களே வராவிமுக்—, விரு - சிராத் ராபிமானிகளான திக்குகள், முமா து ஹூக்கா - காதுகளாகி, கணை-! வ-ச்ரோத்ரேந்த்ரிய ஸ்தானத்தை, வராவிமுது—, ஒஷ்யிவ நடைகமி -ஓஷ்தியும் வனஸ்பதிகளும் (லாமாபிமானியானவை), மொடுக்கொக்கியத்தை, வராவி மாதிகளாகி, கூவை - அவைகளின் ஸ்தானமான தவக்கிர்த்ரியத்தை, வராவி மாதி, ஹூடியும் - இதயத்தை, வராவிமுகு—, தேசிரு - அபானுபிமானி யான மிருத்யு, கூவா கொடுகைக்கா - அபானமாகி, மா ் - காபிகைய, வரா விருகி—, சூவல் - ரேதோபிமானியான ஜலங்கள், மெகொ ஊுக்கா-ரேத ஸ்ஸாகி, மிரு - குஹ்யத்தை, வராவிமுகு—,

(புரை - ஹா.) தம். சேனு இகார்கள் அரசன் ஆஞ்ஞையின்படி ஈகாச்சில் ப்ரவேசி ப்பதுபோலே ஸர்வேச்வரன் ஆஞ்ஞைவு ன்படி அதன் அதன் அபிமானிகளான அந்சுச்சத் தேவைதைகள், தச் தம் காரண்ரூபாட்டிளேக்கொண்டு தங்கள் உத்பச்தி ன்தானத்தை அடைந்தார்கள்.

(ப் - ம்.) இப்படிக் தேவ தைகள் தம்தம் ஸ்தானங்களில் கின்ற பிறகு இடமில்லாதிருந்த, கமூ நாயாவிவாலெய - பசியும் தாகமும், சூவா ஊரு rc. எங்களுக்கு, காயிவு ஜா டீவலி - இடம் ஏற்படுத்திக் கொடுக்கவேண்டும், உதி - என்று, க**ு -** அந்த ஈச்வரணே, கூடி க காo - ரேட்டதுகள், வாo - உங்களே வன தாஸ் - ஷெய்காஸ் - ஒந்தத் தெவ்தை ளிடத்திலேயே, குறை ஜாலி - பிரித்து இருக்கச் செய்கிறன், வன தாஸு - இதித்வதைகளிடத் திலே, ஊர இருக்கச் செய்கிறன், வன தாஸு - இதித்வதைகளிடத் திலே, ஊர இரு வருக்குள், உதி- என்று, வலி - அந்த ஈச்வரன், தெலாக - ஆரைகப் பரிதாகங்கோக் குறித்து, கூறுவிக் - சொன்னர், கூலாக - ஆரைகப் பரிதாகங்கிளக் குறித்து, கூறுவிக் - சொன்னர், கூலாக - ஆரைகப் பரிதாகங்கியுக் குறித்து, கூறுவிக் - சொன்னர், கூலாக - ஆரைகப் பரிதியை வருக்கி பொருட்டு, ஊலி - ஊரிக்கப்படுதிற்கா, கூறையுக் - இரிக்கப்படுதிற்கா, கூறையுக் திருக்கிய இருக்கும் தாகமும், உரியிகரி கோகமும், உரியிகரி கோகமுக் சோகையுக் அரிக்கப்படுதிற்காக குழிக்கும் தாகமுக் கோகையின் வருக்கில், குழிக்கியாவிவரில் - புகியும் தாகமும், உரியிகரி கொகியிகரிக்கியிக்கியிக்கியிக்கியிக்கியிக்கியிக்கியிக்கியிக்கியிக்கியிக்கியிக்கியிக்கியிக்கியிக்கியிக்கியிக்கியிக்கியிக்கியிக்கியிக்கியிக்கியிக்கியிக்கியிக்கியிக்கியிக்கியிக்கியிக்கியிக்கியிக்கியிக்கியிக்கியிக்கியிக்கியிக்கியிக்கியிக்கியிக்கியிக்கியிக்கியிக்கியிக்கியிக்கியிக்கியிக்கியிக்கியிக்கியிக்கியிக்கியிக்கியிக்கியிக்கியிக்கியிக்கியிக்கியிக்கியிக்கியிக்கியிக்கியிக்கியிக்கியிக்கியிக்கியிக்கியிக்கியிக்கியிக்கியிக்கியிக்கியிக்கியிக்கியிக்கியிக்கியிக்கியிக்கியிக்கியிக்கியிக்கியிக்கியிக்கியிக்கியிக்கியிக்கியிக்கியிக்கியிக்கியிக்கியிக்கியிக்கியிக்கியிக்கியிக்கியிக்கியிக்கியிக்கியிக்கியிக்கியிக்கியிக்கியிக்கியிக்கியிக்கியிக்கியிக்கியிக்கியிக்கியிக்கியிக்கியிக்கியிக்கியிக்கியிக்கியிக்கியிக்கியிக்கியிக்கியிக்கியிக்கியிக்கியிக்கியிக்கியிக்கியிக்கியிக்கியிக்கியிக்கியிக்கியிக்கியிக்கியிக்கியிக்கியிக்கியிக்கியிக்கியிக்கியிக்கியிக்கியிக்கியிக்கியிக்கியிக்கியிக்கியிக்கியிக்கியிக்கியிக்கியிக்கியிக்கியிக்கியிக்கியிக்கியிக்கியிக்கியிக்கியிக்கியிக்கியிக்கியிக்கியிக்கியிக்கியிக்கியிக்கியிக்கியிக்கியிக்கியிக்கியிக்கியிக்கியிக்கியிக்கியிக்கியிக்கியிக்கியிக்கியிக்கியிக்கியிக்கியிக்கியிக்கியிக்கியிக்கியிக்கியிக்கியிக்கியிக்கியிக்கியிக்கியிக்கியிக்கியிக்கியிக்கியிக்கியிக்கியிக்கியிக்கியிக்கியிக்கியிக்கியிக்கியிக்கியிக்கியிக்கியிக்கியிக்கியிக்கியிக்கியிக்கியிக்கியிக்கியிக்கியிக்கியிக்கியிக்

( ுடு - மோ.) தம். நீங்கள் தர்மமான சமாலே சொனைகிம் பக்குமின்றிப்போறுகு நி சன் கிடையாதாகையால் வ்மல்டி தேதுகதன்களான தச்பாத்பகொன்றும் தெகைதைகளி டத் ரிலும், ஸிமல்கமயான விராட்குகளுத்திலுள்ள முதிகராக கெல்லும் அசுந்பாதி தே வகைகளிடத்திலும் பிரித்து இருக்குக்கொள்கோர். தேவை தாக் டெத்தில் பாசம் வேள்கு வைக்கிறன் சாதசியமில்லே யோகையால் கேகை இதன் சி ஆம்நீத்தாக் பாசம் செய்தா வைக்கிறன் எந்தத் தேவைதையில் பாசம் எதிகர் பாச்சும் டாசத்திக் குறிக்கு ஆம்சம் செலிக்கி நேவி வன்று கூரு கடியின் முதவி கூட்ட கக்கும் உனக்கும் அதைவுக்கிலை திதில் இத்தியிர்க்கைக்கிக் கார்யாள் முகமாகவை கைக்கிக்கிறும். இல் இகைவாகம் சாகய உடசாத்தியமாயிருக்கும் இதில் குகிக தலக்கில் கிறிக்கியில் கொள்குக்குக்கு கருக்கு.

സംസംകൂ $\mathbf{a}$   $\mathbf{a}$ 

(ப் - ம். உடுக் - இந்த கொகாறு - கொகர்களும், கொகவாரைறு -லோகபாலகர்களும், [வநு ஆர் இநா - ஸ்ருஷ்டிச் ப்பட்டார்களல்லவா, வள உருக் - இவர்களின் பொருட்கி, அடை அந்த சுக்கரேன், வருகிதே - ஸ்ருஷ் முக்கிறேன், உதி - என்று, வலி - அந்த சுக்கரன். வருக்கது - நீக்சத்தது.

்(புரு - லாட்) தம். கொசத்த நாயம் கொசபாவலர்கினயம் ஸ்ருங்யத்தப் பதொகங் களோடும் சேர்த்த வைத்தோம். தன்னம்ல்லாமல் டுவர்கள் மீஃமெற்றவது அசையமா கையால் இவர்ச்சூரிய உணலைய ஒன்டா, செவேண்டுமென ஈச்வரன் மீஃவத்சான் வோக த்திலும் அரசுன் தானெஸ்வது த்தகும் நீச்ரதுநாகுச்பு இச்சினச் செய்வதால் னர்வேச்வ சனுன ப்ரம்மமும் ஸ்வதுத்த்ரமாசகில சிச்ரதுநாதார் சினச் செய்வேதது.

ஹொட்டுவாட் உடுக்வக்காகெரு உடிக்வாகெரிரசேதியு ஜாய கபாகெவளா⊛ திபுரஜா பகாகு, கொக்க ∥உ∥

(ப் - ம்.) ஸ்டீ - அந்த ஈச்வரன், கவி - இலங்களே, கூறு தவைக . தவித்தான், இவற்றினின் அம் மனுஷ்யர்களுக் காஹாரமாகிய தான்யங்களெ ன் அம் ஸ்காவரமான அன்ன மும் இன் முதலான வைகளுக் காஹாரமாகிய ஐந்துக்கிளன் ஹம் சரான்ன மும் உண்டாகட்டுமென் அலங்கல்பித்தான், கூடி கூறூரையி - தமிக்க பட்ட, காமூலி - அந்த ஜலங்களினின் அம், இவ கி-லே - கனமான ரூபத்தோடு ப்ராணு காரமான சராசர ரூபான்னமானது, கூஜாயத - உண்டாயிற்று, யாஸாவனவூடு கிரி-எந்த அந்த மூர்த்தி, கூஜா யகு - உண்டாயிற்றே, கூகு - அது, கூறுவையை - அன்னமே அல்லவா. lvon - லூ. சம். இர்கு ஐவமென்றது பஞ்சபூசங்களே மு.

ன்கி ஆர்து தாயாது ஆக்காளது திரி இரு நாக்கி திரு நாக்கி திரு நாக்கி சிரி நாக்கி திரு நாக்கி கிரு நாக்கி கிரு நிக்கி நிரி நிரு நிக்கி நிரி நிக்கி நிரி நிக்கி நிரி நிக்கி நிரி நிக்கி நிரி நிரி நிக்கி நிக்கி நிரி நிக்கி நிரி நிக்கி நிரி நிக்கி நிரி நிக்கி நிரி நிக்கி நிரி நிக்கி ந

(ப் - ம் ) வூரிணைக் - ப்சாணஞில், கிவூரண<sub>ி</sub>வளவ் மோக்து பார்த்தே மற்றவை முன்போலிவே.

ಇತ್ತಾರ್ಜ್ಕಾರ್ಯ ನಿ ದೃತ್ತಪಾರ್.) ಕ್ರೀನ್ ಗಾಲ್ಪಡ್ರಪಾರ್ ಷಕ್ಷ**್ ವಿಶ್**ರಿಸ ⊪@⊪ ತ್ರಾಪಾರ್ಜ್ನ ಚ್ರಿಪ್ರಾಹ್ಮ ಕ್ರಾಪಾರ್ಗಾಲ್ಯ ಕಾರ್ಪ್ ನಿರ್ವಹಿಸಿ ಕ್ರಾಡಾಲಿಯಾಗಲ್ಲಿ ಚಿ

(ப் - ம்.) வகுகுஷா - கண்ணுலெ, ஆடிஷ் வாவளவ*ு பார்த்தே. மற்ற* வை முன்போலிவ.

(ப் - ம்.) ெருதெரண - காதிஞில, ரூக்வாவாவ - கேட்டே மற் றவை முன்போலில்.

ര് – ഉരുത്താൻ കുടുന്നു. കുടുന്നു കുടുന്നു കുടുന്നു കുടുന്നു. കുടുന്നു കുടുന്നു കുടുന്നു കുടുന്നു. കുടുന്നു കുടുന്നു കുടുന്നു കുടുന്നു കുടുന്നു. കുടുന്നു കുടുന്നു കുടുന്നു കുടുന്നു കുടുന്നു കുടുന്നു. കൂടുന്നു കുടുന്നു കുടുന്നു. കൂടുന്നു കുടുന്നു കുടുന്നു കുടുന്നു കുടുന്നു കുടുന്നു കുടുന്നു. കുടുന്നു കുട്നു കുടുന്നു കുടുന്നു കുടുന്നു കുടുന്നു കുടുന്നു കുടുന്നു കുടുന്നു കുടുന്നു കുടുന്നു ക

(ப் - ம்.) கூவா - த்வச்சிந்திரியத்திஞலே,வ ுஷ வாவாவ தொட்டே மற்றவை முன்போலவே.

க ந நவா உஜிவரக்ஷ தனா மகொ ந நவா உ வீ க**ுவய 66 ஐ ந** நவா ஏ, 6ெஹஷ் ∫ஐ ிர க்வா 6ெஹவான் த த த த த த த த வைய **66 ஐ ந** ந (ப் - ம்) உடிஸா - மனதிஞைலே, யிருகூயாவாவ - தியானம் செய்தெ, மற்றகை முன்போலிவ.

வ, ஒம் நால் அசைய்க் ) த்னி ஐிரு சோனான ⊊ வீன் 9 கு ∥ ஊ ∥ உற்கும் நாகு ஏரி ஊர் கோமை ஊர் இம் நகி ஒரு உுரை அநை

(ப் - ம்) மிறெயு ந - சூஸ்யக்காலே, விவரு ஆவாவ - ஆனக்க கர்மக் சாலேல்ய, மற்றவை முன்போலலே.

(ருல - உர.) தம். சேதனமான் சருக்கம் ஒடப்பார்த்தது. அசே**தனமான தான்** னியான்னம் முசத்தில் ப்ரசேடியாமல் வெளியோக்க ஓ வீட்டது. பிண்டரூபமாயிருந்த விராட்பருகை சத்தைச்சைய் இங்கு சலாகபாலசர்சுவென்கிறது. கார்ய காரணுவஸ்ன த கனாய்ல முகத்தால் இரத்ப்பதாவரு வார்த்தை சொல்வதால்லமே அன்னத்தைப் புஜிப் பது. அதன் கார்யமான சரீரம் சச்சியற்றதா கைசயால்ல காரணமான சரீரத்துக்குச்சிதி யில்லயென்று தெரிரத்த இவ்வலகதெல்லாம் ஆல்னமென்று சொல்வதிணுலேயே திருப்தி அடைகின்றவைவ்லேவையு, ஆதலால் அதன் காரணமான ப்ரதம் சரீரமும் சச்தி யுல்றதாயிற்குரன்று அறிகுருப்.

(சங் - வித்.) மற்றவைகளும் இப்படியே சு-இ-கு-எ-வ-கூ.

നചരെ വാരു സ്വാര് സ്വാര് പ്രവ്യാഗ് പ്രവ്യാഗ്

(ப் - ம.) இவ்வி தமாய்க் நாணவ்யாபாரங்களினுல் அன்ன ந்தைக்கிருக்க ச்சுக்தியற்ற லோகபால ஸமூகமானது, குறி - அந்த அன்ன ந்தை, வெர நெற் - முகமார்க்கமாக உள்ளே செல்லுகிற லாடிவினுலே, சுஜிவருக்கை, கொகிக்க கீணே ந்தது, குறி - அதை சூலபற - கிரகித்துக்கொண்டது, யலி வாயுகலி - அபானமென்னும் வாயு யாத்தான்றே, வேவாவை, - அந்த இந்த வாயுவானது, குறைவை முறு உறி - அன்ன த்தைக் கொகிக்கச் சக்தியுடையது, யுஷாயுகு - அபானவாயு யாதொன்றே, வா ஹை - இந்த வாயு, சுறையுக வெது - அன்னத்தையே ஜீவனு தாரமாக உடையது.

(ப் - ம்.) உடி - இந்தக் கார்யருபமான இகத்தானது, உடிடுக்கான்னே விட்டு, கூடூ ஹெராக் - எப்படியாகும், உதி - என்று, ஸஃரெக் த - அந்த ப்ரம்மம் கீண்த்தது, கதிருண்-எந்த மார்க்கத்தால், உடிவெடுக் - இஜ்ஜீவ சரீரத்தில் ப்ரவேசிக்கலாம், உதிவலார த - என்று அந்த ப்ரம்மம் கீணேத்தது, வாவா - வாக்சிணுலே, கூடிவிருஹாத கூடி - கிஷ்ப்ரயோஜனமாகச் சொல்லப்படுமேயானுல், உராணெக் - க்ராணேக்கியத்திணுலே, கூடிவிரா கணி கையி - விருதாவாக முகரப்பட்டால், வக்ஷு - ஷாடிருஸ்டில் - கண்ணுல் விளுதாக குரையி - விருதாவாக முகரப்பட்டால், வக்ஷு - ஷாடிருஸ்டில் - காதினைல் விருதா

வாகக் கேட்கப்பட்டால், கூவாஹு டி பெசி - த்வகிர்த்ரியத்தினைல் வீணே தொடப்பட்டால், உகலாய நாக பெசி - மனலிலைல் வீணுக த்யானம் செ ய்யப்பட்டால், சுவா நொலை வாகிக பெசி - அபானமென்னும் வாயு வீணுகவே ஆபானிக்குமானல், மிழை நவிஸர ஷ பபசி - குஹ்யேர்த்ரியம் விருதாவாக ஆனர்த கர்மத்தைச் செய்யுமானல், கூட அதன் பின்பு, கொ ஹை - யான் யார், உதி - என்று, ்ரு கூக க நீண்த்தது.

സെബ് ക്രെട്ടെയുട്ട് പായില് പ്രവേദ്യ ജന്മും പ്രവേദ്യ ആല് പുരുത്തില് പുരുത്ത്തില് പുരുത്തില് പുരുത്

ப் - பா - ம்.) ஸி - அந்த ப்ரம்மமானது, வா கூ - இந்த, வி சோ ந செவ - எல்ஃவான சிரஸ்ஸையே, விஷாபட் - பிளந்துகொண்டு, வன கயா ஆாரா - இந்த மார்க்கத்தினைலே, வராவடி) க - உள்ளே ப்ரவேசிந்தது, கொஷா ஆரி - இந்த வழியே, விஷு கிறபா? - விதிரு தியன்று பெயர் பெற்றது, கடி கேஷ் - இந்த வழியே, நா ந ந- ந ந ந வ - ஸ ந் தோஷக்கைத் தருவது, கூப தே வையும் - இதுஸ்தானம், குயிராவமையும் - இதுஸ்தானம், கூயிராவமையும் - இதுஸ்தானம், உதி - என்று, த யசூவமையால் - மூன்று ஸ்தானங்கள், த யிவேவதால் - மூன்று அவஸ்கைதயும் ஸ்வப்னங்களேயாம்.

(ப்-பா-ம்.) ஜா தல்ஸைல் - இப்படி ஸம்ஸாரியாக ஆன அந்த ப்ரம்மம், உூ கா நிறி - பூதட்கினா உத்தேகித்து. கொடுகிக - ஆிலாசித்தது, விவே கித்தறிந்தது), சு நிறி - பூதங்களேப்பற்றி, சு நிலெவான்றல்லது ஸ்வாபாகிக கித்தறிந்தது), சு நிறி கிறி - ஆக்மாவொன்றல்லது ஸ்வாபாகிக ஸத்தையுடையது வேறுண்டென்று சொல்ல நீணக்கலாமோ கூடாதென்று கிச்சமித்து, ஸ்லி - அந்த ஜீவனைவன், வன திலை - இவணேயே, வுடுமு ஷே - இவண்டே, உரு - ஷே - இதற்கு ல் இருப்பவனுகவும், வு ஹ - ப்ரம்மஸ்வருபியாகவும், த திடேக திறிக்கு கிறிக்கு கிறிக்கு

(ப்-பா-ம்.) க்ஷலா<sup>ல</sup> - இப்படிப் பரமாத்மாவை ஸாக்ஷாத்கரித்த**திஞல்,** உடிதெராநா? - இவ்வாத்மா இதர்த்ரனென்று பெயரை உடையது, உடி தெராஹவெக்கா? - இப்பரப்ரம்மமானது இதர்த்ர**மென்னும்** பெயரை உடையதாக லோகத்தில் ப்ரசித்தமன்றே, சிி ஒரு வைதை - இதக்க்கு பை அப்ரம்மத்தையே, வரொத்தின் - மறைவிடமாக, உர சிதி - இக்க் சி கை, சூ வக்கி சே - சொல்றுகிருர்கள், செவாஃ - தேவதைகள், (வித்யா -பூஜ்யர்கள் எல்லாரும்), வரொக்ஷவி யாஉவஹி - பரோக்ஷமாக (மறைவிட மாகச்) சொல்வதிலேயே ப்ரீதியுடையவர்கள் அல்லவா, வரொக்ஷவிரயா உவஹி - முன்போலவே பொருள்,

(२ - ா.) அந்த நாராயணன் இவர்களுக்கு ஆன்னத்தை ஸ்ருஷ்டிக்கவேண்டு மென்று நிலேத்தார்.

(ஐ - ஹா.) முன்னே தான் ஸ்ருஷ்டித்த அப்பு என்னும் தேவதைகளேயும் ப்பம் மாதிகளேயும் தாமரைபோன்ற அகன்ற கண்களிஞல் பார்த்தார். அவர் பார்வையாலும் அவரிச்சையிஞலும் அவர்களின் தேஹத்தில் ஒரு பாகச்திலிருந்து வேறு தேஹம் தோ ற்றியது, (e.)

> ஐதரேயோபு ிஷைத்த முதல் அத்தியாயம். (2 - வதை ஆரணத்தின் காலாவது அத்தியாயம்). முற்றிற்று.

### <u>എട്ലസ്തൂ വെപ്</u> യോ? വേത്ത്ല്,

 $\delta$ ്ട് പ്രസ്തുവം സുജു ജുറിലെ ഒള്ള മായു കുറുവും ഒള്ള വരു പ്രസ്തുവും ഒള്ള വരു പ്രസ്തുവും പ്രസ്തായുട്ടു വരു പ്രസ്ത ക്രാവും ക്രവും ക്രാവും ക്രാവ

(ப்-பா-ம்.) கூயுல-இந்த ஜீவாத்மா, வுுரு-ஷை ஊடுவெ - புருஷ சரீரு த்திலேயே அல்லவா, சூரிக் - முதலில், மூ ஆல், மூ ஆகி - கர்ப்பமாக, உவகி-ஆகி மூன், மொ கீ யகி - ரேதஸ்ஸு - என்பது எதுவோ, வன தகி - இது தான் அக் கர்ப்பம், கிகிவன தகி - புருஷ கர்ப்பமாகிய அந்த இந்த ரேதஸ்ஸான து, ஸிவெயில் நி கே வெளிக்கிகளினின் றும், வல உரு கல்லைகி - ஸார்யூகமாய்ச்சேர்ந்து, சூதா நட் - ரூபாந்தாமான தன்னே, சூது கே நேற் - கன் சர்ரத்திலேயே, விடைதிடு-போஷிக்கிறது, கிகிக்கி மிரை திர்கிகிறது, கிகிக்கி நியிக்கிறது, கிகிக்கிறது, கிகிக்கி கிருக்கி கிருக்கி திருக்கி நியிகியில் கிறையின் கிகிக்கி கிருகியிக்கிறது, கிகிக்கி மிரிக்கிறது, கிகிக்கி கிரிகியில் கிறிக்கி கிரிகியில் கிறிகியில் கிறிகியின் கிறிகியில் கிறிகியியில் கிறிகியில் கிறிகியில் கிறிகியில் கிறிகியில் கிறிகியில் கிறிய

#### முதல்கண்டம்.

(ப்-பா-ம்.) தக - இப்படி ஸ்த்ரீ கர்ப்பத்தில் ப்ரவேசித்த அர்த ரேதஸ் ஸானது, ஹூ.கூ.மையு - செரர்த சரீரம்போலவே, ஹூ.யாஃ - ஸ்திரி ஹிடைய, சூதீ ஊூய் - சரீரமாயிருப்பதை, மஹி - அடைகிறது, தலாக - அதனல், வன நால- இர்த ஸ்திரீயை, மஹி மஹி-ஹிம்ஸிக்கிறதில்ஃ, வா - கர்ப்பவதியான அர்த ஸ்த்ரீ, சூத மூ தல - கர்ப்பத்தை அடைக்கிருக்கிற, சூதா நல - புத்ரருமான, காவு வன தல - இவனது இர்த ரேதஸ்ஸை, மாவயகி - பரிபாவிக்கிறுள்.

(ப்-பா-ம்.) உாவலி தீ -பர்த்தாவின் சரீராக்தரமான கர்ப்புத்தை ரக்ஷிக் கிற பத்னியானவள், உாவலி தவரா - பர்த்தாவினுல் ரக்ஷிக்கத்தக்கவளாக, உவகி - ஆகிறுள், ஆீ - ஸ்த்ரீயானவள், கூறையில் - அக்தக்கர்ப்பத்தை, விடி தீ - பரிக்கிறுள், ஸ் - அக்தப் பிதாவானவன், குுரோம் - அக்தப் புத் ரீன், கூற வனவ-முன்னேயும் ஜனனகாலத்திலும், ஐந் நீ சே தெறு - ஜனனத்து க்குப் பிறகும், கூலி உரவயதி - சாஸ்த்ரீய ஸம்ஸ்காரங்களால் அதிகளுக்கு கிறுன், ஸ் - அக்தப் பிதாவானவன், கு உராம் - புத்ரீனே, ஐ நடி நாட்டுற்ற - ஜனனத்துக்கு முன்னும்பின்னும் ஜனனகாலத்திலும், கூலி உரவபதி உதிய கூஸம்ஸ்கரிக்கிறுன் பது யாதோன்றே, கூடி உருக்கு மிற்றைக் இனிப்பது, வனஷாலை ம்ஸ்கரித்துக் கொள்ளுகிறுன் இப்படித்தானே புத்ரனைக் ஜனிப்பது, வனஷால் உரகரித்திக் கொள்ளுகிறுன் இப்படித்தானே புத்ரனைக் ஜனிப்பது, வனஷால் கொள்குவ, கை - இப்படி மாத்ரு சரீரத்தைவிட்டுப் புத்ர குயிச்சேதமில்லாமைக்காகவே, கை - இப்படி மாத்ரு சரீரத்தைவிட்டுப் புத்ர குய் வெளிப்படுவது, கூஸை) - இவனுக்கு, இதீயல உரு - இரண்டாவது ஜன்மம்

#### இரண்டாவதகண்டம்.

സെ പ്രത്യായ പ്രത്യായും ക്രോപ്രത്യായും പ്രത്യായ പ്രത്യ പ്രത്യായ പ്രത്യായ പ്രത്യായ പ്രത്യായ പ്രത്യായ പ്രത്യായ പ്രത്യായ പ

(ப்-பா-ம்.) குஸ }-பிதா புத்ரன் என்று இரண்டு தேஹத்தை வஹித்த பிதாவினுடைய, ஸஃகுபிர தா - புத்ரினன்றும் இந்தத் தேஹமானது, வு ணெ<sub>ரி</sub>உலிஃகி-ஃஉலிஃ-புண்ய கார்யங்களுக்காக, வூ கி நிலியடிக - ப்ரதி நி யாகச் செய்யப்படுகிறுன், கூல - பிறகு, கூஸி,-இந்த பிதாவினுடைய, சூய உதார சூதுகா - பித்ரு தேஹமானது, கூறக்கு கூறி - ஜன்ம ப்ரயுக்கமான எல்லாக் கார்யங்களோயும் செய்து முடி த்தவஞய், வியாற கஃ -வ்ருக்கனுய், வெ. கி - மரணமடைகிறுன், வலஃ - அந்த வ்ருத்தன், உதஃ - இந்த லோக த்தினின் அம், வூயிடுளவே-வெளியில் புறப்பட்ட உடனே, வு - நஜேயியிகை-மதுபடி தன் கர்மத்துக்குத் தக்கபடி ஸ்வர்க்கத்திலோ நரகத்திலோ மனுஷ்ய லோகத்திலோ ஜனிக்கிறுன், கூ - இப்படி மதுபடி ஜனிப்பதே, கூலை) -இவனுக்கு, திறகிய இந் - முன்றுவது ஜன்மம், கூ - அது இப்படி ஸம் ஸாரத்தி துடைய கஷ்டமும் தத்வஜ்ஞானத்தால் அது நீங்கும் விதமும் ஐஷிணா - மேத்ரத்தால், உது - சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. (க)

#### மூன்றுவதை கண்டம்.

ക്കുവാര ലംബം ഉട്ടെ തെയും ചെയ്യും ഇത് ഉപ്പെട്ടുക്കുന്നു. ഇത് ഉപ്പെട്ടുക്കുന്നു എട്ടു പ്രതിച്ചും ഉപ്പെട്ടുക്കുന്നു. ഉപ ഉപോലം ക്രാസ് പ്രതിച്ചും ഇത് ഉപോട്ടുക്കുന്നു. ഉപ്പോട്ടുക്കുന്നു ഉപ്പോട്ടുക്കുന്നു. ഉപ്പോട്ടുക്കുന്നു ഉപ്പോട്ടുക പ്രതിച്ചുക്കുന്നു. ഉപ്പോട്ടുക്കുന്നു പ്രതിച്ചുക്കുന്നു. ഉപ്പോട്ടുക്കുന്നു പ്രതിച്ചുക്കുന്നു. ഉപ്പോട്ടുക്കുന്നു

(ப் - ம்.) மலெடிநு - கர்ப்பத்திலேயே, வாது வரஸம்செய்கிற, சுடைகள் கர்ப்பவாஸம் செய்பும்போதே, வனஷாலி வா நா - அக்னி முதலிய இர்தத் தேவதைகளுடைய, விராஜகிலா சி - உத்ப்த்தி பெல்லாவற்றையும், சூவெடில் - அறிர்தேன், சூயல் - இதற்கு முன்பு, டோ - என்னே, சூயவல் - இரும்பு விலங்குபோன்ற, மூ தலவு-முல் - நூறு தேகங்கள், குமுக்கு - திருடிவன் விலங்குபோன்ற, மூ தலவு-மூல் - நூறு தேகங்கள், குமுக்கு - திருடிவன் விலங்குபோன்ற சிலையுக்கு வெளியே புறப்பட ஒட்டாமல் காவல் காப்பது போல எரன் தத்வத்துரைத்தால் முக்கியடையாதபடி சிரே சம்பர்க ங்கள் தடித்து வர்தன, மெரிநல்-ச்பேயைமேன்றும் பக்ஷிசிரேஷ்டம்போலே, ஜவஸா - வேகமாய், நிருஜீயுல-வெளிப்பட்டேன் வீலமை உதறிவிட்டு சியேனம் போய்விடுவதுபோல ஆக்மக்யான ஸாமார்த்யத்தால் ஸம்லாரத்தை விட்டு வெளிப்பட்டேன், உதி - என்பது மர்த்ரத்தின் முடிவைக்காட்டுகிறது, வாலேடில் - வாமதேவர், மிலையிரையா நடைவ - கர்ப்பத்தில் வளிச்கும் பேரிதே, வனித்கு - வாமதேவர், மிலையிரையா நடிகை - கர்ப்பத்தில் வளிச்கும் பேரிதே, வனித்கு - வாமதேவர், மிலையில் - இப்படி, உவாவகிசான்னர். ()

(முo - ஹா.) குருப்ரஸாதத்தாலும் சாஸ்த்ராதுக்ரஹத்தாலும் தத்வஜ்ஞானம் பெ ந்நபடியால் இவ்வவித்பை நா**ன் வி**டைம்பெற்றேன் என்று வாமதேவருஷிதாயாரின் கர்ப்பத்திலிருக்கும்போதே சொன்ஞர்.

O അംഗത പ്രത്യമപുവും വാട്ടുന്നു പുരുത്തില് പുരുത്തില്ന

(ப் - ம்.) வாவுவிசாநு-இப்படி ஆக்மகத்வத்தை அறிர்க, ஸி-அர்த வாமகேவர், சூலாகிஶாரியமெஷாகி - இத்தேஹம் போவைின்பு, ஊதெு-உத்தரகாலத்தில், (சங்-ஊஆதீ - ஞானஸ்வரூபியாய் விட்டதால் ஸம்ஸாரத் தைக்கு மேலானவராக) இருக்து, தூ - ஸம்ஸார பக்கங்களே யெல்லாம் விட்டு நீங்கி, சு உலிற - இத்தியங்களால் காணமுடியாக, ஹெ பெ-கல்ல கியானத்தால் ஸம்பாதிக்கப்பட்ட தாகையாலே ஸ்வர்க்கமென்று பெயருடைய, கொகை - ஸ்வயம் பரகாசமாகக் காணப்படுகிற ஆக்மஸ்வருபத்தில் ஸவ நாறகாரோற - தைக்கரியத்தில் சொன்ன ஸார்வபௌம போகம்முதல் ப்ரம்மபோகம் அளவான போகங் ?ன யெல்லாம், சூ நூ - அடைக்து, சூ நே - கு - முக்கனை, ஸூ உவக் - ஆனர் மறபடி, ஸூ உவக் - என்றது அத்தியாயம் முடிக்கதைக் காட்டுகிறது.

(ஐ - ஊா.) நேதஸ்ஸு அந்நம் முதலிய சப்தங்களும் விஷ்ணுவையே சொல்லு கென்றன.

(8 - ஹா.) ஸூ. அக்ரு: ஏவ. ச்ரேஷ்டனனை அந்தவிஷ்ணுவே. புத்திரிணக் கொண்டாடுவதும் அங்குள்ள பகவாிணக் கொண்டாடுவதாகவே ஆகிறது. இப்படிப் பாவிப் பவர்களுக்கே மோக்ஷம் உண்டாகிறது.

> ஐதரேயோபகிஷத் இரண்டாவது அத்தியாயம் உ-வது ஆரணம் ஐந்தாவது ஆத்தியாயம் முற்றிற்கு.

#### • து தீயாயா ¦பெ வூய&° வேணு ஃ.

(புமை - ஹா.) கீழ் அத்தியாயத்தில் மூன்று ஐன்மம் நிரூபிக்கப்பட்டது. அம்முக மாய் வைநாக்யம் பிறந்து கியானமுண்டாகவேண்டுமாகயாலே, பாதார்த்தஸ்வருபத் தை நன்முகத் சோதியாதபோது வைநாக்கியமொன்றிலுல்ல மாத்திரம் கியானமுண்டாக மாட்டாதாகையால் இம்மூன்றம் அத்தியாயத்தில் பதார்த்தசோதனம் செய்யப்படுகிறது.

ப்ரஹ்ம வித்தையினுல் ப்ரஹ்மைச்பெடுமென்னும் பலம் வகளருமென்பது வாமதே வர் முதலியவர்களினது பரம்பரையில் வேதவாச்பெயுக்களால் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இது பிருஹ்மக்கியானிகளின் சபையில் மிகப்பிரசித்தமானது. டுவ்விஷயத்தை அறிக்து கொண்ட இப்போதைய பிராஹ்மணர் சிலர் பேதக்கியானமென்னும் ஸம்ஸாரத்தை கீக்கி ஐக்கியமென்னும் மோக்ஷத்தைப் பெறம்பொருட்டு விசாரம்செய்யத் தொடங்கி ஞர்கள்.

எந்த ஆக்மாவை உபானகம்செய்து வாமதேவர் மோக்ஷமடைந்தாரோ, அதே ஆக் மாவை நாம் உபாசிக்க நீணத்திருச்சிறேம். அல்வாத்மா எது, என்பது விசாரவிஷயம்.

இவ்வாறு விசாரிக்கும்போது இந்தச் சரீரச் கில கால் வழியாப் ஒன்றும் தூலையழியாய் ஒன்றுமாக இரண்டு ஆக்மாக்கள் (பிராணனும் இக்மாவும்) பிரவேசித்திருப்பது அவர்களு க்கு ஞபகத்தில் வந்தது. இவ்விரண்டில் ஒன்றில்லாவிட்டாலும் இந்தத் தேகம் நிற்கமா ட்டாதா கையால் இவ்விரண்டும் ஆக்மாவாக இருக்கவேண்டு பென்று அவர்கள் நிணைத்தா ர்கள். இவ்விரண்டில் உபாஸிக்கத்தக்கது ஒன்றேயாதலின் எதை யாம் உபாசிக்கக் கட வோமென்று மறுபடியும் விசாரிக்கத்தொடங்கிஞர்கள்.

அவர்கள் மனே சுத்தியுடையவர்களா கையால் உடனே அவர்களுக்குத் தத்வநிக்**சயம்** பிறந்தது. இந்த தேஹத்தில் இரண்டு ஆச்மாவிருக்கின்றன. அதில் ஒன்று அ**றிவதும்** ஒன்று அறிவதற்குத் தூணயாயிருப்பதும். ஆதலின் அறிவது ஆச்மா, தூணையாயிருக்கும் பிராணன் ஆத்மாவல்ல என்று அவர்களுக்குத் தெளிவு பிறந்தது.

கண்ணினல் காண்கிறன், காதினல் கேட்கிறுன், மூக்கினைல் முகருகிறுன், வாக்கி ஞல் பேசுகிறுன், நாக்கினல் ருசியையறிகிறுன். ஒரு காரணமே இப்படிப் பல பிரிவுகளோ

யடித்த  $^{\circ}$   $^{\circ}$ 

നമ്പ്പ്യൂറ്റ് ിച്ചുമ്പ് ഇന് ഇന് പട്ടാച്ചു ത്രി പുരുന്ന് വുത്ത്യില്ല് നട്ടി വുത്തില്ല് നട്ടി വുത്തില്ല് പ്രവേശം സൂട്ടാബ് വിച്ചുവുന്നു വുത്തില്ല് പ്രവേശം വുത്തില്ല് പ്രവേശം വുത്തില്ല് വുത്തില്ല്ല് വുത്തില്ല് വുത്തില്ല്ല് വുത്തില്ല് വുത്തില്ല്ല് വുത്തില്ല് വുത്തില്ല് വുത്തില്ല്

(vvo - லா.) கீழ்ற்கு சய மென்றம் மனஸ்ஸென்றம் சொல்லப்பட்ட கரண மொன்றே பல பிரிவாகிறது. கண்ணுயிருந்து பார்க்கிறது, காதாயிருந்து கேட்கிறது, மூக் காயிருந்து முகருகிறது, வாக்காயிருந்து பேசுகிறது, நாவாயிருந்து ருகியை அறிகிறது, ஆலோசினக்குரிய மனமென்னும் தானுயிருந்து ஆலோசிக்கிறது. இரு தயமாயிருந்து கிர் த்தாரணம் செய்கிறது. ஆதலின் இவையெல்லாம் செய்வதென்றே. இவ்விஷயம் கௌ ஷீதகீ பிராஹ்மண்டலத்திலும் வாஜ்ஸனேயத்திலும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இப்படி ஹ்ருதம் என்றும் மனஸ்ஸென்றம் சொல்லப்படும் கரணமொன்றே அறிவதற்குத்தூண யாகையால் அவைகளுக்கு ஆத்மாவான பிராணஞனது நமக்கு உபாஸ்யமானதன்று. இவற்றை அறியும் ஆத்மாவே நாம் உபாஸிக்கத்தக்கதென்று அவர்கள் முடிவுசெய்து கொண்டார்கள்.

இப்பிராணியைச் சேதன மென்ற டிசொல்லுகிறதற்குக் காரணமான விருத்தி ஸம்ஜ் ஞானம், தான் யுஜமானஞ்யிருத்தல் ஆஜ்ஞானம்,குகைகளில் டிதெளிவுவிஜ்ஞானம். அக்தே ந்து மையத்திற் கேற்றபடி புத்தியில் தோன்று வது ப்ரஜ்ஞானம், கிருந்தங்களோத் தரிக்கும் சக்திமேதை, இந்திரியங்களின் மூலமாய் வெளி விஷயங்களே அறிகை கிருஷ்டி, தளர் அற்ற சரீரேந்த்ர்யங்களேத் திடமாக்கிச் தரிப்பது திருதி, ஆலோசிச்சல் மதி, அதில்ஸ்வா தந்தர்யம்மனி ஷை, ரோகம் முதலியவைகளால் வரும் மனத்துயாமே ஐசதி, முன் நட ந்த விஷயத்தை நினத்தலே ஸ்மிருதி, கறுப்பு வெளுப்பு என்று பிரித்சறிவது ஸங்கல் பம், கிடிநீச்சயம்க்ரது, பிழைதிருத்தல் முதலியவைகளுக்குரிய விருத்தியே அஸு, குரு க்கமில்லாத விஷயத்தை இச்சிச்தல் காமம், ஸ்திரீகளுடன் புணரே விரும்புதல் வதேம்.

இவைமுதலிய அச்சக்கரணத் தின் வியாபாரங்கள் கேவல ஜ்ஞானரூபனும் அ**றிபவ** னுமான ஆக்மாவுக்கு உபா தியானவை. அச்ச ஆக்மா நாமரூபமில்லாதவன். உபா தியால் சேரும் குணங்களின் பெயரான ப்ரஜ்ஞானம் முதலிய இவையெல்லாம் கியானமாத்ர மான அச்ச ஆக்மாவின் பெயர்களே.

இதனுல் கரணத்திலும் கரண வ்யாபாரத்திலும் வேறுபட்டு ஸ்வப்ரகாசமாய் ஸர்வ ஸாக்ஷிபாயுள்ள து ஆத்மா ஒன்றே யென்று சித்தாந்தமாயிற்று.

் ஶ0 - ூா.) இப்படிக் கீழ்ச்சொன்ன ப்றஜ்ஞானரூபமான ஆத்மா ஒன்றே. அர்தக் கரணமென்னும் உபாதிகளில் பிரவேசித்துப் பல ஜலங்களில் சூர்யபிம்பங்கள் பலவாமுக பிரதிபலிப்பதுபோல பலவாறு பிரதிபலிக்கிறது. இதுவே ஹிரண்யகர்ப்பன்; இதுவே தேவேர்திரன்; இதுவே முதவில் பிறர்த விங்க சரீராபிமாளியான பிரஜாபதி. கீழ் இப் பிரஜாபதியின் முகம் முதலியவைகளினின்றம் அக்னி முதலிய லோகபாலகர்கள் உண் டானதாகச் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இதவே எந்த அக்னி முதலியதேவதைகள்; எல் லாத் தேஹங்களுக்கும் காரணமாய் நிற்கும் பஞ்சமஹாபூதங்களும் இதுவே; ஸர்டம் முத லியவைகளும் இதுவே; ஸ்தாவரமென்னும்,ஜங்கமம் என்றும், இரண்டாகப் பிரிக்கப்பட் டிருக்கிறவை **யெ**ல்லாம் இதுவே; முட்டையினின்று வெளிப்ப**டி**ம் பக்ஷி முதலியவைகை ளும், கர்ப்பப் பையிலிருந்து பிறக்கும் மனிதர் முதலியவர்களும் புழுக்கத்தால் உண்டா கும் பேன் முதவியவைகளும் விரைகளில் நின்று முளேக்கும் மரம் முதவியவைகளும் இதுவே. குதிரை, பசு, மனிதர், யானேகள், மற்றுமுள்ள பிராணிகள் யாவும் இதுவே. கடப்பதும் பறப்பதும் சலியாது ஸ்திரமாய் நிற்பதும் எல்லாம் இப்பிறஜ்ஞானத்தாலே யே ஸத்தையை யடைவிக்கப்படுகின்றேன் உத்பத்திஸ்திதி ப்ரளயகாலங்களில் பிரமத்தி னிடத்திலேயே கிற்கிறது. இஜ்ஜகத்துக்கெல்லாம் ப்ரவர்த்தகம் அந்த ப்ரம்மமே. அது ஒன்றுதான் ஸத்யமான தே. அதுதான் பர்யவஸாகஸ்தலம். அதுதான் பரப்ரஹ்மம்.

கீழ்ச்சொன்ன உபாதிகார் நீங்கப்பெற்குன் இப்பிரஹ்மம் ஒன்றே குணங்களும் கிரி பையும் இல்லாது நிர்மலமாய்ப் பரமானந்தஸ்வரூபமாய் நிர்விசேஷமாய் நிற்கிறது. இது பரிசுத்தமான பிரஜை யென்னும் உபாதியுடன் சேர்ந்து இருப்பது. இது ஸர்வஜ்ஞமான து. இதுவே ஈசுவரன் என்று சொல்லப்படுகிறது. ஸர்வ ஐகத் காரண ஸமஷ்டி புத்தியில் ஆத்மத் வாபிமானம் வைப்பதிஞல் நியந்சாவாகி அந்தர்யாமி யென்ற சொல்லப்படு கிறது. ஐகத்துக்கு ஹேதவான புத்தியை ஆத்மாவாக அபிமானிக்கும்போது ஹிரண்ய கர்ப்படுனன்று சொல்லப்படுகிறது. அண்டத்துக்குள் தோன்றியமுதல் சரீரத்தை உபாதியாகக்கொள்ளும்போது விராட் பிரஜாபதியென்னும் பெயரைப் பெறுகிறது. அதில் கின்றும் வெளியான அக்னி முதலியவைகளே உபாதியாகக்கொள்ளும்போது, அந்தந்தத் தேவதைகளாகச் சொல்லப்படுகிறது. இப்படியே பிரஹமாமுதல் சப்பட்டைக்கொள்ள தும் கோதைவரையில்உள்ள சரீரங்களே உபாதியாகக்கொள்ளுவதும் அதன் அதன் பெயரை அடைவதும் இப்படி எததத்வமான டிரம்மமொன்றே கீழ்ச்சொன்ன பல உபாதி களினுலே எல்லா மணிதீக்களும் பண்டி தர்களும் பலவாமுக கிணக்குப்படியிருக்கிறது.

ஸ்ணதெ6ெந்வப் ஃடி நடித் நடித்

(பு0 - லா.) வாம சேவர்போலவே பிரஜஞானத்தை ஆக்மாவாக அறிர்த உபா ஸனம் செய்கிறவன் பேசஜ்ஞானமென்றம் ஸம்ஸாரத்தைவிட்டு ஜீவன் முக்கியென் னும் ஸ்வர்க்கானர்தங்களே அனுபவித்து விதேவை முக்கியை அடைவான்.

ஐதரேய**ம்** மூன்*முவது அத்தியாயம்* <sub>இரண்டாவது ஆரணம் ஆ<sub>ரூ</sub>வது அத்தியாயம் முத்திற்று</sub>



#### வு, ஹ உாமண், கொவகிஷ க.

உஷாவா என்று தொடங்கு வாஜிஶிகெயஶடுவெஸச் சேர்க்**த உப** கிஷ*க் அதற்குச்* சுருக்கமான உரை ஆரம்பிக்கப்படுகிற**த**்.

உபகிஷக் என்றுல் உவடி என்கிற உவமை 🎝 க்கைச் சேர்ந்த வைசி என் கிற யாரவுக்கு போக்கடிக்கிற தென்கிற அர்ச்தமாதலால் வில**வமாருக்தை** யும் அதின் காரணமான அவிர்தையையும் போக்குகிற வூறூஜா **நத்தை** உண்டுபண்ணுதலால் உபசிஷத்என்று பெயர் பெற்ற இர்த 6 அத்தியாயங்க ளும் காட்டில் ரிஜிகளால் ஓதப்பட்டதினுல் ஆரண்ணியகமென்றும் பெரிய ற ்ஸிசா கலால் ஸ்டிஹத் என்றம் செர்ந்து ஸ்டிஹிசாரண்டுக்கெனப்பெயர் பெற்று விளங்குகிறது. டெஷ் இரண்டிபாகம் கூஃகொணு என்றும் ஐ ஹ காண என்றும் அதில் கூடிகாணத்துக்குரிய பஜம் முதலிய கூடிங்கள் கதை செ வென்றும் 🎒 நைய என்றும் அங்கங்கள் என்றும் பலவித வேற்று மைகளோடே கூடியது மோக்ஷ்க்கில் ஆசையுள்ளவனுக்கு வூஹ் ஒன்றே சத்தியம் மற்றதெல்லாம் பொய் என்கிற ஜானமே மோக்ஷகாரணமாதலால் . மெல்சு சிய கூ?-,) காஜனத்தி அற்ற இது ச்சூ விரோதமே பொழிய வேறில்லே ஆகையால் மோகூத்நில் ஆசைடிள்ளவர்களுக்கு அதற்குக் காரணமாகிய வு ஹ ் ஒன்றே மெய் என்கிற வு த்தியை உண்டாக் சத்கக்க உபகிஷத் ஆரம்பிக்கப்படுகிறது. இதில் முதலில் கூருகிட்டிற என்கிற யாகத்தைச் சேர்ர்த ஜா £த்தை சொல்லுவதில் பயன் சுர்மிலெத்தில் அதிகாரமில்லா**த** வூரவணர்களுக்கு இரச ஜோகத்தினை விசியாவாகஃபணாவா வென் அம் 'குறுடுக்கெயர்படுத்தி, படிகொடுக்கல் கெடி' - என்றும் சரியா**ன** பலன் உண்டென்று தெரியப்படுத்துவது தான் அதில் எல்லாக் கூஃப்பைக ளுக்கும் வெலவாரவை உற உண்டென்றும் கூடிங்கள் எல்லாவ*ற்றிற்கு*ம் உ**ய** ர்க்க சுமூடுப்பாறத்துக்கு வலலால் வறத்தைச் சொல்றுகலால் இதில் *தாழ்*க்*த* கூ?-<sub>சிங்களு</sub>க்கும் இ*து*வே வைலினன்*று ஏற்படு*கிறதாதலால் மோ கூதத்தில் ஆசையுள்ளவனுக்கு கூடு-சங்களில் வெறுப்பு உண்டாகிறதற்காக வு ஊஜானத்தைச் சொல்லும் உபகிஷத்தில் கரு செயத்தைச் சேர்ந்த ஜா ன த்தை சொல்லியிருக்கிறது.

മണ്യ | ബ് അപ്പെരുക്കും പ്രതിച്ചു പ്രതിച്ചു പ്രതിച്ചു പ്രതിച്ചു പ്രതിച്ചും പ്രതിച്ചു പ്രതിച്ചും പ്രത്തിച്ചും പ്രതിച്ചും പ്രത്തിച്ചും പ്രതിച്ചും പ്രതിച്ച്ചും പ്രതിച്ചും പ്രത്തിച്ചും പ്രത്യവ്വത്തിക്കാരത്തിക്കാര് പ്രത്യവ്വത്ത്രവ്വത്ത്രവ്വത്ത്രവ്വത്ത്രവ്വത്ത്രവ്വത്ത്രവ്വത്ത്രവ്വത്ത്രവ്വത്ത്രവ്വത്ത്രവ്വത്ത്രവ്വത്ത്രവ്വത്ത്രവ്വത്ത്രവ്വത്ത്രവ്വത്ത്രവ്വത്ത്രവ്വത്ത്രവ്വ

 அம் முதல் இரண்டத்தியாயங்களே விட்டு மேலுள்ள கூயிராயங்கள் உரைக் கப்படுகின்றன. அதில் இந்த உஷாவா என்கிற வாக்கியங்களும் கூறு செய கூடித்தைச் சார்க்ததாயிருக்கினும் வூ ஊரா உயைிரு மிக்கச் சொல்லுகை யால் வூ ஊஜானத்தைச் சேர்ந்த தென்று அதற்குப் பொருளுரைப்பது உசிதமாயிருக்கிறது.

வாரி; ஒ.

(ப் - ம்.) செயுவறியாறத்தைக்குரிய, குமுவாறு - குதிரையினுடைய, மிரு - து , உஷாவா - விடியற்காலம், உது - கண், வூரிரு ் - சூரி யன், வூரணல் - உயிர்காற்று. வாகல் - வாயு, ேருதுலை - கிறக்கப்பட்ட வாய் வெ...புரு காலி-வைசுவாகரன் என்கிற பெயருள்ள, கூறி -கெருப்பு, சூ தா - சரீரம், வைதால் - வருஷம், செயுவ்வி - யாகத்துக்குரிய, கமுவை) - குதிரையினுடைய, வரலு - முதுவு, செறுள் - சுவர்க்கம், உசரு - வயிறு, குதுரிக்கு - ஆகாயம், வாஜஸ ு - மார்பு, வருயிவீ-பூமி, வாறு ு - பக்கம், ஜிஶ்ஃ - திசைகள், வமூவ்ஃ - பக்க எனும்புகள், சுவா தோழிஸ்ஃ - மூஃத்திசைகள், கூடாமி - அவயவங்கள், ஐதவஃ - ருதாக்கள், வை ஆாணி - கணுக்கள், சாஸாஃ - உ- கைய ஆசாஸாஃ - உ ட மாஸங்களும் பக்ஷங் களும், வூதிஷ் கால்கள், சுஹொராதாணி - பகலிரவுகள், கூலூகி ட எலும்புகள், நக்ஷதாணி - நக்ஷத்தொங்கள், உரைகி மாம்ஸங்கள், நடை மேகம், உவபைற்ற - பாதிஜரித்திருக்கிற ஆகாரம், விகைகால் - மணலகள், று உடிரு - நாம்புகள், விலலவல் - ஆறுகள், யகு நூ கொரோ நி - வ-மார்பின் தேழிருக்கிற இரண்டு மாம்ஸ உண்டைகள், வெய்யூ காஃம்ஃகள், கொரோநி\_ மயிர்கள், ஒஷயயி-உசிறசெடிகளும், வஉல தயிவடமாங்களும், உஉிங உதயமாகிற, வூூய்பூ - சூரியன், வூடிபாய்பூ - உடம்பின் முன்பாதி, கி சொயரு - அஸ் தமனத்தை அடைகிற, ஸூய-8-சூரியன், இவ நாய-15. உடம்பின் பின்பாதி - ചிജு.ுை தெ. உதியக-கொட்டாவி விடுகிறது என்று யாதொன்றே, கூ<sup>சூ</sup> - அது, வி<sup>92</sup>ித9 தெ - மின்னல் மின்றுகிறது அதா வது கொட்டா**வி வி**டுகிறதே மின்னல் என்று பொருள், வியூ ந**ெத-உ**தி\_ **ப**ுக-மபிர்க**ளே உதறுகிற**தென்கிற யாதொன்றுண்டோ, *\_த*க - அது, ஹ*ு*க

யக் - கர்ஜனம்பண்ணுகிறது அதாவது மயிர்க**ோ உதறுகிறதே மேகங்களின்** இடி முழக்கம் என்று பொருள், செஹே கிஊ தியக் - மூத்திர**ம் வி**சிகிற**்தன்** கிற யாதொன்றே, <sup>தது</sup> - அது, வஷி தி - மழைபெய்கிறது, சூஸ**ு-அர்தக்** குதிரைகின், வாமைவ - சப்தம்தானே - வாக் - வோக் தேவதை.

(ரு o - உா ) அஸ்வமேதத்தில் பண்ணும் ஞானத்தைக் குறித்துச் சொல்**லுவதற்** காக அஸ்வமேதம் என்ற பெயராதலால் குதிரையே முக்கியமா**ன அங்கமாதலால்** குதிரையிடத்தில் பண்ணும் புத்தியைச் சொல்லுகிறது.

(ரா - ஹா.) 'தாத்டாபியப்பேதம்'யதேவவித்யபாகரோ திர்நேத்துபோபுநிலைதா''த**ேதவ** வீர்யபத்துரம்படித்" என்று சொல்லி மிருக்கையால் கர்சீட்கேளுக்கு அதிக பலத்தை அ**தா** வதை சீக்கிரம் பயிணக் கொடுக்கத்தக்க சக்தியை உண்டுபெண்ணுவதான தியா**னத்**தைச் சொல்லுகிறது.

ஸ்டீ-சி வடிவாஸ்ரியார் உருவார் இத்தாற்கு அது மார் இத்து நார் இது நார்க்கு நார்க்கு

(ப் - ம்.) சுரு வுடாநு-குதிரைக்கு முன்பக்கச்சில், குடையைபா-கல்ப, உஹிஉர - மஹிமா என்கிற பெயருடைய தங்கத்தால் செய்த ஹோமம் செய்யவேண்டிய பதா**ர்**த்தம் வைத்திருக்கிற பாத்திரமாக, *க*ூஜாய*-***த**-ஆ**ய்** விட்டது, *த*ஸ<sub>்) - அர்தபாத்திரத்துக்கு, வூவெடி - செழக்குத் திசையில்</sub> இருக்கிற, ஸசே செரு உசமூத்திரம், பொகி ே வவக்கும் இடம், வள கடிவ ராக் - குதிரைக்குப் பின்பாகத்தில், உஹிரா - மஹீமா என்று பெயர் கொ ண்ட வெள்ளியால் செய்யப்பட்ட மேற்கூறிய பாத்திரம், ரா.தி<sub>ர</sub>ஃ-இரவா**க**, கோஜாயக - ஆய்விட்டதா, கஸ்லு - அதற்கு, கவரொ - மேமீலத்திசையி லிருக்கிற, ஸ்ஃு ஆரி - சமுத்திரம், பொகிஃ ட வைக்கும் இடம், வாகௌ -இந்த, உஹிசாடு டீன - மஹிமா என்ற பெயருள்ள மேற்கூறிய பாத்திரங்கள், குருவேட்க - குதிரைக்கு இரண்டு பக்கத்திலும், வுலவை உைவ குு உண் டாய் விட்டன அதாவது இரண்டு பக்கத்திலும் வைக்கப்பட்டிருக்கின்றன. ஹாய் - அயமென்கிற ஜாதியுள்ள குதிரையாக, ஊுகூரா ஆய்விட்டு, உவாரு - தேவர்க**ு, ்**குவஹை - சுமரதது, வாஜீ - வாஜி என்கிற ஜாதி யுள்ளதாய், மலமுவடிருநு - கர்தர்வர்களே, கூவஹகி.சுமர்தது, கூவடிர-அர்வா என்கிற ஜாதியுள்ளதாய், கூலுுராநு - அசுரர்களே, குவஹகி - சுமர்தது, சு மூலி - அசுவமென் சிற ஜாதியுள்ள தாய், உநு ஷரு சு மனி தர்களே, சுவ ஹக - சுமந்தது, குவஹக - என்கிறதை மூன்று இடங்களிலும் இழுத்துக் கொள்ள, சுஸ்று - இர்தக் குதிரைக்கு, ஸ்டீ-டி,வாவ - சமுத்திரம் தானே அல்லது பரப்ரம்மம் தானே, உலமுை-கட்டும் இடம், வைசு தி. சமுத்திரம், பொகிஃ - உண்டாகும் இடம்.

(ஶo - ஹா - ஶா - ஹா.) குதிரைக்கு முன் பின் இரண்டு பக்கங்களிலும் வைக் சப்பட்ட பொன்னிஞலும் வென்னியினுலும் செய்யப்பட்ட இரண்டு பாத்திரங்**களில்**  பண்ணப்படுவதான தியானத்தை சொல்லுகிறது. இதித்ரதீயரத்யாதேப்ரதமம் ப்ராம் மணம்.

(ப் - ம்.) உடை - இர்த ஜகத்தில், கிறை - ஆதிகாலத்தில், கிறைமை -ஒருபொருளும், தெந்தாவின் - இவ்வே, உல் - இர்த ஐகத்தாதை, சுமு .நாயபா - சுருக்கலெஹுமென்கிற எண்ணம் கொண்ட, 8<sub>7</sub> த<sub>ி</sub>ு நா-ப்**ர**கிரு இயை உடம்பாகவுடைய ப்ரம்மத்தினுலே, சூவு-க் - சூழப்பட்டதாக, சூஸீல் - இருர்தது, ஹி - யாதொரு காரணத்தால்,சுமு நாய - சம்ஹரிக்க எண்ணமானது, ூ த ுு ் மிருத்தியு என்று கூறப்பட்டதோ, து அந்த ப்ரம்மமானது, சூத் தி - சரிரத்தையுடையவனுக, விரா - ஆகக்கடவேன், உதி - என்று, 8⊥்° - மனதை, ఉகு⊤ு ுத - பண்ணிற்று, வூ° - அந்தப்ர ம்மமானது, ஈஉடிறு - தளக்கு ஆனர்தம் உண்டுபண்ணும் பொருட்டு, ஈஉ ரு வே - சஞ்சுித்து, கவ√கஃ - ஆனர்திக்கிற, கைஸை∂-அர்கப் பரமுக்மாவி னிடத்திலிருந்து, சூவஃ - ஜலங்களானவை, சுஜாய் - உண்டாயின, கூறப் கெ - ஆனர் தப்படுவதின் பொருட்டு எத்தனித்த, ெலெவெ-என்பொ ருட்டு நானே, கூ - ஜலமானத, கூடூூக் - உண்டாயிற்று, உதி - என்று ் (கூட்ந<sub>ி</sub>**த** - எண்ணிற்றா), தடிவை - ஆகையினுலே தானே, கக-பெஸ்றி **-**அர்க்க வென்றும் பெயர் கொண்டப் ரம்மத்துக்கு, கூக-கோவ - அர்க்கவெ**ன்** ப்ரம்மத்தினுடைய, ககின்ன - அர்க்கனென்றம் பெயருடைய, வனவை -இப்படி, வெஷ - அறிகிருனே, கலிஷை - இவன்பொருட்டு, கலஉைவை -கம்பென்று பெயர்கொண்ட சுகம் தானே, உவகி - உண்டாகிறது.

(ருமு - ஒரு.) அசுவ ேசமென்கிற யாகத்துக்கு வேண்டிய கருவியாகிய அக்கினி யின் உற்பத்தி சொல்ல ப3 கிறது. இந்த செம்சாரமண்டலத்தில் ஒன்று பெயர் உ**ருவ**ங் களால் வகுக்கப்பட்ட ஒரு பேதங்களும் உலசத்தின் உற்பத்திச்சூ முர்தி இல்லே. ஆனுல் இங்கு ஒன் முமில்லே என்றதுக்கு குன்னியமென்று அர்த்தம்ன்று. எனென்முல் காரியம் உண்டாவதற்கு முத்தி காரணம் அவசியம் இருக்கவேண்டியது. உலகத்தில் குடம் உண் டாவதற்கு முந்தி மண் முதலான காரணங்கள் இருக்கிறதைக் கண்டிக்கிறேம். இல்லா விடில் முயல்கொம்பு உண்டாகலாம். ஆகலால் சாரணமுர்தியே இருக்கவேண்டியது. அப்படியே காரியமும் மண் உருண்டையில் இல்லாத குடம் உண்டாகில் முன்னிருந்த மண்ணாருண்டையைக் சாட்டிலும் அதிக கிறை இருக்கவேண்டும். மேலும் கடவுளின் பிரத்தியகூடிம் எல்ல - வுஸ்துக்களேயும் அறிகிறதென்று சித்தமாயிருக்கிறதாதலால் சூடம் உண்டாகப்போகிறதென்று அறிகையில் குடமில்லாவிடில் என்னமாய்ப் பிரத்தியகூத் தால் அறியலாம். ஆனுல் குடம் உண்டாகிறது, குடம் உடைந்தது என்கிற வார்த்தைக சில் குடம் உண்டானதாக ஏற்படுகிறமுதன்முல் குடத்தின் தோற்றத்தைச் சொல்லு கிறது. சுவர் முதலான துகளால் குடம் மறைக்கப்பட்டால் குடம் நாச**மடை**ந்த **தென்** . அம் மறைவு சீங்கின**ல் குடம் உண்டா**யிற்றெ**ன்** அம் புத்தி உண்டாகிற**தில்%லயே என்** ளில் சுவர் முதலானவைகள் குடமிருக்கும் இடத்திற்கு வெளியில் இருர்தே மறைக்கின்

றன, மண்ணுருண்டையில் இருக்கும் மறைவோ அப்படியல்ல, குடமிருச்கும் மண்ணுரு . ண்டையிலேயே இருக்து மறைக்கின்றன. ஆகையால் சுவர் மறைச்சுமிடத்தில் மறைத்**த** தென்றும் மறைவு நீங்கினுல் செரிகிறசென்றேம் மண்ணூருண்டையல் குடம் மறைந்தி ருக்கும் காலத்தில் குடம் இல்லயென்றும் குடம் உண்டாயிற்றென்றும் புத்தி உண்டா கின்றது. மேலும் மேல்வாக்கியத்தில் ''ஆவர்தமாஸீத்'' என்ற மறைக்கப்பட்டிருச்கிற தென்று சொல்லுகையால் முயல்கொம்பு மறைக்கப்பட்டிருசகிறதென்ற உலகத்தில் சொல்லக்காணமைடால் வஸ்து இருக்கிரதென்றே ஏற்படுகொது. ''ஆமாகத்' என்றுல் சாப்பிடவேணுமென்கிற ஆசை அசலைன்*ளே* ஐக்தக்கினக் சொல்லு கிறது. ஆகலால் அது ''பிருத்யு'' வென்ற சொல்லப்படுகிறது. நான்முகனுக்கு மேற்கூடிற்ற சாப்பிட்டுவணு மென்கிற ஆசை இருக்கிறபடியால் அவரை ''மிருத்யு'' வென்ற சொல்லப்படுகிறது. அவனுல் இந்தக் காரியங்கள் மறைக்கப்பட்டிருந்தது. அந்த நான்முகள் காரியங்களோ உண்டுபெண்ணவேணுமென்று ஆலோசீனுக்கு உரியமனதை நான் நல்லமன்டைத் உடைய வைளுகக்கடவேன் என்ற எண்ணத்தால் உண்டுபண்ணி.ஞர். அந்த நான்முகள் தன்னப் புகழ்ந்துகொண்டிருந்தார். அப்பொழுது ஜலங்கள் உண்டாயின. இந்த ஜலங்கின சொன்னது வேறு உபாட்டதங்களுடைய ஒற்று மையால் ஆகாயம், வாயு, அனல் இனவக ளேயும் சொல்லுகிறது. புகழ்ந்துகொண்டிருக்கிற என்னிடத்திலேயே ஜலமுண்டாயி ற்று **எ**ன்று எண்ணிற்முதலால் அசுவமேத யாக*த் து*க்குரிய நெருப்புக்கு அர்க்கனென்று பெயர் உண்டாயிற்று.

(ரா - ஹா.) அசவமேதத்துக்குரிய குண்டத்திலிருக்கும் ரெமுப்பில் அசுவமேதத் தைக்குக் காலமான ஒருவருஷகாலத் திலும் ப்ரம்மமாகத் தியானிக்கச் சொல்லப்போகிற தாய் நெருப்பின் உற்பத்திடைச் சொல்லுகிறது. அல்லது உக்னி ப்ரம்மத்தின் சரீரமாத லால் அப்படி நினேர்து அக்னியில் ஹோமம் பண்ணும்பொருட்டு ்ரம்மத்தினிடத்தில் அக்னிச்கு உற்பத்தியைச் சொல்லுகிறது. ப்ரத்தியக்ஷமாய்த் தெரிகிற உலகங்கள் உற் பத்திகாலத்துக்கு முன் இவ்வேமென்றுல் குடம் உற்பத்திகாலத்துக்கு முந்தி இருந்த தென்முல் மண்ணுருண்டை இருந்ததென்று அர்த்தம் ஆகிறதுபோல் காரணமாகிய வெண்து இருந்ததென்று அர்த்தம் அதாவது 'யெஸ்யாகூடிரம்முரிரம் யெஸ்யமிருத்யுர்குகிரம் **ஏ**ஷணர்வபூதார்த்தாத்மாஅப்ஹதபாப்மாதிவ்யோதேவ்குகோராரமணா?" என்ற சொல்லி இருக்கையால்''ஸூக்ஷமமாக 'மூலப்பிரகிருதியைச் சரீரமாகவுடைய ப்ரம்மம் இருந்தது. அர்த ப்ரம்மம் உலகங்களே உடம்பாக உடையவனும் ஆகக்கட்டுவனென்று போரித்து யும் அதற்கு முன்னிட்ட ப்ரகிருதி மஹார் ஆங்காரம் இவைசிளயும் சொல்லுகிறது. இந்த ப்ரம்மம் தன்?னச் சர்தோஷப்படுத்தவேணுமென்ற இச்சையுடையதாய் இருந்தது. அப்படி இச்சித்த ப்ரம்மத்தினிடத்தில் ஜலங்கள் உண்டாயின. சந்தோஷப்படுத்துவதுல் எத்தனித்த என்னிடத்தில் ஜலம் உண்டுயிற்று என்ற எண்ணிற்று. ஆகையால் அந்த ப்ரம்மத்துக்கு அர்க்சனென்ற பெயர் உண்டாயிற்று. அப்படியே ''அர்கோவாஜஸ் எக்ர **ம்தீ'' என்று** ஸஹஸ்ரநாமத்தில் சொல்லியிருக்கிறது.

பே - ம்.) சூவல் - ஜல்ங்கள், ககை ஃ - அக்றி, கக - ஆகலால், யக்க யாதொரு, கவால - ஜலங்களைடைய, மாரல் - ஸாரமான பாகம், சூஸிக் -இருக்ததோ, கக் - அது, ஸூஹந், க - சேர்க்தது, ஸ் - அது, வருயிவ் ட பூமியாக, கூலவக் - ஆச்சுது, க்ஸ்லிரல் - அதில், குமூர்லிக் - ப்ரயத்தனம் பண்ணிஞர், முராதைஸ்டு-ப்ரயத்தனம் பண்ணிக்கொண்டிருக்கிற, கூடியல், ஆலோசீத்துக்கொண்டிருக்கிற, க்ஸ்லி - அக்க பரமாத்மாவுக்கு, கெறிர யாஸ்ல - தேஜஸ் என்கிற வஸ்துவின் ஸாரமான, கூறில் - அக்கியானது, நிரு வக்டிக்க - உண்டாயிற்று.

் (ரும் - உா.) முன் ஆர்க்கனென்று சொல்லப்பட்டது. இப்பொழுது பின் வரு மாறு வரிக்கப்படுகிறது. ஜலங்களே அர்க்கனென்று சொல்லப்படுகிறது. அ**தாவ**து அர்க்க வென்று சொல்லப்பட்ட ''ஆப்ஸு சாக்ரி பேர இல் நடி சி ?'' அக்கியிடச் நில் உண்டா பிறது. அந்த ஜலங்களின் சாரமான பாகம் சேர்ந்த அண்டமுண்டாயிற்ற. அந்த அண் டத்தில் ப்ரம்மன் இளப்புடன் இருந்தான். அப்படி இளப்புடைய அதிஞல் வேர்வை யடைந்த ப்ரம்மனுக்கு சேஜஸ்ஸாகிற சாரம் உடம்பில் நின் ஐம் வெளியில் கிளம்பிற்று, அதேதான் அக்கி.

(ரா - ஹா.) அண்டம் விக்குறுவுக்குச் சரீரமான ஐம்பூதங்களி இல் உண்டாக்கப் பட்ட செர்பதைச்செயல்லு அரசாச ஐம்பூதங்களில் ஒல் மூன ஐலம் விஷ்ணுவுக்கு உட வென்று சொல்லப்பட்ட விஷ்ணுவுக்கு உடலென்று சொல்லப்பட்ட விஷ்ணுவுக்கு உடலேல். அர்த ஐலர்களிர் சாரம்சக் சேர்த்த அரில் சிர்தம் அண்டமுண்டாயிற்று. "தாஆபஸ்தத்தரண்மையமண்டியாகத்" என்ற மசுஹாடரி கேச்தில் சொல்லியிருக்கிறது. அண்டமுண்டான பிறகு பரமுத்மாவான வர் ப்ரயத்தனம் டண்ணிஞர். அப்படி ப்ரயத்தனப்பட்ட ஆலோசனே பண்ணிக்கொண்டிருக்கிற பரமாத்மாவினுடைய உடம்பில் கின்றும் தேஜெஸ்ஸுகளின் சாரமான அத்தி உண்டாயிற்று.

(ப் - ம்.) ஸ்ஃ - அந்த அந்சி, சூ தோ கு - தன்ணே, தொயா - மூன்று வி தமாக, சூசி திற - சூரியன், சிற சிய விறுவர்காக, வாய் புல - காற்றை து டீய - முன்றுவகா:, வற்கு ாடு - பண்ணிற்று, ய8-யாதொரு அக்கி யானது, தெயா - அக்ரி வாயு சூரியன் என்று முன்றுவிதமாக, விஹிகு-செய்யப்பட்டதோ, ஸேவாஷஃ - மேற்கூறிய இந்த அக்கியானது, **வ**ராண**்** ப்ரம்மம், காஸை) - அக்க அக்ரிக்கு, மிருக் - செரலானது, வூராவீஷிகு. கிழர்குத் திக்கு, சுலௌ உாவௌ ப - வடகிழக்கு தென்கிழக்கு மூஃகள், உடுத்துள் . கைகள், கலை) - இந்த அக்சி இநாடைய, வுுஜுல் - வால், வுதீ ஆசி**ங் - மேற்குத்தி**சை, சுஸௌவாவௌவௌவ - **வடமேற்குத் தெ**ன்மே**ற்கு** மூடுகள், ஸகெர்ள் - தொடைகள், உகிணாவொ ஜீவீவ \_ தென்திசை வட இசைகளும், வாறை ுபக்கங்கள், வருஷம் - முதகு, செலுளல் சுவர்க்கம், உடிர**ு - வ**பிறு. கூடூரிக்க**ு -** ஆகாசம், உருஃ - மார்பு, உப**ு -** இர்தப் பூமி, ஸ்வோஷ் - மேற்கூறிய இந்த அக்சி, கூவு - ஆலங்களில், வுதிஷி க்டி ஸ் தாபிக்கப்பட்டது, ஹை - இம்மாதிரி, வி உாறு - அறிக் தவன், யத , கூடி எந்த இடத்தில், வனதி - போகு<sub>ரு</sub>ிஞ, தடிவை - அவ்விடத்திலே தானே, வுகிகிஷகி - இருப்பை அடைகிமுன்.

(மு0 - உா.) மேற்கூறிய சதார்முக ப்ரம்மாவானவன் தன்னே மூன்று விகமாகப் பிரித்தான். அக்கி வாயு சூரியன் என்று அதில் முதன்மையான அசுவமேத யா + த்தில் உப யோகிக்கத்தக்க அக்கியிடத்தில் சூதிரையிடத்திற்போலத் சியானம்பண்ணவேண்டியதை ச்சொல்லுகிறது. முன்கூறிய அச்கியின் உற்பத்தி அதின் மேன்மையைச் சொல்ல வக் தது. அந்த அக்கிச்சு கிழக்குத்திக்குத் தீலே, வடகிழக்கு தென்மேற்கு மூலேகள் கைகள், மேற்குத்திக்குப் பின்பாசம், வடமேற்குத் தென்மேற்கு மூலேகள் சொடைகள், தெற்கு வடச்குத்திசைகள் பக்கங்கள், சுவர்க்கம் மூதாகு, ஆகாசம் வமிறு, இந்தபூமிமார்புமேற் கூறிய உலகருபமான அக்கி ஐலத்தில் கிலமையுடையது. "ஏமமிமேலோகா? அப்ஸ்வ

ந்தா?' என்று சொல்லியிருக்கிரபடியால் இம்மாதிரி அறிக்தவண் எந்த இடத்தில் போகி மூனே அவ்விடத்திலேயே நிலேமையை அடைகிமுன் என்று மேற்கூறிய தியானத்திற் குரிய பயன்.

(ரா - ஹா.) மேற்கூறிய அச்சி மூன்று விதமாகப் பிரிக்கப்பட்டது. அக்சி வாற சூரியன் என்ற இந்த மூன்றில் அக்சி முக்யம் அப்படிப் பிரிக்கப்பட்ட அச்சியே பறப்ரம் மம் என்று இபானிச்க வேண்டியது. ''எவேதாச்சிரக்க'' என்று மேல்கொல்லப்போகிய படியால் அந்த அச்சி தூல முதலிய அங்கங்குவேத கிழச்கு நிலச முதலிய இசைகளாகத் தியானிக்க வேண்டும். அந்த அச்சி ஜலத்தில் இருட்டையு உடயது. ஆதாவது அக்கியிடத்தி விருந்து ஜலம் உண்டாகறதாதலால்.

രാസം അന്ദേഗ മച്ചി ക്വെറുക്കു ക്രാജ്യ വെറ്റ് ക്രാജ്യ പ്രയായ പ്രതാരമായി പ്രയാഗ്യ പ്രത്യ പ്രയാഗ്യ പ്രതാഗ്യ പ്രയാഗ്യ പ്രയാഗ്യ പ്രയാഗ്യ പ്രയാഗ്യ പ്രയാഗ്യ പ്രയാഗ്യ പ്രത്യ പ്രതാഗ്യ പ്രയാഗ്യ പ്രയാഗ്യ പ്രതാഗ്യ പ്രത്യ പ്രയാഗ്യ പ്രയാഗ്യ പ്രത്യാഗ്യ പ്രത്യ പ്രത്യാഗ്യ പ്രത്യ പ്രത്യാഗ്യ പ്രത്യ പ്രത്യാഗ്യ പ്രത്യ പ്രത്യ പ്രത്യാഗ്യ പ്രത്യാഗ്യ പ്രത്യ പ്രത്യാഗ്യ പ്രത്യ പ്രത്യാഗ്യ പ്രത്യ പ്രത്യാഗ്യ പ്രത്യ പ്രത്യാഗ്യ പ്രത്യ പ

(ப் - ம்.) ஸஃ - அந்த மிருத்யுவானது, 3 - என்னுடைய, அட்சீயி ு இரண்டாவதான, சூதா - உடம்பு, ஜாபெக - உண்டாகக்கடவது, உதி \_ என்று, ககாஃபக - ஆசைப்பட்டது, ஸஃ =ு மாடா? கூறு-ஃ-மேற்கைறிய பசியுடன் கூடிய மிருத்யுவானது, உதலா - மனதுடன், வாவ் - வேதமென் கிற வாக்கை, இமு- நை - இரண்டாயிருக்கவை, வாக்வவகு . உண்டாக்கிற்று, \_தைக- அந்த இரட்டையில், யக- யா ்தொரு, ரெ ஊஃ - காரணம், காவீகி \_ உண்டாயிற்றே, ஸ்ஃ - அது, ஸ்வை தால் - ஒருவருஷகாலத்திற்கு எஜமான தேவதையான ப்ரம்மமாவாக, கூடைய ஆட்ச ஹ்டாபிற்று, தக்வே ஈ**ரா - அ**த ற்கு முன், வெலவ்லூர்ஃ - ஒருவருஷமென்கிற காலமான கு, நஃசூஸா - இரு க்கவில்லே, தல-அந்தக் காரணவஸ் துவை . வேவது 170 - ஒருவருஷமான து, யாவாநு - எவ்வளவு காலமோ, வன சாவதைகாகு - இவ்வளவுகாலமாக, குஹிஹ் - பரித்தது, ≛o-மேற்கூறிய ப்ரம்மாவை, வன தால த்கோ⊚ஸ்γ)-இவ்வளவுகாலத்துக்கு, வாழுவாக - பிறகு, கூஸ்ரஐக் - உண்டாக்கிற்று, ஜா கா. - பிறந்திருக்கிற, கூலி - அந்த ப்ரம்மாவைக் குறிந்து, வைறாடிவாகுட பிள்ளேயாக எடுத்துக்கொண்டது, வலி - அக்த ப்ரம்மா, உா நகுரொகு \_ பாண் என்கிற ஒசையை உண்டுபண்ணிற்று, வெலவ - அர்த ஓசைதானே, வாக - வியாகிருதி என்று சொல்லப்பட்ட வார்த்தையாக, <sup>குறைவசு</sup>-ஆயிற்று.

(முற - ஹா.) மிருத்யுவென்ற சொல்லப்பட்ட ப்ரஜாபதி தன்னே மூன்றுவிதமாக பிரித்ததென்றும், அக்கியை உண்டுபெண்னிற்றென்றம் சொல்லியிருக்கிறதே அது இன் னகாரியம் செய்ற உண்டாக்கிற்றென்கிறதை விவரிக்கிறது. மேற்கூறிய மிருச்புவானது இரண்டாவது உடம்பு உண்டாக்வேணுமென்று ஆசைப்படம் மனதிருக் சேதர்கின் ஆலோரிக்கு அதிருல் முன் சிருஷ்டிகாலத்தில் கடந்தனத் தெரிர்து ஒருவருஷகாலத்தை உண்டுபண் ணுகிறவரான ப்ரஜாபதியாக ஆஞர். குதற்கு முன் ஒருவருஷகாலம் என்கிற தில்லே மெற்கூறிய அறிவை ஒருவருஷகாலம் தரித்து பிறகு மெற்கூறிய ப்ரஜாபதியை உண்டாக்கிருர். மேற்கூறிய பின்மோயைக் குறித்து பிகியோடேகு டினைப்ரம்மாவானவர் வாயைத்திறந்தார். அந்தப் பின்னே மான் என்கிற ஒசையைபண்ணன்றன் அதுவே சப்த மாக ஆச்சுது.

(ரா-ஹா.) மேற்சொல்லியபடி அசுவமேத யாகத்திற்குரிய அக்கியைப் பரமாத்மா வாகத் தியானம் பண்ணவேண்டுமென்று சொல்லி அதின் பிறப்பையும் சொல்லி அசுவ மேதயாகத் திற்கு உபயோகமுள்ள ஒருவருஷகாலத்தைப் பரமாத்மாவாகத் தியானம் பண்ணவேண்டுமென்று சொல்லுகிறது. மேற்கூறிய பரமாத்மாவானவர் முன் உண்டாக்கப் பட்ட அக்கியைக் காட்டிலும் இரண்டாவது சுரீரம் உண்டாகவேண்டுமென்று நிலோத்து மனுதினைல் வேதங்களே ஆலோகித்து, 'நாமரூபம்சபூதாராம்ஆத்யாநாம்சப்ரபம்சுநம்வேத மாப்தெப்யவவாதௌதேவாதீகாம்சகாறால்? என்று சொல்லியிருக்கிறபடியே வேதங்களை விறிந்து, 'ஸம்வஸ்தரேச்சுவேண்டிய வணதக்களே அறிந்து, 'ஸம்வஸ்தரேகிறபடியே வேதங்க தருப்ருராபதி' என்று சொல்லியிருக்கிறபடியே ஒருவருஷகாலத்தக்குத் தேவதையான ப்ரம்மாவை உண்டாக்கினூர். அசிற்கு முன் மேற்கூறிய காலமில்லே. ஒருவருஷகாலத் திற்குப் பிறகு உண்டாக்கினூர். அசினைப் பின்னேயாக எடுத்துக்கொண்டார். மேற்கூறிய ப்ரஜாபதி மாண் என்கிற சப்தத்தைப் பண்னினர். அதுவே வியாகிருதிகளாக ஆயிற்று.

(ப - ம்.) உல்-இந்தப் பிள்ளேயைச் சிருஷ்டித்து, கூடில் பிரையிலி உ செய்யவேண்டிய காரியத்தைச்செய்து முடித்தவளை எண்ணப்போகிறேனே யானல், சுஹை - சாப்பிடவேண்டிய வஸ்துவை, கூடீயல் - கொஞ்சமாக, குரிஷெறு - பண்ணப்போகிறேன், உதி - என்று, ஸ்ஃ - அர்தப் பரமாத்மா வானவர், வளக்ஷ க. அறி நதார், ஸ்டி-அந்தப் பரமாத்மாவானவர், கபா-மேற் கூறிய, வாவா - வாக்கினுலே, கொக - மேற்கூறிய, சூதுக்கா - ப்ரஜாபதி யாகிற சரீரத்திணுலே, ஊஷு - இந்த, யகுகிலவ - யாதொன்றுண்டோ, ஊஷு -இந்த, ஸைவ-10 - எல்லாவற்றையும், கூஸ்ருத்த - சிருஷ்டித்தார். ஐவல் - ருக் வே தங்களே டிம், யஜு உதி - யஜுர்வே தங்களேயும், வாரா. கி . ஸாமவே தங் களோயும், ஹெ ு சா உர்வி - காயத்திரி முதலான சந்தல் ஸு க கோயும், யஜா நட யாகங்களேயும், வூஜாஃ - ஜனங்களேயும், வமூரு - மிருகங்களேயும், வலு ஐ<u>க உண்டாக்க</u>ினர், ஸி<sup>°</sup> - அந்தப் பரமா*க்*மாவானவர், பு<sub>டிறி</sub> செவ - எந்த ் எந்த வஸ்துவை, சுவிதிது உண்டாக்கிஞிரா, தது <sup>ச</sup>அந்தந்தவஸ் துவை, க. 5ு0 - சாப்பிடுகிறதற்கு, கூடூரியது-மன்னைப் பண்ணிற்று, யகு-யாதொரு காரணத்தினைல், வை<sub>ழ</sub>ுவச - எல்லாவற்றையும், கூதி - சாப்பிடு கிறதோ, கசை - ஆதலால், சுஷிடுக்ஃ - அதிதி என்று சொல்லப்பட்ட மேற் கூறிய பிருத்யுவுக்கு, கூதிலிக்வா அதிதி என்று சொல்லப்படுகை, யஃ-எவன், வாவை - மேற்கூறியபடி, கூலிகெலி - அதிதி என்று சொல்லப்பட்ட மேற் கூறிய மிருத்யுவுக்கு, சுழிதிகுவை - அதிதி என்று சொல்லப்படுகையை, வெடி - அறிக்தானே, ஸ்டீ - அவன், வா தவரு-இக்க, வையுவாரு - எல்லா வஸ்துவுக்கும், கதா - சாப்பிடுகிறவஞக, உவகி - ஆகிறுன், காஸ் ) - இவ னுக்கு, ஸைவ-Jo - **எல்லா வஸ்** துவும், கூ**ள**் - சாப்பிட*த்த*குக்*ததாக*, உை கி-ஆகிறது.

(ரு 9 - உர்.) கேட்கூறிய பிள்ளனைய சாட்பிட எத்தனம் பண்ணியிருந்தபோதி லும் ப்ரம் மாவானவர் இந்த ட்ரஜாபதியைச் சொல்லப்போகி (ரு மேயாளுல் சாட்பிடத் தக்க உண்து சுவல்பம் யிவிடும் என்ற கிணேத்து மனதினுல் வேதக்கின் ஆிலாடித்து எல்ல வனதுக்கின்பும் சிருஷ்டித்தார். தன்னுல் சிர ஷ்டிச்சட்ட்டட உள்த க்கினர் சடப் பிடவண்டுமென்று மனது பண்ணினர். ஆதலால் எல்லாவர் தையும் சாட்பிடுதொட்டி யான அதிதி என்று பெயருண்டாயிர்று. எவன் மேர்கூறியட்டி அதித் என்று இந்த அறிவுக் குப் பயன் சொல்லுகிரது.

(ரு n - டு. n) பறமாத்ம வானவர் இர்த ப்ரம்மாக கைச் சிருஷ்டீ டித்தச் கோரியம் முடிக் தொக எண்ணுவேனேயா ஞல் சாப்பிடச் சஞர்த இடைக்கு கொஞ்சமாய் உடுமென்ற கீண த்து, 'ஸ் பூரி திப்பாஹாச் ஆதெகாவேதமம் உப்பாயதள் ஸ் ஃட்டு உரை ஒரயா?' என்ற கொ ஸ்துக்குடடியே மேற்கே றிய வியாகிருத் என்று தொல்லப்டட்ட உரச்சுடன் அந்த ப்றஜா பதி என்கிர ஆக்மாவிஞ் ல எல்லா உஸ் துச்சல் படம் சிருஷ்டித்தான் நேஷ்டிர்த உஸ் தக்குள் ஸம்சுரிக்கைக்கு மன்றதை ட்பண்ணிற்று. ஸர்வ உஸ்த க்குள்யும் ஸம்சரிச் நெடிய யால் அதிதி என்று பெயருணைடு மிற்று. எவன் மேற்கே றியடி அதித் என்ற பேயரை அறிக்குகுறே, அதேறுச்கு எல்லா உஸ்துக்றும் அனுடவிக்குதகுர்தோய் ஆய்வைகிறை என்று இந்த அடிவுச்குப் பயன் சொல்லுக்றது.

(படம்.) ஸ்டு உறுக்க ப்ரம்மாவானவன், உையைவார - பெரிகான, டி தெ ச பாகச்திறைவே, உடுமி - பரமாத்மாவை, டி தெய - யாகம் பண் ணக்கடி வென், உதி - என்ற, கூடிரியேக் - எண்ணிஞன், ஸ்டு - அக்க ப்ரம் மனைவன், சு முரிலு - சிரமத்தை படைக்தான், முராத்கை) - சிரமத்தை படைக்தாம், கூடியை) - தவம் புரி தே ச்சாண்டும் இருக்கிற, கஸ்டு - அக்த ப்ரம்மனு டைய, பிலையாவியுக்க எம்பின், விருணாலில் பெயர்கொண்ட இக்திரியங்கள், உதா ரில்கி - வளிக்கிளம்பின், விருணாலில் உருக்கியங்கள், உதா கிரையம் என்று செரல்லப்பட்டது, விரல்கைஷு - இந்திரியங்கள், உதா விரையம் என்று செரல்லப்பட்டது, விரல்கைஷு - இந்திரியங்கள், உதா விரையை, முமிகுகை விருகைக்கு, கிருயக் - திலப்பட்டது, கிரையிக்கி - இருக்கதை, கிரையிக் - திருக்கதை, கிரையிக் - இருக்கதை, கிரையிக் - இருக்கதை, கிரையிக் - இருக்கதை,

(புமை - ஹா.) அசுவமேதமென்கிற பெயருச்கும் அர்த்தத்தை விவரிக்கிறது.

் (ரா - ஹா.) அசுலடுமத யாகத் இர்குரிய அக்டியினுடையவும் ஒருவரு உசாலத் இ னுடையவும் பிறபபைச் சொல்லிக் குதிரையின் பிறட்டையும் அசு டெடிக்கிற டெய ரின் பொருளேயும் அசுவமேத யாகததைச் சூரியனுகத் தியானிக்கவேண்டு மென்பதை யும் சொல்லுகிறது.

5 യ്യുതെ ബട്ഗിട് ഫ് ട്ട്ളെ ഇറ്റ് ഗുട്ടതെ ഒള് കൂ കള് ചെ ഫ്രുട്രണ്ഡി ഫ്രുട്രക്കാം | അമ ഉബ്യായെ വെയുന്ന എട്ട് കെട്ട് പ്രാവാധി വരു പ്രാവാധി വരു പ്രാവാധി വരു പ്രവാധി വരു പ്രവാധി വരു പ്രവാധി വരു പ്രവാധി

(ப் - ம்) ஸி - அந்த ட்ரம்மனுவன், 8ி-என்றுடைய, உடி0-இந்தச் சரீரமானது, செயு)ு - யாகத்திற்குரியதாக, ஸைராக - ஆகட்டும், கூடைநட இந்த உடம்பினல், சூதூற் - சரீரத்தையுடையவனுக, வைலூர் - ஆகக்கட வேன், உதி - என்று, ககாஃயக - பண்ணிஞன், கக்-அந்தச் சரீரத்தினி டத்தில், குமுஃ - குதிரையாக, ஸூலைவக் - உண்டாஞர், யக் - யாதொரு காரணத்திறைல், குமுயக - விங்கிற்றே, கசு - அதுவே, செயலு - யாகத்தி ற்குரியதாக, சைவூூக் - ஆபிற்ோு, ஊகி - என்று, கூடிவை - அந்தக் காரண . த்தினுவேயே, குழுலெய்வூரா-குதிரையின் ரூபமான ப்ரஜாபதிக்கு, சுழுலெ யகூல் - அசுவமேதமென்கிற பெயருடைய, யஃ - எவன், வன ந் - இந்த அசுவமேதக் குதிரையை, வாவு - இந்த ப்ரகாரமாக, வெஷ - அறிசிறு ேனை, வாவ⊅ °- ஹவா - இவளே, குழுடு2ெய≎ - அசுவமே தந்தை, டெவு≗-அறி கிறுன், **க**o-அந்**தக்** குதிரையை, சுநுவரு-லெலெறு-கட்டாமலே, கூசநு*-த*ு - (இதி ைல் யாகம்பண்ணுவோமென்று) எண்ணிஞர், ≛ை அர்தக்குதிரையை, ட்டு, தூலைக் - சொன்னர், வமூூநு - வேறு பசுக்களோ, ஷெவகாஙு) உ தேவர்களின் பொருட்டு, வூ தெறுளவூக-பிரித்துக் கொடுத்தார், உழுமாக-ஆகையால், ஸவடி செவக்று - எல்லாத் தேவர்களுக்கும் தஃவைரான ப்ரம் மாவுக்குரிய, வெராக்கிக் - புரோக்ஷம் செய்யப்பட்ட, வராஜாவக்கு -ப்ரம்மாவுக்குரிய குதிரையை, கூடுவேகிகை - சொல்லுகிருர்கள், யவாஷஃ ட பாதொரு இந்தச் சூரியன், தவதி - ப்ரகாசிக்கிறுறே, வாஷவா - இந்தச் சூரியவே, குழுடுமேஃ - அசுவமேதயாகம், தவ்வி - அசுவமேதமென்று பெயர்கொண்ட குதிரைக்கு, வலகஹாஃ - வருஷமானது, சூகா - உடம்பு, காய**ு இந்த,** கூ*ட*ிலீ - அசுவமேத யாகத்திற்குரிய அக்கியானது, கக**ு** -அர்க்கனென்று சொல்லப்பட்ட பரமாக்மா, தவாலு - இந்த அக்நிக்கு, உசெ-இந்த, லொகாஃ - மூன்று லோகங்களும், சூதாமஃ -சரீரங்கள், வனதௌ-இக்*த*, குகூடோமு8ெலேன - அக்கிக் கு*நி*லா இதுகள், டெதன - மேற்கூ*றிய* பெருமையுடையதுகள், வெள 2 வெ.தா-அர்தத் தேவதையானது, 8-5-50-8\_ மிருத்தியுவென்று சொல்லப்பட்ட பரப்ரம்மம், உனகெக்கை - ஒன்முகவே,

மையக் - ஆகிறது (எவன் இப்படி அறிகிருறே) அவன், வுடுக**் - இரும்ப** வும், குவூருக்)ு - மாணத்தை, இபகி - ஐபிக்கிருன், வனை - இவனே, ரேகிும் - ஸம்ஸாரமானது, நாவெதி - அடைகிறதில்ஃ. கவலை - இவ தோக்கு, ஆகிறும் - பரமாத்மாவானவர், சூதா - அந்தர்பாமியாக, வைகி -ஆகிருர், வனகாஸா - இந்த, செவகாநா - தேவதைகளுக்குள், வனக்டி ஒருவதை, வைகி - ஆகிறுள்.

வடிரு நபாயு வெலை ஒரு இங்கு, கூ தே கொ - தன் பொருட்டென்றும், வன வடிவா - குழு லெல் வன் கிற இடத்தில் சூரியிண் அகமேதத்துக்குப் பலமாக வும் பலத்துக்கும் யாகத்துக்கும், கூ இழை - சொல்று கிற தென்றும், கூய இழி முகை சீ சிற விடத்தில் அக்கி காரணமென்றும், மொடு நீ - என்கிற விடத்தில் அக்கி காரணமென்றும், மொடு நீ துவே யாகம்முடி வின் பொருட்டு, வை தே பாகமாம் விருக்கு விருக்கிற தன்றும் இரும்பவும் ஒன்றுக இருக்கிற தன்றும், தே திற மாகம் மிருக்கில் மிருக்குவில் இவனும் ஒன்றுக இருக்கிற தன்றும், தே நிற மாவி சங்க பய விருக்கில் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன. கூ திற நட என்ற இடத்தில் அக்கர் யாமியான பரமாத்மாவுக்கு என்றும், வன ஷ வோ - என்ற இடத்தில் அகவமே தத்தைச் சூரியனுகத் தீ பானிக்கவேண்டு மென்றும், வெலாவ - நீ - என்கிற இடத்தில் இரு விருக்கின்றன. ராமானு ஐபாஷ்மிதில் கூல திரு விருக்கின்றன. ராமானு ஐபாஷ்மிதில் கூல திரு விருக்கின்றன. ராமானு ஐபாஷ்மிதில் கூல திரு என்றும் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன. ராமானு ஐபாஷ்மிதில் கூல திரு என்றும் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன. ராமானு ஐபாஷ்மிதில் கூல திரு விருக்கின்றன. ராமானு ஐபாஷ்மிதில் கூல திரு பிருக்கின்றன. ராமானு ஐபாஷ்மிதில் கூல திரு கிரும் இதி கிய விருக்கின்றன. ராமானு ஐபாஷ்மிதில் கூல திரு மேனித்தில் சிருக்கின்றன. நாமானு ஐபாஷ்மித்தில் கூல திருக்கின்றன. நாமானு ஐபாஷ்மித்தில் கூல திருக்கின்றன. இதி கிய விருக்கின்றன. நாமானு இய குறிவிக்கில் இன்றன. இதி விருக்கின்றன. நாமானு இய குறிவிக்கில் மாமான்றன. நாமானு இய குறிவிக்கிய விருக்கிய விருக்கின்றன. நாமான்றன.

வுக் நாரை இரு இரு நாகு நிரை நாரு நிகர் ந

(ப் - ம்.) வூரகாவ திரி - ப்ரதாபுகியின் பிள்ளோகள் கைப்பட்டவர் கள், செவாறு - தேவர்களென்ன, கூலு-பாரமு - அசுரர்களென்றும், ஆயா ஹ - இருவகைப்பட்டவர்கள், தீ தி - அவர்களுக்குள், செவா - தேவர்கள், காநீயவா - குறைந்தவர்கள், கவு-மாரி - அசுரர்கள், ஜாயவா - பெரு த்தவர்கள், தெ - அவர்கள், வனவு - இந்த, வொகொஷு - லோகங்கள் கிஷயத்தில், கூஷைய - கண் டையிட்டார்கள், தெ - அந்த, செவாஹ -தேவர்களே வென்றுல், கூலு - மாநு - அசுரர்கள், மதை - யாகக்தைக் சேர்ந்த, உற்பே உத்கானத்தைச் செய்யும் உத்காதாகிறைலே, கூதுயாடே செலிப்போம், உதி - என்ற, உறு - சொன்றைர்கள்.

(ரு - ூர.) முற்கூறிய ஞானத்தோடேகூடிய கர்மங்களுக்கு ப்ரம்மத்தோ**ம ஒன்** மூவதே பயனென்று சொல்லி அதை விவாரிக்க 'உத்கீயப்ராம்மண மென்றிற மூன்முவது 'ப்ராம்மணம்' ஆரம்பிக்கப்படுகிறது. ஆஞல் 'மிருத்யுமதிக்ரார்த' என்று மிருத்யுகை தாண்டியிருக்கிறதாகச் சொல்லி யிருக்கிறது. விரோதிக்காதே என்னில் வீரோதிக்காது. அந்த வோக்கியத்துக்குப் பாபத்தைத் தாண்டி பிருக்கிமுனென்று பொ*ருளாவ*தொல் பாப

மாவது எது, அதின் உற்பத்தி தைனிடத்திலிருந்து அதைத் தாண்டுவது எத்தால் என் கிற கேள்விகளின் பதிலகளே விவரமாக செல்லி 'ஆட்யாயினக' ஆரம்பிக்கப்படுகிறது. ப்ரம்மாவின் பிள்ளேகள் தேவதைகள் அசுரர்கள் இரண்டு பேர்கள் அதாவது ட்ரம்மா வின் அவயவுக்களான வாயு முதலான உறப்புகளே சாள் திரத்தில் செல்லிய அற்வு சர் மங்கள் இவைகளோடே கூடியவைகள் தேவர்கவென்றம் அதல்லாமல் லோசத்தில் காண் கையாலும் ஊச*த் தி* ஒலும் உண்டாக்கப்பட்ட இஹ6லாக*த்* திய பலன்க*ி*னக் கொடுக்கத்தக்கக் கர்மங்கள் அறிவுகள் இவைகளோடே கூடியவைகள் அசுரர்களென்று சொல்லப்டடு தென்றன. இதில் உலசத்தில் சாஸ்திரத்தின் லுண்டாச்சுப்பட்ட அறிவ காம்மம் இவை சிளப் பார்க்கிலும் இஹிலை சத்திய டயல் சிமாச் கொடுக்சத்தச்ச தறிவு களும் கர்மங்களும் அதிகமாதலால் தேவை தசுள் கொளுசமென்றும் அகராகள் அதிக்மெ ன்றும் சொல்விபிருச்சின்றன? இவை ஒன்றக்கொன்ற இந்த உலகங்களில் சண்டைப் போட்டுக்டொண்டன. உதுவத் மேற்கூறிய சான்தோத்தில் சொல்லப்பட்ட அறிவு களும் கர்மட்க ஆம் அதிகரிக்கின்றன. அப்பொழு த தேவர்சுளுச்கு ஜெயமும் அகரர்களுக் குக் தோல்வியும் உண்டாகின்றன. அசல்லாமல் எட்டொழு து இஹில் சச்திய படன்க வோக் கொடுக்கத்தப் சு அறிவுகளும் சுர்மங்களும் ஆதிகரி ச்சின் நண்டோ அப்பொழு த தேவ ர்களு ச்குத் தோல்வியும் உண்டாகிறது. தேவர்களுக்கு ஜெயமுண்டாவ சமில் ட்ரம்மாலாக ஆய்லிடு திற வரையில் உயர்ரத பதவி உண்டாகிறது - அசுரர்சுளுக்கு ஜெயமுண்டாகை யீல் ஸ்தாவரமாக ஆய்விகிகிற வரையில் தாழ்ந்த பதவி உண்டாக்டுதா. 🧯 நண்டும் சரி யாயிருக்கையில் மணுஷியணுமிருக்கை உண்டாகிரதா. இட்டடி அக்ரர்கள் உதிகமாகக யால் அவமான மடைந்த தேவர்கள் ஜோதிஷ்டோம யாகத்தில் உத்கிதத்தைப் பாகுகிற உத்காதாவை யடைந்து அசுரர்கின ஜெயிப்போமென்ற சொல்லிக்கொண்டார்சன். உத் காதாவை அடைதலாவது மேல் சொல்லப்போகிற மர்திரங்களே ஜெடிச்கிறதாடு சுக் சர் மங்களி கூலும் மேல் சொல்லப்போகிர அறிவுகளினுலும்.

(புரா- ஸா.) அசுமேதபாகத்திற்கு அங்கமாகிய உக்கா தாவினிடத்தில் முக்கிய ட்ரா ண ஞகச் திபானம் பண்ணவேண்டி பதைச் சொல்லவேண்டியதர்காக 'ஆத்பாஇகை' செல்லப்படுதிறது. ட்ரஜாபதிக்குப் டின்ளேகளான தேவர்கள் அசுரர்சள் இவர்களில் சேவர்கள் கொஞ்சமாயும் அசுரர்கள் திகமாயமிருத்தலால் மூன்று உலகங்களின் அற சாளுகைக்காக இரண்டு பேர்களும் சண்டைபோட்டுக்கொண்டார்சள். அட்பொழுத தேவர்கள் எக்குபத்துக்கு அங்கமான உத்காதாவை ட்ராண நைகத் தியானம்பண்ணி அதறைல் அசுரர்கள் தெறிப்போம் என்று சொண்ணுர்கள். இங்கு 'உத்சீதேக' என்றத ந்கு உத்தேத்தைப் பாடுகிற உத்காதாவிறைக்க என்று அர்த்தம் கொள்ளவும்.

(ப் - ம்.) தெடை - அக்தத் தேவதைகள், வா வட வாக்குக்கு எஜமா னத் தேவதையை, கூல - கீ, நி - எங்களுக்கு, உழாமாய - உத்காதா செ ம்கிற வேஃகையச் செய், உதி - என்று. உளவு - சொன்னுர்கள், திவை தி அப்படி யென்று, தெலில் - அந்தத் தேவதைகளின் பொருட்டு, வாகு -வாக் தேவதையானது, உழாயகு - பாடிற்று, வாவீ - வார்க்கையில், யி -யாதொரு, கிடையி - ககமோ, தல - அத்தை, செவெடுல் - தேவர்களின் பொருட்டு, தூமாயி - பாடிற்று, யகி - யாதொரு, கூடுராண - கல்ல வார் க்தைகைய, வடிக் - சொல்லிகிறதோ, தி - அதின், சூரி - தன்பொரு ட்டு, தூமாயி - பாடிற்று, தொ - அந்த அதேர்கள், கிகை நடித்க, உழா கீரா - உத்காதாவீனுக்க, நி - கம்பிண், கிகைக்கி - ஜேபிக்டிப்போகி ருர்கள், உதி - என்று, விசு ுீ - அறிர்தார்கள், கு - அர்த உத்காதாவை, எஸிசு கு - சிக்கிரமாக அடைந்து, வாவ நா - பாபத் தோடே, கூவியிறு-சேர்த்தார் ள், யி - யாதொரு உத்காதாவானவன், ஸவாவா-பாபக்தோடு கூ 4 ஞி ஞே, ஸி - அர்த உத்காதா, யிலி வனவ-ஐ உ - யாதொரு இர்த கூடி திரு ⊕வ - தகாத வார்த்னதனைய வுடிதி சொல்றுகிறு இரை, வலீவனவ -அப்படிப்பட்டவன்தானே, ஸேவாவா - பாபத்தோடே கு முனவன்.

(UTO - ஊா.) சாஸ்இரத்சிஞ்லுண்டான ஆறிவுகளி ஒலும் கர்மங்களி ஞ்லுண்டா ன நல்ல வார்த்தை சொல்லுகிறதாகிற செயூஃயுடைய விக்கை இந்த உலசத்தின் பயூண்யுண்டாக்கத்தக்க அறிவுகளும் கர்மந்தளும் சேர்ந்து பாபத்கைதே உண்டுடெண்ணி, அதி ஞல் பொய் கோள் முதேலான தகாத வார்த்தைகையைச் சொல்லும்படி செய்தது.

(ரா - ஜா.) தேவைதைகள் எக்ஞத்துக்குரிய உத்சாதாவை வாக் தேவன் ச்யாசத் திபானம் பண்ணி ஞர்சள். அப்டொழுது தேவர்சளுக்குப் பாட்டி எலுண்டொன சுக**முண்** டாயிற்ற அதை அசுரர்களறிக்க வுக்கைப் பாபத்தோட்டே கூட்டி ஞர்கள். அப்பொழு**து** வாக்குப் பொய் முதலாயின டசொல்லிற்று. அசையால் ஒவ்வொரு இந்திரியங்களுக்கு**ம்** செட்ட செய்கையில் எத்தனிச்சல் அசுரத்தன்மையைக் சேர்ர்த்திதேன்று சருத்து.

வாப் ாயரு விற்றையில் நாய் விற்று இருக்கு இரு இருக்கு அரு அமையுவ வாப் நாயில் இரு விற்றையில் நாயில் இரு இருக்கு இரு இருக்கு இரு இருக்கு இரு இருக்கு இரு இருக்கு இரு இருக்கு இர

(ப் - ம்.) கூடுஹ-அதற்குப் பிறகு, வூரணா - மூக்குக்கு அபிமானித் தேவதையை, கால - டீ, நல் - எங்களுக்கு, உஉாய - உத்காதாவின் வேலே யைச் செய், உதி - என்று, உவு - சொன்னுர்கள், தமைதி - அப்படி என்று, தெனில்-அக்சுச் கேவர்களின் பொருட்டு, வூரணஃ-மூக்கானது, உதமாபக - பாடிற்ற , வராணெ - மூக்கில், யு - யாதொரு, லெனாறு -சுகமோ, கூ - அதை, டுடிவெஹ ျှိ - தேவர் ளின் பொருட்டு, கூமாயக. பாடிற்று, யக - யாதொரு, கூடி}ாண - கல்ல வஸ்துவை, ஜிவருகி-மோரு கிறதோ, தக - அதை, சூத்கி - தன்பொருட்டு, சூதாயக - பாடிற்று, தெ - அந்த அசுரர்கள், ஈடு ந. ந. - இந்த, உடிர துர - உத்கரதாவினுலே, \_ந8 - கம்மை, கூடு தை∕ுஷை - ஜெயிக்கப்போகிரூர்கள், உதி - என்று, விஷு - அறிக்தார்கள், கல - அக்க உத்காதாவை, கூடியு தலு - சிக்கிரமாக அடைக்து, வாவ நா - பாபத்தோடே, கூடைபுகு - சேர்த்தார்கள், யல் -யாதொரு உத்காதாவானவன், ஸவாவா - பாபத்தோடு கூடி ஒனே, ஸஃ \_ அந்த உத்காதா, யக வேவ-ஐயும் - யாதொரு இந்த, சுவ திலுவ**் - தகாத** வஸ்துகைவு, ஜிவூதி - மோருகிருதே, வைசவ - அப்படிப்பட்டவன் தானே, ஸ்வாவா - பாபத்கோடே கூடினவன், சங்கர ராமாறு ஐபாஷ்யம் முன்போலவே.

കുന്നും പ്രത്യമുക്കും പ്രത്യാലക്കുന്നും പ്രത്യാലക്കുന്നും പ്രത്യാലക്കുന്നും പ്രത്യാലക്കുന്നും പ്രത്യാലക്കുന്നും പ്രത്യാലക്കാന് പ്രത്യാലക്കുന്നും പ്രത്യാലക്കുന്നും പ്രത്യാലക്കാന് പ്രത്യാലക്കുന്നും പ്രത്യാലക്കാന് പ്രത്യാലക്ക്കാന് പ്രത്യാലക്കാന് പ്രത്യാലക്ക്കാന് പ്രത്യാലക്ക് പ്രത്യാലക്ക് പ്രത്യാലക്ക്കാന് പ്രത്യാലക്ക് പ്ര

(ப் - ம்.) கூடிஹ-அதற்குப் பிற்பாடு, உடிகூடிகண்ணுக்கபிமான தேவ தையை, கூம் - டீ, க்் - ் எங்களுக்கு, உ≗ாப - உத்காதாவின் வேலே செய், உகி - என்று, ஊல+ஃ - சொன்னூர்கள், தமெதி - ஆப்படி பென்று, கெ உரு ் - அர்தக் தேவர்களின் பொருட்டு, வக்ஷு ்-கண்ணுனது, உஷாய் ஆ பாடிற்று, வக்ஷுஷி - கண்ணில், யி - யாதொரு, ஹொமி - சுகமோ, கை அதை, செவெஹிஃ - ீதவர்களின் பொருட்டு, கூறாயக - பாடிற்று, யகு. யாதொரு, கை இராண - கல்ல வஸ் தாவை, வெ ுறு கி - பார்க்கிறதோ, கூக -அதை, சூ த நி - தன்பொருட்டு, சூறாயக - பாடிற்று, கெ - அர்த அசு ரர்கள், கீடுநடு - இந்த, உ<u>இ</u>ர*தா - உத்கா* தாவிஞ**ில, ந**ீ - நம்மை, சுடதே விஷ இசி - ஜெபிக்கப்போகிறுர்கள், உசி - என்று, விஷு - விறிக்கார் கள், க**் -** அந்த உத்தாதாவை, கூடிச<sub>ர</sub>த<sub>ி</sub>-சீக்**ரமா**க அடைந்து, வங்கா-பாபத்தோடே, சுவிபிற - சேர்த்தார்கள், யி - யாதொரு உத்காதாவான வன், வுவாவா - பாபத்தோடு கூடிஞஞே, வூஃ - அந்த உத்காதா, யக-வளவ-ஊடிo - யாகொரு இந்த, கூவு திரூவo-தகாத வஸ்துவை, வமுலுதி-பார்க்கிறுனே, ஸ்ஃ-ஊவ - அப்படிப்பட்டவன் தானே, வைபாவா உபாபத் தோடு கூடினவன், சங்கர ராமா துஜபாஷ்யம் முன்போலவே.

ஸ்ணெய அளவை சரையாசிய ∥உக∥ ஆ ஆததுக்<sup>பி</sup> ஆசிசாம் சி உயனு விடியாய் சாய் சியாவர் முடியை இது கட் கே சுறைக்கு விரும்பாவர் இருக்கு விரும்பு விரும்பாகி இருக்கு விரும்பாகும் இரு விரும்பாகி இரும்பாகி இரும்பாகி

(ப் - ம்.) கூடி ஊ- அதற்குப் பிற்பாடு, இரு சது - காதக்கபிமான தேவகையை, கூடி - கீ, நீ - எங்களுக்கு, உதாய - உத்காதாவின் வேலே யைச் செய், உதி - என்ற, ஊடை - சொன்னர்கள், தையைதி - அப்படி யென்று, தெஹி - அக்தச் தேவர்களின் பொருட்டு, முரு நரு-காதானது, உதாயக - பாடிற்று, முராதெ - காதில், யி - யாதொரு, ஹொமி -ககமோ, தல - அதை, செவெஹில் - தேவர்களின் பொருட்டு, கூறாயக்-பாடிற்று, யகி - யாதொரு, கூடிராணல் - கல்ல வஸ்துவை, முறுணோதி -கேட்கிறதோ, தகி - அத்தை, கூத தி-தன்பொருட்டு, கூறாயக்-பாடிற்று, கை - அந்த அசுரர்கள், கூ கொக - இந்த, உடிரகரா - உத்காதாவிணைலே, நீ - நம்மை, கூ தெ ிஷிஷி - ஜெயிக்கப்போகிருர்கள், உகி - என்ற, விடிு - அறிந்தார்கள், கு - அந்த உத்காதாவை, கூ விடிு தி - சிக்ரமாக அடைந்து, வாவ நா \_ பாபத்தோடே, கவியிற - சேர்த்தார்கள், யி - யாதொரு உத்காதாவானவன், ஸவாவா - பாபத்தோடு கடிணுணே, வை - அந்த உத்காதா, யகு வனவ-உடி - யாதொரு இந்த, கவ நிரு உவ - தகாத வஸ்துவை, மு ுண்ணாகி - கேட்கிறதோ, வலவனவ - அப்படிப்பட்டவன் தானே, வலவாவா - பாபத்தோடு கடினைவன், சீங்கா ராமானு ஐபாஷ்யம் முன்போலவே.

ഇപുള്ന് പ്രത്യായ പ്രത്യി പ്രത്യി പ്രത്യായ പ്രത്

(ப் - ம்.) கூடுஹ - அதற்குப் பிற்பாடு, ஃநீ - மனதுக்கபிமான தேவ தையை, கூற - நீ, \_ந்° - எங்களுக்கு, உதாய - உத்காதாவின் வேலேயைச் செய், உகி - என்று, ஊஊஃ - சொன்னர்கள், கலைகி-அப்படி பென்று, கெ உலி - அக் தத் தேவர்களின் பொருட்டு, உற் - மனது, உஉாயரு -பாடிற்று, உநவி - மனதில், யி - யாதொரு, ஹொம் - சுகமோ, ந் -அதை, ஜெவெல<sub>ე</sub>8 - கேவர்களின் பொருட்டு, சுறாபக - பாட**ற்ற**, யக-யாதொரு, க⊚ுர்ணு - கல்ல வஸ்துவை, வலக⊛யதி - என்னுகிறதோ, **தை, ஆதை, கூ**த்நி - தன்பொருட்டு, சூறாயகி - பாடிற்று, தெச்தை அசுரர்கள், கதெற் - இக்க, உடிரதா - உதகாதாவிஞலே, ந\$ - கம்மை, கைடு தை வழை விகு - கெழிக்கப்போக்ளுர்கள், உகி - வன் அடவி⊋ுஃ - அறிக்கா ர்கள், து - அந்த உத்காதாலுவ, இறிஇந்தி - சிக்ரமாம அடைக்று, வாவ ூர் - பாபத்தோடே, கலியிறு - சேர்த்தார்கள், யி - யாதொரு உத்காதா வானவன், வலவாவா - பாபத்தோடு கூடிஞிஞ, வலி - அந்த உத்காதா, யக-வாவ-ஊஷ் - ட்ர*ிதாரு இ*ந்த, சூல*் திரு*வே - தகரத வஸ்துவை, வை கூடு யதி - எண்ணுகிருனே, வைனவ - அப்படிப்பட்டவன் தானே, வேவா வா - பாபத்தோடு கடினவன், வான≎ு உவு⊚ு - இவ்வாறுதாஃன, வா தால் - இந்த, செவதால் - தேவதைகள், வாவதில் - பாபங்களோடு, உவா இ வை இது - சேர்க்ததுகள், வனவை - இக்த விகாரம், வனகாஃ - இக்தத் தேவ வ தைகளே, வாவு நா - பாபத்தோடு, கூடையூறு - சேர்த்தார்கள், சங்கர நாமா **ஹஜபாஷ்**யம் முன்போலே.

(ப் - ம்., கமூடை - அதற்குப் பிற்பாடு, உலே - இக்க, சூஸ நில-முகத் திலிருக்கிற, வராண் - ப்ருணவாயுல வ, கூற - கீ, ந் - எங்களுக்கு, உஉாய-உத்தாதாவின் வெய்வையச் உசம், உதி - என்று, ஊயலி - சொன்னர்கள், கவெகி - அப்படி எனஅ, கெங்க - அந்தக் கேவர்களின் பொருட்டு: வாஷ் - இத்த, வராண் - ப்ராண்ணுள்து, உடிரப் - பாடிற்று, தெ-அந்த அசுரர்கள், கிறைந்கெய் - இந்த, உடிரகுரா - உத்ளதாவினுலே, \_ந்ஃ - கம்மை, எதெ∫ஷ∂தி - தெபிக்க்ட்டேகிறூர்கள், உதி - என்று, விஷுல் - அறி நோர்கள், கூற - அந்த உத்தாதாவை, கூறிவு தற் - சிக்ரமாக அடைந்த, வாவு நா - பாபத்தோ?ட, எவிது ந - சேர்க்க ஆணசப்பட்டார் கள், ஸ்ஃ - அது, பூரு - எப்படி, குராகம் - கல்ஃ, ஆண்ட - அடை ந்து, தொஷி - மண்ணு நனமடயானது, வியுகியைக் - எசத்தையடை யுமோ, வளவ் - இத்த ப்ரகாரம், வளவ் ஹவன்வ - இப்ப சச்தாக்ன, வியுவல ரு நால் - பொடியாக ஆசான் கொண்டு, விஷை வி - அக்ககவி தமாக போகா கீன்றுகொண்டு, விகெசுலி - நாசமண்ட நேதுகள், தூக் - அதற்குப் பிறகு, செவர்ஃ - தேவர்கள், எஊவரு - தெரித்தவர்களாக ஆனுர்கள், எஸ் ஃ மாஃ - அசுபர்கள், வராவை அ− தொல்வியடைக்கூரர்கள், பஃ-எவன், வ்ளவ்≎ு இந்த ப்ரகாரம், வெஷ் - அறிகிறு இனு, ஸ்டூ - அவன, சூ தூறா - நல்ல மன தோடு, (புக்கும் கூடின்வனுக), வைகி - ஆகிறுள், எல்ல ) - இவனுடைய, அன் ு - தூச்வஷம் பண்ணிகிற, உரது வற்கு தாருவானவன், வாவாட பாபமும், வராவவத் - தோல்வியலட்கிறது.

(ரமு - லூ.) தேவர்கள் ப்ராணவாயுவுக்கபிமான தேவதையை உக்காதாவாக கிய மித்து அநிஞல் சாஸ் ரிரத்தினுலுணடான கர்மங்களும் ஞானங்களும் மேலிட்டு இந்த லோகத்தின் பயணேக் கொலிச்சுத்தச்க அறிவுகளும் சர்மங்களும் குலறந்து தேவர்களாக விருச்கையை அடைந்தார்கள். எவன் இகை அறிதிமுறே அவனுடைய பாபங்களும் சத்தாருக்களும் ஒழித்து ப்ரஜாபதி சுவளுப்யாய் ஆப்விக்கிமுன்.

(பா - ஹா.) தேவதைகள் உத்காதாவை ப்ராணவாயுவாகத் தியானம்பண்ணி அக ஒல் அசுரர்களே ஜெமித்துத் தாங்கள் வெற்றி யடைந்தார்கள். எவன இப்படி, அறிகிரு ேனு அவன் நல்ல மனதுடையவளுவன் அவனுடைய சத்துருக்களும் பாபங்களும் ஒதி ந்து விடுகின்றன.

(ப் - ம்.) தெ - அந்தத் தேவர்கள், (முல) தெ - ப்ரம்மாவின் இந்திரி யங்கள், (ஹஃ-உளவ-ஃ) யஃ-எந்த முக்யப்ராணனு து, நஃ - நம்மை, உஃ-இந்த ப்ரகாரம், குஸ் து - சத்துருஜயத்தோடே சேர்த்ததோ, (முல) - தேவ தையாயிருக்குகையோடே சேர்த்ததோ, ஸஃ - அந்த முக்யப்ராணனு து, கூ நு-எந்த இடத்தில், கூலூல் - இருந்தது, உதி - என்று, ஊ-உளவு-ஃ-சொன்னுர்கள், கூயு - இந்த ப்ராணனு து, கூலெல்) - ழுகத்தில், கூலூல் - உள்ளே, உதி - என்று பார்க்கப்பட்ட, ஸஃ - அந்த ப்ராணன், கயாலல் - அயாஸ்யனென்று பேர்கொண்டவன், கூற மிருவல் - ஆங்கிரஸைன்றை பெர்கொண்டவன், கூற மிருவல் - ஆங்கிரஸைன்றை பெர்கொண்டவன், கூற கிருவல் - ஆங்கிரஸைன்றை பெர்கொண்டவன், கூற கிருவல் - ஆங்கிரஸைக்கை குக்கு, முலை - உயர்க்கவனே,

( முo - [ரா - லா.) அர்தத் தேவதைகள் கமக்குச் சத்தருஜயத்தைக் கொத்தமுக்ய ப்ராணன் எங்கே இருக்கிமுன் என்ற சொல்லி முகத்துக்குள்ளே பார்த்தார்கள். ஆகையால் அயாஸ்யனென்றம் அங்கங்களுக்கெல்லாம் உயர்ந்தவஞ்தலால் ஆங்கிரஸ் வென்றும் பேசப்படுகிறது.

p von mu mu von se man man on se ma on se man on s

(ப் - ம்.) வா-வா வனஷா - மேற்கூறிய இந்த, உவகா - ப்ராணதே வதையானது, உூக்-ச்- தூரென்று பெயர் பெற்றது, குஸ்லூல் - இந்தத் தேவதைக்கு, தேக்கிற் - பாவமானது, உரேம்வி - வெகுதூரத்திலிருக்கிற தன்றே, யி - எவன், வாவல-இந்த ப்ரகாரம், வெடி-அறிகிறுறே, கூலூரக்-இவனிடத்திலிருந்தும் தேதிரு - பாவமானது, உரும்-ஹ-வா-வைகி -தோரத்திலிருப்பதாக ஆய்விடுகிறது.

(முற - உர.) முக்யப்ராணன் எவ்விதமாய்ச் சுச்சமாயிருக்கும் வாக் முதலிய இந்தி ரியங்களுக்குப் பாபத்தோடு சம்பந்தம் சொல்லி ப்ராணனுக்குச் சொல்லாமையாலேயே இது சுத்தமென்று ஏற்படவில்லேயோவெனில் வாக் முதலான இந்திரியக்களுக்கு ஆத் மாவாயிருக்கையால் அதின் உழியாய் இதற்குப் பாபசம்பந்தம் வரச்கூடுமே என்கிற ஆகேஷபத்திற்குச் சமாதானம் சொல்லப்படுதிறது.யாடிதாரு ப்ராணணே அடைக்கு கல்லே யடைந்த மண்றுண்டைபோல் அசுரர்கள் நாசமடைந்தார்களோ, அந்த ப்ராணதேவ தைக்குத் தூர் என்கிற பெயர் ப்ரசித்தமாதலாலும் ஒட்டும் தன்மை மில்லாமையாலும் வாக் முதலான இந்திரியங்கள் வழியாய்ப் பாபங்கள் கிட்டினேலும் ப்ராணதேவதைக்குத் தூரத்திலேசான் இருக்கிறது என்ற செருத்து.

(ரா - ுா.) பதார்த்தம்போலே கருத்து.

(ப் - ம.) வா-வா-வனஷா - மேற்கூறிய இர்த, ஜெவகா - ப்ராணதே வதையானது, வா தாஸா௦ - இர்த, ஜெவகா நா௦ - வாக் முதலான தேவ தைகளுடைய, வாவா ந௦ - பாபமாகிற, ீரதிு௦ - மிருத்துவை, கூவ ஊக்டு - நீக்கி, யக்ட - எவ்கிடத்தில், சூஸாம் - இந்த, இராம் - இக்குக்க ளுடைய, கூடும் - முடிவோ, கூட் - அந்த இடத்தை, மியோவகார் -அடையிர்த்து, சூஸாம் - இந்தத் தேவதைகளுடைய, வாவு மி - பாபங்களே, கீகி- அவ்கிடத்தில், வி நிறு பாலி - வி செவிற்து வைக்கது, கீலால் - ஆகவால், கீடு - அவ்கிடத்தில்), இந்ம - மிறப்பை, தெயால் - அடையக்கூடாது, கூடும் - அந்தப் பாவத்துக்கு ஆதாரமான ஜாத்தை, தெயால் - சேரக்குடாது, கூடும் - அந்தப் பாவத்துக்கு ஆதாரமான ஜாத்தை, தெயால் - சேரக்குடாது, கூடும் - வர்கள் கிறிக்குமிடத்தை, தெயால் - சேரக்கு டாது, வாவாகிம் - பாபமாகிற, இந்துக்கு வன்குற்கை, தெயால் - சேரக்கு டாது வர்கும் அன்று, மூதி - என்கிற எண்ணத்தினுலே, (மும்) (கந்தாயாமி - அடைக்கு விடு வேன், உதி - என்கிற எண்ணத்தினைல், (மும்) (கந்தாயாமி - அடைக்கு விடு வேன், உதி - என்கிற, தெக் - பயத்தினுலே) ஜரம் என்சிறதோடு சேர்த் துக்கொள்க.

(முர**ு - புர -** ஹா.) தூர் என்று பெயர்கொண்ட முத்யப்ராணு கொன்தொடுத்தை பானது வாக் முதலான தேறைகளின் தொதர்களால்ல செர்குகப்பட்ட செழ்க நிய கொள் முதலான புபட்களே சிக்கிற் இச்சிகு நகளில் வலற்ற வட்டத**்**துகு சமல் பாவ த்தை யடையக்கடாடுதென்திற எண்ணத்ததுல் தந்த இடங்களில் பிறப்பு ம**ாணம்** இ**றையகின அடையாமலிருக்கவேண்**டியை ப்ரயத்தனத் தேச் செய்யுக்க ஷேட்டு.

സെ കുന്നിരെ ഇന്റ് കുറ്റം ഉക്കുമ്പാന് പ്രവ്വാദ് പ്രവ്വാ

(ப் - ம்.) வாவானஷா - அந்த இந்த, டிவகா - ப்ராணித்வதை யானது, வாகாவாட் இந்த, டிவகாநாட் - வாக் முதலான தெவதைக நேடைய, வாவாந்ட - பாபமாகிற, தேதிறுட் பிருத்துவை, குவதுதை) -கீக்கி, சுடி - பிறகு, வாநாட்-இந்தவாக் முதலான தெவவதுகளே, தேதிரும் திவஹைகி-மிருத்துவைத்தாண்ட அடைவித்தது. அதாவது பாவத்தை கீங் கினை தங்கள் தன்மையை யடைவித்தது.

(ரு0 - ரா - ஹா.) பதார்த்தம் போலவே இரண்டு பு ஷியமும்.

ஸ்டுவெவா அடுவேட පළිබඳ පුට නණස | ஸாபவு ரி. சிறு உசிற உறி தலொழிருவை க | ஸொப் உறிவேரெண் நே. சிறு உடுக்க ர ென்ரிவேற்கே ||

(ப் - ம்.) ஸிலிவை - அந்த ப்ராணஞனது, உருக்கால-முதன்மையான, வா விலேவே - வாக்கைத்தானே, கைத் வஹைக் - தாண்டி வைத்தது, ஸா-அந்த வாக்கானது, யடிா-எக்காலத்திலும், ஐ திரு - பாபத்தை, கூதிறேயிருக்க விடுவிக்கப்பட்டதோ, ஸ் - அந்த வாக்கானது, கூறி - அக்கியாக, உவகி -ஆய்விட்டது, வெளயல - அந்த இந்த, கூதிகராகை - தாண்டியிருக்கிற, கூறி - அக்கியானது, ஐ திருவை ரொணை - மிருத்யுவுக்கு மேலே, ஜீவலுகெ-ப்ரகாசிக்கிறது.

(ஶா - ஶா - ஹா.) பாபத்தில் நின்றும் விடுவிக்கப்பட்ட வாக்கானது அக்கியாயிரு ந்தது. (அதாவது) எப்பொழுதும் வாக்குக்கு அபிமானிதேவதை அந்நியாயிருந்தபோதி லும் பாபம் ீங்கினாபடியால், 'அத்யராமஸ்யராமத்வம்' என்கிறதாபோல பாபத்தை ீங்கிப் ப்ரகாசிக்கிறது என்று கருத்து.

(ப் - ம்) கூல - பிறகு, வூரண - முக்கை, எதிவஹுக் - தாண்டி வைத்தது, ஸ்ஃ - அந்த முக்கானது, புடிரு - எந்துக் காலத்தில், 37த்று ு பாபத்திலிருந்து, கத்றிறுவ்) த - விடுவிக்கப்பட்டதோ, ஸ்ஃ - அதுவளனது, வாயுற் வாயுவாக, கூலவுக் - ஆழிற்று, கொயுட - அந்த இந்த, வாயுல்-வாயுவானது. குதிகாதுஃ - தாண்டினதாக, விருணு 7த்று - மிருத்து வுக்குமேல், வைவிக - விசுசிறது.

(ரும் - ரா - ததா.) பதார்த்தம்போலே இரண்கு பாஷியக் கருத்தும்.

ణాణ | త్రియాయా నాడా ్రివార్డు యి.మీ.క్షా చెని-క్షా క్రామాన్నా | కాడా శ్రీ తెలిగ ఆగునాహి -14 పెనికార్యా చేస్తానికి ఒక్షా చెని-క్షా క్రామాన్లి కాడా శ్రీ తెలిగ

(ப் - ம். கடி - மிறகு, வகு கி - கண்டோ, ககிறவளக் - காண்டி வைக்கது கி - அந்தக் கண்றுனது, யிரா-எந்தக் காலத்தில், நேகிறு -மிருத்துவிலி நந்து, ககிறிருவிறு, கிவிவிக்கப்பட்டதோ, ஸி - அதுவானது, கூடிக்கு - சூரியனுக், சீனைக் - நுரிற்று, மொஸ்ள - அந்த இந்த, சூரி கிறிக் - சூரியனுவன் ககி தராணி - காண்டின்வனைசு, நேகிறுவைமெணை-மிருத்துவுந்குமேலே, கடைக் - காம்கிருன்.

(்ரு0 - ுர - ஓர.) பதார்த்தம்ப்பாலே இரண்டு பாஷியமும்.

வைட் ஹாறு ால் எரு பரிகளிரு இரு இரு இரு வி. **ச** காடி மொ வைட் ஹாறு ால் எரு விவலை இரு இரு வி. ச காடி மொ

(ப் - ம்.) கூட பிறது. ெரிந்து - காறைக், கூதிவஹகி - தாண்டி வைத்தது, தூ. அந்தக் காதானது, யூரா-எக்தக் காலத்தில், ஜேதிரு - மி.நுத்துவிலிருந்து, கூதிஜூறிக் கணித் கணிக்கப்பட்டதோ, காஃ - அவை கூடைநிரு இதி - இக்றோலறுக்களாக, கூலவறு - ஆயின், காஹிரி - அந்த இந்த, ஜிரூஃ - இக்றோலறுகளாக, கூதியூராதைஃ-தாண்டு வுவைகளாக, வெறிர வேடு திரு - மிருத்துவுக்குமேறே, மாடிறி ப்தகுக்கின்றன.

(பாற - புர - ஹா.) பதார்த்தம்போலே இரண்டு பாஷியமும்.

(ப - ம்.) கூடு - பிறகு, உடிஃ - மனதை, கதிவஹூ - தாண்டிலைத் தது, தூ - அந்த மனதானது, யடிா - எந்த காலத்தில், ஜு தீ}ு - விருத்தா லில் நின்றும், கதிஃுவித் - விடிவிக்கப்பட்டதோ, வூஃ - அதுவானது, அடி- 2ாஃ - சக்தொகை, சுவவேஃ - ஆபிற்று, வொவை - அக்க இக்க, அடிஃ - சக்திரனுனவன், கூறிக ாதுஃ - தாண்டினவளுக, வரொண்டு திறு ு - மிருத்து அக்குமேலே, உருனி - விளங்குகிறுன், வாவ் - இக்க ப்ரகாரம், யஃ-எவன், வெடி - அறிகிறுனே, வா கு - இவின், வாஷா - இக்க, செவகா - ப்ராண கேவதையானது, வாவ் ஹவா - இக்க ப்ரகாரம், ஆ கிறு - மிருத்துயுவை, கூறிவமை தி - தாண்டிவைக்கிறது,

(மு0 - நா - ஊா.) பதார்த்தம்போலவே இரண்டு பாஷியமும்.

(ப் - ம்.) கூட - பிறகு, கூதிகை - தன்பொருட்கி, கூடை உடிற்-சாப்பி டத்தக்க அன்னத்தை, (To) - அன்னத்தைச் சாப்பிகும் தன்மையை, சூறா பகி \_ பாடிற்று, ஹி - யாச்தாரு காரணத்தாலே, பகிகிலவ கொஞ்சமேனும், கூடை அன்னமானது, கூடிறிக்-சாப்பிடப்படுகிறதோ, குகி-அதுவானது, கூடு நடுகிகை - ப்ர:ணகுலேயே, கூடிறிக் - சாப்பிடப்படுகிறது, உடை இந்த அன்னத்தில், வரகிகிஷகி - இருக்கிறது.

(ஶ௦ - ஶா - ஜா.) பதார்த்தம்போலவே இரண்டு பாஷியமும்.

(ப்டம்.) கெ - அர்த , செவாஃ - வாக் முதலான இர்திரியங்கள், யகி-யாதொரு, கூடை - சாப்பிடத் தகுர்த வஸ் துவான து, (குலி) - இருக்கிறதோ, வு கா உ கிலை - இவ்வளவான, ஸை - எல்லாம், உடி - இர்த , ககி -அப்படிப்பட்ட அன்னத்தை, சூதிகை - தன்பொருட்டு, சூமாஸீஃ - பாடி குப், கூலிற - இர்த, கூறை - அள்னத்தில், கு நு - உனக்குப் பிறகு, கஃ-எங்களே, சூ இஹ் - பாகத்தையுடையவர்களாகச் செய், உதி - என்று, கூடு வது - சொல்லின், கெலிவை - அர்த நீங்கள், உட என்று, கூடியைவிரு த - சூழ்ந்து உட்காருங்கள், உதி - என்று, வராணஃ - ப்ராண னனது, கூடை வீக் - சொல்லிற்று, கிலு தி - அப்படியென்று, க்க - அர்த ப்ராண்குன், வூடிகை - குழ்ந்து உட்கா ர்க்தன், கூலாகி - ஆதலால், யகி - யாதொரு, கூடை - அன்னத்தை,

சு நெ ந \_ ப்ராணஞலே, கூ ஆ் - சாப்பிடுகிறுறே, கொ ந அந்த அன்ன த் தெனுலே, வன தாஃ - இர்த வாக் முதலான தேவதைகள், கூவலுணி - திருப்தி அடைகொரர்கள். யஃ - எவன், ஹாவை - இந்த ப்ரகாரம், வெஷ - அறிகிறுனே, வா நை - . இவ<sub>ண்</sub>, வனவ<sub>்</sub> ஹைவா - இந்த ப்ரகாரம், ஹாஃ - பந்து ஜகங்கள், கூடுவை விமுதி - சூழ்ந்த உட்காருகிறுர்கள், வாடநா - பர்து ஜநங்களுக்கு, உது - ரக்ஷிக்கிறவனுகவும், ெரு ஷ 8 - உயர் ந்தவனுகவும், வுராவன கா \_ முன் சொல்லுகிறவனுகவும், உணாடில் அன்னத்தைச் சாப்பீடுகிறவனுகவும், சையிவடூ6் - புஜமானனுகவும், வைடி - ஆரிருன், ் ப-உ-ஊ - எவன், வெ ஷு - பர்து ஜனங்களுக்குள், உனவைவிசு - இப்படித் தியானம் செய்சிறவ கோக் குறித்து, வுகிவதீல் சத்து நவாக,வு வூரைகி - ஆகவேண்டும ன்று இச்சிக்கிருதே, ஸ $\S$  - ஆவன், ஹாரெ $\gamma$  $\omega_\gamma$  $\S$  - தன்னுல் காப்பாற்றக் கூடிய பத்ரி பிள்ளோள் முதனியவர்களுக்கு, கூடை - போதுமானவனைக, . ந.ஹா.வாவ-வை கி - ஆகிருளில்?ல அகாவது ஆவர்களேக் காப்பாற்றச் சக்தி யற்றவனுகிறுன், சாம - பிறகு, யவாவ - எவன் தானே, வா க்- இப்படி அறிபுகிறவனே, சுநு-வைசி - அனுஸரித்திருக்கிறுனே, பொவா - எவன் தான், வா க3 நு - இவனே அனுஸரித்து, உாரர்நு.தன்ஞல் மாப்பாற்றக் கை*டிய பத்*ரி பிள்*ளோக*ள் 🐌 தேலியவர்களே, வ ு ஹூஷு தி - எப்பா*த்த இ*ச்சி க்கிறு**ே,** வூடு உறவ - அவன் தானே, உாரெ $v_{0}$  உ $_{0}$ ் \_ தன்னுல் காப்பா $p_{0}$ க்கூடிய பத்தி பிள்ளேகள் முதலியவர்களின் பொருட்டு, சுலை - போதுமான வகை, மைவகி - அகிறுன் அதாவது அவர்களேக் காப்பாற்றப் போதுமான சக்தியுள்ளவனுகிறுன்.

((மு0 - ரா - ஹா.) பதார்த்தம்போலவே இரண்டு பாஷியமும்.

യാടെ ട്രൂട്ടും ഇട്ടെക്കാക്ക് ഉക്കായിരാധാരം നെ പുരും ത്രായ്ക്കും പുരുന്നും പുരുന്നും

(ப் - ம்.) ஸி - அந்த ப்ராணன், சுபாஸ) - அடியாஸ்யன் என்கிற பெயர்கொண்டவன், கூற பிராஸ ் - ஆங்கிரஸ்னென்கிற பெயர்கொண்டவன், கூற நா - அவயவங்களுக்கு, ருவோ உளி - ஸாரமன்றே, உரணொவா - ப்ராணன் தானே, கூறா நா - அவயவங்களுக்கு, ஸார் - சாரம், ஊி - யாதொரு காரணத்தாலே, உரணையா - ப்ராணன் தானே, கூறா நா - அவயவங்களுக்கு, ருவல் - சாரமோ, கூறாகு - ஆகையாலே, யஹாகு - அவயவங்களுக்கு, ருவல் - சாரமோ, கஹாகி - ஆகையாலே, யஹாகு கூறாகி - உ எந்த ஒரு, கூறாகி - அவயவத்தில் நின் உம், உராணை உப்ராணனை து, உகிகு நாகி - உயாக்கிளம்புகிறதோ, கூடு - அப்பொழுது தானே, ககி - அந்த அங்கமான து, ருகி - உலர்ந்தபோகிறது, வனவு விவா - இந்த ப்ராணன் தானே, கூறா நா - அவயவங்களுக்கு, ருவல்-ஸாரம்.

புற0 - நுர - ஹா.) முன்கூறிய அயாஸ்பச வரங்கிரஸத்வங்கினயே அதற்குரியக் காரணங்களால் ஸ்தாபிக்கிறது. ப்ராணன் எந்த அங்கச்தை விடுகிறதோ அந்த அவய வம் உலர்ந் துபோகிறபடிய⊤ல் ப்ராணனே அவயவங்களுக்கு ஸாரம் ஆகையால் ஆங்கிர ஸேன் என்கிற பெயர் உண்டாயிற்று.

(ப் - ம்.) வாஷ் 8-உ-வாவ - இந்த ப்ராணன் தானே, வரூக்கஹுகில் பிருக்ஸ் புதியின்று பெயர்கொண்டது, வாலு - வரக்தானே, வருடியகி - பிருக்கூ பென்று பெயர்கொண்டது, கால்லால் - அந்த வாக்குக்கு, வாஷல் - இந்த ப்ராணனனது, வகில் - காப்பாற்றுகிறவன், க்ஷலாஷு - ஆகையால் தான், வருவலக்ல் - பிருசஸ்பதியென்று பெயர் கொண்டவன்.

(ரு0 - ரா - உர்.) அலையவங்களுக்கு ஆத்மா என்கிறதாடன் ரூக்யஜுகன் ஸாம என்கிற மூன்று வேசங்களுக்கும் ஆட்புடி வென்று ப்ருணினே ஸ்கோச்திரம் பண்ணு கிற உ பிருகி பென்கிற சச்சஸ்ஸில் ஓடங்கின லங்வருக்குக்களும் லாக் குபமானவ யாலேயும் வாக்கும் ப்ர ஹுதிகுமாகையாலும் உச்தப் பிருகதீ குபமான வாக்கைக் காப் பாற்றுகையால்ல பிருகஸ்பதி பென்று ப்ருணினுக் சொல்லப்பட்டது.

(ப் - ம்.) வரவூடு-உலாவ - இந்த ப்ராணன் சானே, வூழுணைஹு திடிப் சம்மனைஸ்பதியென்று பெயர் கொண்டவன், வாகெ உடவர்க்கு, வரவூடி வந்த வேத்கு வரக்குக்கு, வரவூடி - இந்த ப்ராணனு வாக்குக்கு, வரவூடி - இந்த ப்ராணனுனது, வடம் - காப்பாற்று சிறவன், கூலூரு - ஆகையால் தான், வந்தூணைறு திட்டம் மேன்றைஸ்பதியென்று பெயர் பெற்றவர்.

்கு டெ டா. ட்சம்முகு இன்று கொல்றப்பட்ட யறுசர்கோத் ரூபமான வாக்குக்குப் பகியாகையாகு பெட்டாறு இன போம்மண பைத்தெயன்ற சொல்றப்பட்டது. இந்கு பிருகதி செயுற்றம் ப்சம்மகொன்றம் கொடுவாகப் இவுப்பட்ட பதங்களால் மேல் ப்சாம்மணத் தில் பையாநும் களை வாக்கை பெடுத்துக் கொண்ணபடியால் மிகுதியாக வோக் ரூபமான குத்தும் யதுகல் முதல் நித்நுத்தொள்ளுட்டு தெறு

(ரா - 201.) ப்ரம்ம எள்றெ புசர்சால் வெசத்தைப் பேசி வெதகுப**மான வா**க்குக் தப் ப<sup>தி</sup>யாகையால் ப்ராணவே ப்ரம்மணஸ்புதியென்று பேசப்பட்டது.

(ப் - ம்.) வாஷடி-உ-வாவ - இந்த ப்ராணன் தானே, வாடு - ஸாமடிவ துரபம், வாதெறு - வாக்குத்தானே, வா - ஸ்த்ரிலிங்கத்தால் அறியத்தகு ந்தது, கூடு - புல்லிங்கத்தால் அறியத்தகுந்தது, வாஷட் - இந்த ப்ராணன், (மு) வா - சர்வநாமமென்று எல்லாப் பொருளுக்கும் பெயரான சப்தத் தால் சொல்லுகையாலும் ஸ்த்ரீலிங்கத்தால் சொல்லுகையாலும் வாக்கைச்

சொல்லுகிறது, கூட்ஃ - சொன்லத் தகுந்த வெஸ்தாவைச் சொன்லுகிற ஆமஎ ன்கிறது. இச்கு ப்ராணணேச் சொல்லுகிறது, ஸாவ அர்ச வாக்கும், சூ. மு. ப்ராணதும், உதி - என்று சேர்க்கப்பட்டு, வாரு.(ஸாம்ம் என்னப்பட்டது), \_தன் - ஆகையாலே, வால் ் - ப்ராணனுலே ப்ரயோகிக்கப்பட்ட ஸ்வாக்கூட் டமான ஸாமத்திற்கு, ஸாஃவு - ஸாமலமன்கிற பெயர், யகூட உடையை \_ யாதொரு காரணத்தினுலேதான், வுக்ஷிணா \_ ஏறும்பிற்கும், ஸ்ஃ் \_ தால்லியத்தை, 800கொடு - சொசுவோடு, ஸால் - துல் ஃப்தே, நாமைநு -யானேயோடு, ஸூல் - துவ்கியிஞ், வா டில் - இந்த, திருடில் முன்று சளான, கொக்கொக் - உலகங்களோக், ஸு≥் - தால்கிகுக்கு, ் நந் - இந் ஸ்வெ-2ண-சசுல வஸ்துக்கினாடும், ஸ்ட்ட ஆல்லியினு, கூஸ்கி.உ.வாவ-அனையாலேதான், ஸாட்-ஸு ம்பென்றுபெயர்பெற்றது, யி - யாத்தாருவன், வன தகி - இந்த, ஸாசி - லாம மென்று ெயர்கொண்ட ப்ராணக்ன, வரவ -இர்த ப்ரகாரம், வெடி-தியானம் பண்ணுகிறுினு, ஸஃ - அவன்), சுமு-தெத வியாபரி**த்திருக்கி**ருன், வாஜேஃ - ஸாமமென்று சொல்லப்பட்ட ப்ராணதே வரைக்கினுடைய, வாப-ஜ<sub>ற்</sub> - சமான போசர்*க* தடிம், வலிருக**க**ர<sub>்</sub> -சமான உலகத்தைகடும், இபத் - ஐபீக்கிருன் அதாவது அடைகிருன், (நுo) லா $^2$  - ஸாமருபியான ப்ராணிதவதைக்கு, லாய $_{-}$  $^2$ த்தை, குமுுகி**த - அ**னுபவீச்சிறுன், வூகொக**ு**றா - வமான உலகத்தை, ஜபதி - ஜபிக்கிறுன் அதாவது அடைகிறுன்.

(முo - நா - ஹா.) ஸ்வர்னங்களின் கூட்டமாகிய ஸாமவேசமும் ப்ர ணஞில பே சொல்லப்பதெலாலும் ஏறும்பு முதலான சகல சிறிய பெரிய உருச்சுள் லும் பசு முத கியவத்தில் கோத்வம் முதலிய ஜாதிசக் போல் வயாபரித்துக் சமமாயிருத்தலாலும் பரா ணணுனது ஸாமமென்று சொல்லப்பட்டது. யாதொருவன் இத்த ப்ராண ஊடுவ்வித மான உருவத்தோடு தியானம் செய்கிருஞெ அவன் அர்தத் தேவதையோடு சமானடிபா கத்தையும் அத்தேவதையினுடைய உலகத்தையும் அடைவன்.

(ப்டம்.) வாஷி - உ- வா - இந்த ப்ராணனும், உத்யி - ஸாமத்தினு டைய ஒருபாகமான உத்தேகம் என்று சொல்லப்பட்டது, வூரணைவா - ப்ராணன் தானே, உகு - உத் என்கிற பெயர் பெற்றது, ஹி - யாதொரு காரணத்தால், உடி - இந்த, வையி - சசல ஐகத்தும். வூரணை - ப்ராணன்டுல், உதவை - தரிக்கப்பட்டதோ. வாமெவ - வாந்குத்தானே, மீயாகாகத்தைச் சொல்லும் தோ சப்தத்தால் சொல்லப்பட்டது, உகுவ - உத் என்று சொல்லப்பட்ட ப்ராணனும், மீயாவ கிதை என்று சொல்லப்பட்ட ப்ராணனும், உதி - என்கிற இரண்டும் சேர்ந்து சொல்லப்பட்ட ப்ராணனுக்கு வசமான வாக்கும், உதி - என்கிற இரண்டும் சேர்ந்து சொல்லப்பட்ட ப்ராணனுக்கு வசமான வாக்கும், உதி - என்கிற இரண்டும் சேர்ந்து சொல்லப்பட்ட ப்ராணனுக்கு வசமான வாக்கும், உதி - என்கிற இரண்டும் சேர்ந்து சொல்லப்பட்ட ப்பர்க்கும் சேர்க்கு சொல்லப்பட்டது.

(மு0 - முர - ூர ) சாமவேதத்தின் ஒரு பாகமாகிய நிதநமென்கிற பாகத்தில் சொல்லப்படும் உத்தேம் என்று சொல்வதும் இந்த ப்ராணன் தான் சகல ஐகத்தையும் உத்தம்பிச்சிறபடியால் அதாவற தரிச்சிறபடியால் ப்ராணனே யுத் என்றம் காகம் செய்ய ப்படுதலால் கீதையென்றுள் சொல்லப்பட்ட வாச்குச்குச் சாரணமாயிருத்தலாலும் ட்ரா ணான உத்தேசமென்று சொல்லுகிறது.

മുറ്റുണ്ടുമുള്ള എത്തു കാര്യപ്പെടുന്നു എന്നു പ്രത്യം പ്രത്യം പ്രത്യം പ്രത്യം പ്രത്യം പ്രത്യം പ്രത്യം പ്രത്യം പ പ്രത്യവന് പ്രത്യം പ്രത

(ப் - ம்.) கூட்-ஹா. கேடி - மேற்கூறிய அந்த விஷயத்தில், செடிகி காகெய்டே கைகிதாத நுகையய பிள்ளோயாகிய, வுழு ஒது தீ - ப்ரம்ம தத்த கெள்ளிற மகர்ஷியானவர், ராஜா க் - சோமலை தலைய, ஊக்ஷயற் - சாப்பி ட்டுக்கொண்டு இருக்கும் காலத்தில், கூய - இந்த, ராஜா - சோமலை தயானது, சில்லி - இதரனுடைய, சூயிடிர் கடு - தீல்லைய, விவா கயகாகி - தள்ளக்கடவது, யகு-யாதொரு காரணத்தினுலே, உத்-இந்த, கூயாவலிரல் மிருவல - அயாஸ்யாக்கிரல் என்று பெயர்கொண்ட முக்ய ப்ராணவேகிய, கூடு நிற - வேறு தேவகையாலே, உடியாயகி - உத்கானம் பண்ணின்றே, உதி - என்று, உவரவ - சொன்னர், வலி - அந்த மகர்ஷியானவர், வாவாவ வரக்கோகு கடின, வரகையில் நிற - பர்களையில் சேரு கோரணத்தினைல், உழகையில் - உத்கானம் பண்ணினரோ, உதி - என்கிற் கோரணத்தினைல், உற்ற படி - உத்கானம் பண்ணினரோ, உதி - என்கிற் கோரணத்தின்லே, உற்ற படி - உத்கானம் பண்ணினரோ, உதி - என்கிற் கோமாலி சிற - அர்த்தமானது, மூடையை - உத்கானம் பண்ணினரோ, உதி - என்கிற் கேக்கப்பட்டது).

(ரு6 - ரா - ஜா.) மேத்கூறிய விஷயத்தின் ஒரு உபாக்யானம் தொல்லப்படுகி நது. லசுதிதுனருகையை பிள்ளுமாகிய ப்ரம்ம தத்ததென்கிற மசுர்ஷியாகுவர் யச்யத் தில சோமாதத்தைப் பானப்பண்குறம் தறுவாயில் இந்த ஆயாஸ்யாங்கிரஸைகெனன்கிற பெயர் பெற்ற முக்ய ப்ராணினங்ட வேது சேவனதையை யார் உதகானம் செய்கிரூர்க சோ அவர்கள் தூல சிதறிவிக்க் என்று சொன்னுர். ஆவகயால் அந்த மகர்ஷியும் அவ்வி தமாகவே உத்கானம் செய்துர்.

(ப் - ம்.) வா கஸ்டு - இத்த ஸா இ வாமசப் தக்கால் சொல்லப்பட்ட கஸ்டு ஹா - அந்த ப்ராண ஹடைய, ஸ் - தரமான ஸ்வரத்தை, யில் -யாதொருவன், வெஷ - அறிகிறு ஞெ. கஸ்டு ஹா - இவனுக்கு, ஹா - தனமா, னது, உவகி - உண்டாகிறது, கஸ்டுவெ அந்த ஸாமத்துக்கு, ஹாவாவ கண்டத்வனிதான், ஸ் - பூஷணம், கஹாக - ஆகையால், கூடை ஆடு -உத்கா தாவாக இருக்கையை, குழிஷ்டுகு - செய்யப்போகிறவனுக, வா உி -வாக் விஷையமான, வேறு - கண்டத்வகியை, உடு உ - இச்சிக்கக்கட்வன்,

## *த⊤த்பா*ய∂ரப**்.**

துபா - அந்த, வாயலைவளையா - நல்ல ஸ்வரத்தோடேக டிய, வாறா -வாக்கிறைவே, சூகி ஆடிலு - உத்ககனத்தை, குுமூரு கூ - செய்யக்கடவன், தவாக - ஆகையால், யடுஜ - யாகத்தில், வாயாதை - கண்டத்வ சியுள்ள புருஷிண், ஷ்சுருக்க கூவாவ - பார்க்க இச்சிக்கிறுர்கள், யவூ - யாதொருத்த வூக்கு, வு o - தனமானது, கையாவைத் - இருப்பதுபோலே,யூ - பாதொரு த்தன், வாறு 8 - ஸாமத்தினுடைய, வாகு - இந்த, வை - தனமாகிய ஸ்வ ரத்தை, வாவ - இந்த ப்ரகாரம், வெடி - அறிகிறுத்து, கூவை - இவனுக்கு,

(vro - ලா - உா.) ஸாமத்திற்கு ஸ்வாமே புடுகுகாமாதலால் யாடிகொருவ**ன் அந்த** ஸாமத்தின் ஸ்வரச்தை அறிகிறுகு குவதுச்சூச் சனமுண்டோகிறது. ஆதலால் உத்கா னம் செய்ய ஆரம்பித்தவன் தனதுகைய வாச்கில் ஸ்வரத்சுதை இச்சிச்சர்கடலன். அந்த ஸ்வரத்தோடுடுகூடின உத்கானத்கதேச் செய்யக்சுடவன். ஆகையால் உலகத்தில் பண முள்ள புருஷின எவ்விதமாக ஐகுங்சள் பார்ச்க இச்சக்கிருர்சளோ, இங்கண்ணைமாக வே யாசத்திலும் ஸ்வரமுள்ள புருஷிணப் பார்ச்க இன்ச்சன் இச்சிக்கிருருகள். டாரெறு வேன் ஸாமத்தின் ஸ்வம்பாகிய ஸ்வரமுள்ள அறிகிறுகேனு அவனுக்குத் தனமுண் டோகிறது.

்ப் - ம்.) வா கலை) - இந்த, வா இஃ - ஸாமசப்தத்தால் சொல்லப்பட்ட, தலை) உரா அந்த முக்ய ப்ராணனுடைய, வு வணையில- லல்ல அது ரங்களே, யிஃ - யாரொருவன், செடி - அறிகிறு இன், கைலை, இவனுக்கு, வு வணையில் ஸ்வர்ணமானது, உவகிகமா - உண்டாகிறது, கைலை, செல்ல அது பம், யிஃ நிற்கு, வூருவாவ - ஸ்வரம்தானே, வு - உண்டு கிறது கைலை அது பம், யிஃ யாவினை மூலன், வோ ககி - இந்த, வா இஃ - ஸாமத்தினுடைய, வூ - வணையில் சுவர்ணம் என்று சொல்லப்பட்ட ஸ்வரத்தை, வனவ் - இந்த ப்ரகாரம், வெ - அறிகிறு இன், கூலை) - இவனுக்கு, வு வணையில் - ஸ்வர்ணமானது, உவைதிவரா - உண்டாகிறது.

ருo - ரா ா - ுா.) மேல் ப்ராட்டுணத்தில் கண்டத்தின் மாதார்யித்தா **ஹண்டான** ஸா.மத்தின் ஸ்வுத்தைச்சொல்லிற்று. இந்தப்ராட்டிணைத்தில் வதுணைங்களா இண்**டான** ஸ்வுரத்தைச் சொல்லுகிறது. மற்றுக் கருத்துசள் முன்√பாலவும் பதார்த்தம்போலவும்.

രുമാരു പ്രാധിക്കാരുന്നു. ഇത് അവ്യായില് അവ്യായിയില് അവ്യായില് അവ്യായിന്റ് അവ്യായിയില് അവ്യായിയില് അവ്യായിയില് അവ്യായില് അവ്യാ

(ப் - ம்.) வள கஸை) - இந்த, கஸை) ஊ - அந்த, வொடித் - ஸாமத்தினு டைய, யி - யாதொருவன், வந்திஷாம் - வாக்கை, மெடி - அறிகிறுதேன், வந்திற்கு, வாமெவ - வாக்குத்கானே, வந்திருவ் திஷாப்புகின் உடுவன்ற சொ மத்திற்கு, வாமெவ - வாக்குத்கானே, வந்திஷாப்புகின் உடுவன்ற சொ ல்லப்பட்டது, வாடி ஹிவ®ு - வாக் இந்திரிய ஸ்தானமாகிய நாக்கு முதே லியை விடெங்களிலன்றே, வாஷஃ - இந்த, வாணஃ - ப்ராணஞனது, வநுதி ஷி துஹுஓு இருந்ததாய்க்கொண்டு, வா துக் - இந்த ஸாமமானது, உயி க-கானம்செய்யப்படுகிறது, வாகிக - சிலர், குடுமு - அன்னசமல்கிற சரீரத் தில், உதுு வு - என்றதான், கூடுமுஃ - சொல்றுகிறுர்கள்.

(ரு0 - ருர - ஹா.) யாவ ெருவன் சாமத்தின் வாக்கை அறிகிரு இறை அவன் இர்த உலகத்தில் நில வாழ்கிருன் வாக்கில்தான இர்த முக்ப ட்ராணனிருந்த கொண்டு இர்த ஸாமமானது கானம்செய்யப்படுகிறது. சிலர் முன்கூறப்பட்ட அன்னம் என்கிற பெயர்கொண்ட சரீரத்தில்த ன் ப்ராணன் இருந்து ஸாமகானம் செய்யப்படுகிறதென்று சொல்லுகிருர்கள்.

(ப் - ம்) கூட அதற்குப் பிறகு, கூடை - அனையுில், வலிர நா நா 62 வி. மூன்றுபமானம் என்னப்பட்ட ஸ்தோத்திரங்கு க்கே, கூடிலுர்ரொ கூடு - அப்பியாரோஹிம் இரு சொல்லப்பட்ட மர்திரம் அதாவது ப்ரம்மலோ கத்தில் எற்றி வைக்கையால் அப்பியாரோகமென்று பெயர் படைத்தது, வைடுவெக்கானவன், வைர் - ஸாமிவதத்தை, வி. வூன்றி சொல்லப்பட்ட ருக்விக்கானவன், வாரே - ஸாமிவதத்தை, வி. வூன்றி - ஆரம்பிக்கிறன், வலி-அந்தப்ரஸ்தோதாவானவன், யது - எந்தக காலத்தில், வரு நுடியாகி - ஆரம்பிக்கக்கடவலின், கூகி - அக்காலத்தில், வர காடி - இந்த முதிரங்கின, இவைக - தமிக்கக்கடவன், (கூலை கொர்வை திய கையோரைமே இரு திறு கூடிய இடின்று காரணத்தாலே, (கூலை கொர்வை திய கையே) உதி - என்று, வலி - அந்தய இமானனைவன், யகு - யாதொரு காரணத்தாலே, (கூலை கொர்வை திய கையே) உதி - என்று, கூறு - சொல்றுகிறுக்காரணம், (ருல) கையிர் - சும்சாரமே, தே திறுக்காரதை, தே - மாணத்திற்குக்காரணம், (ருல) கையிர் - சும்சாரமே, தே திறுக்காரணம், வி. சிருக்கில் சொல்லப்பட்ட கர்மங்களின் ஞ்ஞானமே, கூறுக்க - மாணமில்லாதது, (ருல) வைக - ப்ரம்மஞ்ஞாகமே, கூறுகை

மரணமில்லாதது, ஆதெறாஃ-மரணகாரணமானதில் நின்றும். உடுஎன்னே, சூடு \_ க - மாண சாரணமல்லாத சாதாக்கை, மூப - அறியவை, சோ-என்னே, சூட்டு தல-மரணமில்லாதவனைக், குடாரு - செய், உதி - என்கிற, வா திஷவ்-இதைத்தான், கூடை - சொல்றுகிறுன், ோ - என்னே, கூடீஸ்ட் இருட்டில் கின்றும், ஜெ்ருகிஃ - ப்ரகாசத்தை, மூய - அடையவை, உதி . என்று, (சூஹ - சொல்லுகிறுன்). ி தலு ு-மரணகாரணமானது, \_ த2்ஃ அக்யானம்,  $\mathbb{G}$ ஜ $_{\gamma}$ த் $^{\circ}$  -  $\iota$ ரகாசமான க்யானமானது, சு $^{\circ}$ ரு த $_{\circ}$  - மரணகாரணமல்லா*தது*, 2ா - என்ஃன, 2ெத்∂ாஃ ~ மரணகாரணத்தில் கின்•ீறும், கூ?ுத்த - மரணகா நணமல்லாததை, **ம**2ய - அறியவவ, க2்டூ 50 - மரணமில்லாதவ<u>னு</u>க, 2ா-என்டுனை, கு— ரு - இசய், உதி - என்கிற், வா தடைவை - இதைத்தாவே, அடை சொல்றுகிறுன், 2ეதெ<sub>றி</sub>ர**் - மரணத்தின் காரணத்**தில் கின்று**ம்,** ೯೯ - என்ணே, ಆ೯೭ ಕಂ - மாணகாரணமல்லாகதை, ಅ೭ಬ - அறியவை, உತಿ-என்று, (கூடை - சொல்றுகிறுன்), கது - இர்த மர்திரத்தில், திரொடுதித වிவ - மறைர்தது போலிருக்கும் அர்த்தமானது, நாலுவி - இல்ஃ, கூடதே<mark>வ்</mark> வண்ணம் மஜமானன் உச்சானம் செய்த பிறகு, டாகி - யாதொரு, உத ராணி - வேளுகிய, ஹொ தோணி \_ ஸ்தோத்திரங்களோ, தொஷு - அந்த ஸ்தோத்நிரம் பண்ணும் கோலத்தில், சூதிகை - தன்பொருட்டு, கூடையுற் ப்சாணஞக இருக்குகையை, சூறாபெகி - கானம செய்யக்கடவன், கஹா க \_ அந்தந் காரணத்திறைலேயே, தெஷு - அந்த ஸ்தோத்திரங்கள் செ**ய்** யுங் காலத்தில், யo-யாதொரு, காஃo-ஆசைப்படும் வஸ்துவை, காஃபிய**த** -இச்சிக்கக்கடவின், தை - அந்த, வாசு - வரத்தை, வுரணீத - வரிக்கக்கட வன், வுவௌவுஃ - அந்த இந்த, வாவ<sub>ு</sub>விகி - இந்*த ப்ரகார*ம் அறிந்த, உ*து* தா - உத்காதாவானவன், கூதிகி நூர் - தன் பொருட்டாவது, யஇசா நா யவா - யஜமானன் பொருட்டாவது, யo - யாதொரு, காஃo - ஆசைப்பட**த்** தக்க வெஸ்தாவை, காடியடதெ ~ இச்சிக்கிறு 3 ஞே, சி၁ <sup>-</sup> அதை, சூமாயதி **-**கானம் பண்ணுசிறுன், ககிஹாவா ககி - அந்த இந்த ப்ராணத்தின் உபாஸ னமாளது, இொகஜி2வ - உலகத்தைச் சாதிக்கிறதுதான், பஃ - யாதொரு வன், வா து . இந்த, ஸாஃ - சாமருபியான ப்ராணண், வாவு - இந்த ப்ர காரம், வெஉ - அறிகிருினு. சுகொக<sub>ி</sub> காயாவாவ - உலகத்திற்கு யோக்ய னல்லாத தன்மைக்கு த்தானே. நமாஜ்யிஹ - ப்ரார்த்திக்கிறதில்**ி**.

(மு0 - ரா - ஹா.) பதார்த்தம்போலக் கருத்து.

**കു**രുത്യം പ്രത്യം പ്രത്യം പ്രത്യം പ്രത്യം പ്രത്യായില് പ്രത്യവയ് പ്രത്യായില്

 வாவு ந ஒள்ஷ தலாகு  $- \mu$  ுஷ ஒள்ஷ திஹ்வெஸ்க் பொ $< \frac{3}{6}$  வ

ம்.<sub>்</sub> அரெ<u>சு</u>வ - மேற் உறிய க்பாகர்மங்களுக்குப் பலமான ப்**ர** ஜாபு நிரென் அரசால் வப்பட்ட ்ரம்மம் தானே, உஷி - இந்தப் பேதங்களாகத் தோற்றப்பட்ட வஸ்துக்களோடு ஒன்றுக, கூறெ - வெறு சரிரம் உண்டாவ தற்கு முக், தூவீல் - இருக்கா, (ால) உடி0 - இப்பொழுது கண்ணுக்குப் புலப்பட்ட உலகமானது, கூடுது - ஸ்ருஷ்டிகாலத்திற்கு முன், வ ாடு -ஷ வியி - புருஷனுடைய ூகாரம்போன்ற ஆகாரத்தையுடைய, கூடுதெவ -ப்ரம்ம ஸ் வருபமாகவே, சூஸீசு - இருர்தது, (முக) வாரு -ஷவியி - புரு **ஷே**னுடைய ப்ரகாரமாளிருக்கிற, ஸஃ-அந்த ப்ரம்மதேவனும், க**ந**ுவிக்கூடு -ஆலோசனே செய்து, க.நில - வேறே வஸ்தாவை, சூ.த.நீ - கார்யகாரண குபமான ப்ராணபிண்டத்திற் காட்டி அம், நாவருறுக் பார்க்கைவில்ஃ, (ா) ஸ்8-அந்தப் பரப்ரம்மமானது, கடு-வீகூறு - ஸாகூரத்கரித்துப் பார்த்து, சூத நே? - தன்னேக் காட்டிறும். கைறு வேறெயாகப் பிரிக்கபாட்ட வஸ் துவை, நாவுகு, கடபார்க்கவில்க்கு, (முவுக) கூடுது - ஆதிகாலத்தில், ஸை3 - அந்தப்ரஜாபதியானவன் (ப்ரம்மமானது), கூஊிலூி - நான் இருக் குறேன், உதி - என்று, வராஹாசி . சொன்னூர், கத்ஃ - ஆறகயாலே, குஹுநாடு . அகம் என்கிற பெயரானது, கூடைவகி-உண்டாபிற்று, த**ு**றாகி\_ ஆகையாலே, வா தடைபுவி - இக்காலத்திலம், (இட6-ஜனமானது , சூ?-தி 58 - யார் என்று கேட்கப்பட்டதாக, கூடு ,-முதலில், அடையட நான் இதன், உலதிறு - என்றுகாகின, உதோ - சொல் ் கூடு - 19.20கு. കമ-) $\in$  - ചേരുങ്ങ, മ $\in$  - വെ $v_m$ r, വ്യ $v_1$ ്ടെമ-ചെൻഎട്ടുക്കു, ടെസ്പ இவனுக்கு, யகி-எந்தப் பெயரானது, வைகி-இருக்கிறதோ, ய8 -யாதொரு காரணத்தால், ஸ்ஃ - அச்த ப்ரம்மனுனவன், வூரியுவுறு-கர்மக்யானங்களால் பிரதாபத்பத்தை அடைபவர்க்கு முட்தினவனுக, கலூகி - இக்க, வைபு லூகி - எல்லா உபாளுக்ஜனக் கட்டத்தில் நின்றும், வூவடிருது - எல்லா, வாவு ந**்- தியானம் செய்வதற்குத் தடையான பாவ**ங்ச**ோ**, ஒள்ஷை இடி கொளுக்கிறுகே, சலாக-ஆகையலே, வடுமு-்ஷஃ. புருஷன் என்று பெ யர்கொள்டான், (ருத் பக் - யாதொருகாரணத்தினுலே, ஸ்டு-அந்தப் பரப்ர ம்மமானது. வூவட்ட முந்தினதோ, (யகி யாதொரு காரணத்தினுவே), கூலாக - இக்க, வையிலாக - எல்லாப்பொருளில் கின்றம், வையிருற் $_{f a}$ ஸ்கலமான, வாஹ் ந<sub>ி</sub> - பாவங்களோ, ஒளஷை கி - கொளுத்திற்றோ**, க**லூர**க**ு ஆ.நகயால், வர்கு-ஷஃ - புருஷன் என்ற சொல்லப்படுகிறது, (முல தலாக் - ஆகையாலே, வுரு-்ஷை - மனிகளைவன், ஒள்ஷை கி - பா**வங்க** கோப்போக்கு இருள், டி. யாதொருவன், கூஸால்-இந்த உபாஸணேக**ளேக்**காட் டி லும், வரிவ48- முக்கின வகை, வு ஊக்ஷைக் - ஆகவேண்டுமென்று இக்

சிக்கிரு இரை, கூ - அவின, ஸி - அந்த உபாலகளைவன், ஒள்ஷ கி - கொரு த்து கிருன், யி - யாதொருவன், வனவ் - இவ்வண்ணமாக, வெடி - உபாஸி க்கிரு இரை, (மு ) யி - யாதொருவன், வனவ் \_ இவ்வண்ணமாக, வெடி - அடிக் கடி அது ஸந்திக்கிரு இரை, ஸி \_ அவன், கூ - அவின், ஒள்ஷ கி - கொளுக் துகிறுன், யி \_ யாதொருவன், கூலாக - இந்தப் புருஷண்க்காட்டி அம், வெடிவட் - முந்தின்வனுக, வடு மூரை கி - ஆகவேண்டு மென்றோ இச்சிக்கிரு இரை.

(ும் - ருர - ூர்.) பதார்த்தம்போல கருத்து.

മ്പുള്ള പുരുത്തുക്കുന്നു പുരുത്തു പുരുത്തുന്നതു പുരുത്തു പുരുത്ത

(ப் - ம.) ஸ்டீ - மேற்கூறிய ப்ரம்மாவானவன், கூடுவெகி-பயர்தான், கூறாக் - ஆகையாலே, வளகாக் - ஒருவனுகவிருந்தால், உடிவெக்-பயப்பட்டுகிறுன், வெலாயு - அந்த இந்த ப்ரம்மாவானவன், வுருக்ஷாரைவிக் - யோசி த்துப் பார்த்தான், யக் - யாதொரு காரணத்தினுலே, 28 - என்னேக் காட் மு. இம், கூடூறிக் - வேறு ஒன்றும், நாஹி - இல்ஃபோ, கூலாஹு - என்ன காரணத்தினைலேதான், உடிவெடிபயப்படுக்றேன், உதி - என்று, குகவாவ - ஆகையாலேதான், ஊல் - இந்த ப்ரம்மாவினுடைய, உயர - பமமானது, வீயாய - போக்கடிக்கப்பட்டது, கூலாகி - எந்தக் காரணத்தாலே, கூலெ ஷெர்க் - பயப்பட்டான், விகீபாலெவ \_ இரண்டாவது வஸ்துவினைலேயே, உயர்க் - பயப்பட்டான், விகீபாலெவ \_ இரண்டாவது வஸ்துவினைலேயே,

(மு0 - ៤៣ - ஊா.) பதார்த்தம்போலக் சருத்து.

ലു ഉത്യാതെ ക്ലാലം ക്കിക്കുന്നു മുന്നു പ്രാര് പ്രാ

(ப் - ம்.) ஸ்லிவெ - அந்தப்ரம்மாவே என்றுல், தொற்கொடு ப்ரிதியடையுவே எல்ல், கலாரை - ஆகையாலே, வைகொகி ஒருவனுக, நாருக்கெட்ப்ரிதியடைகிறுள் இல்ல, ஸ்லி - அந்தப்ரம்மாவானவர், வி சீபலப்ரிதியடையும் வஸ்துவை,வெனவுல் - இச்சித்தார், யூடிர - எவ்வண்ணமாக, ஹீவு சால வண - ஸ்திரியும் புரூஷனும், ஸ்லவரிஷ்துளை - சேர்ந்திருந்திருர்களோ, வன காவாறு - இந்தப்ரமாணமாக, வூடிரா - அந்தப்ரம்மாவனவர், தூடை ஆணர், வலி - அந்தப்ரம்மாவானவர், உடுவே - இந்த, தேராக்க சரிரத் தைத்தானே, வெயா - இரண்டு பங்காக, கூவா தபகி - தள்ளினர், கைகி ஆரைவே, வேதிறு - பதியின்றும், வகிவே - பத்கியென்றும், கூலவ

கா - ஆனர்கள், கஹாக் - ஆகையாலே, பாஜவஹா ் - யாக்குவல்கரின் பிள்ளோன மகர்ஷியானவர், ஊஷ் - இந்தச் சரிரமானது, ஹூ் - ஆத்மாவுக்கு, கைய⊣வெரு உ®்வ - பேர்பாதி பினக்கப்பட்டது போல, உதிடை என்று, கூடைவு - சொன்னர், கஹாக் - ஆகையாலே, கூயு - ுந்த, கூகாரு ் ஸ்திரீபாகமான இடமானது, ஹிபா - ஸ்திரீமிறு இல, வாஇரு த்கணவ-பூரிக் கப்படுகிறது தானே, கா ் \_ அந்த ஸ்திரீ கைய, ஸு ஹக் - செர்ந்தார், கிகி ்-ஆகையாலே, உது வரி - மனிதர்கள், குஜாபு கு - செல்டானுர்கள்.

(vo - [Vi - ஹா.) இர்ரச் காரணத் இனவெய் பெர்க்கறிய ப்ரம்மகாவா எவர் சம் சார மார்க்கத்தைத் தாண்டவில் இலெல் இடுகொல்லப்படுதிறது. அர்த ப்ரக்மாவா எவர் தான ஒருவளுக இருப்பதால் ப்ரீதியைய வடயவில் இல. அர்தக்காரணத் திரைவலைய் இப் போதும் இவ்வுவகத்தில் ஒருவரைக ப்ரீதியைய வடைகிற சல் இல அர்த ப்ரம்மாலானவர் தான் ப்ரீ கியையடைய ஒருஸ்க்கீவல் தவை இச்சித்தார் தான் நீசினைய வடைய ஒருஸ்க்கீவல் தவை இச்சித்தார் தான் நீசினைய வடைய ஒருஸ்க்கீவல் தவை இச்சித்தார் தான் நீசினை தமையில் இவ்வலை கத்தில் ஸ்திரீயும் பருவதனும் எர்த வளவில் இப்பாத்பினர் அர் த களவாக ஆய்பட்டார். இர்த ஆச்மாவை பெரிரச்சக்காறனத் நடு வெயியை இவ்வுவை திற்கியர் மறிய இடையில் இம் பக்கியன் ஆம் எறியம்பட்டினரு. மாக்குவண்கும் என்று மாதியின் கிறுவரையாக மின் கிறுவரும் பர்க்கியம் கிறுவரையை பாதியின் கிறுவரும் மகர்கியர்கள் இருக்கியர்கள் திறியனை நிறுவரையை போதியாக கிறும் கிறுவனையை பாதியினர்க்கிய முனர்க்குன் பிறகு இரைக்கப்படுகிறது. அர்த ப்ரம்மாவும் அர்த ல் திரீயியைப் புணர்க்குரை.

(ப் - ம்.) ஸா உஹா - அர்க ப்ரசிக்கைசபான, உபல இந்கச் சகருமை மென்று பெயர்கொண்ட கன்னி கையானவன், டோ - என்னே, கூது நவனை - கன்னிடக்தில் நீன்றம்கானே, இந்தகிர - உண்டாக்கி, ஸை உடிகி - புணருகிருர், குதை - ஆகையாலே, கிரோஸா கி - வேறு உருவத்தால் மறை வேறைக, உசி - என்று, லாலக்ஷாவை தெரு - போரீத்தாள், ஸா அந்தச் சக ரூடையானவள், டினல் - பசுவாக, கூறவக் - ஆறுள், உதால் - மேறுகிய மனு வென்று பெயர்கொண்ட ப்ரம்மாவானவர், இஷு - காளோயாகவும் ஆறுர், கால - அந்தப் பசுவை, ஸூ ஹவிஷைய - புணர்க்கார்தானே, கதல் - ஆகையாலே, டாவல் - பசுக்களும் காளோகளும், கூதோயுக - உண்டாயின, உத மா - சகரூபையானவள், வைவாளவர், குமூல் - ஆண் குதிரையாகவும், உதைரா - சகரூபையானவள், மூ ஆவி - கழுதையாகவும், உதாரல் - மேனுவானவர், டிமூல் - ஆண் குதிரையாகவும், உத குறைக்கராக்கானே, கிரில் - கழுதையாகவும், உதால்-மனுவானவர், டிமூல் - ஆண் குரிலையாகவும், உத மூனைக்கராக்கிலே, கிரில் கிரில் இரிகள், கால - அவளே, ஸிலேவிஷிவ - புணர்க்கார்கானே, கிகில் - ஆகையாலே, வைகையுமை ஒற்றைக் குளம்புள்ள புணர்க்கார்கானே, கிகில் - ஆகையாலே, வைகையுமை - ஒற்றைக் குளம்புள்ள

ப்ராணியானது, கூஜாயத - உண்டாபிற்று, உதாரா - சதருபையானவள், கூஜா - வெள்ளாடாகவும், உதாரி - மனுவானவர், வெலூலி - ஆடாகவும், உதாரா - சதரூடையானவள், கூடிி - செம்மறியாடாகவும், உதாரி - மனு வானவர், டிழேலி - ஆண் செம்மறியாடாகவும், கூடைவதி - ஆஞர்கள், தைறி -ஆகையாசில, கூஜாவமி - வெள்ளாடு சரும் செம்மறியாடுகளும், கூஜாயதை-உண்டாரின, கடிவட்டு கோடிறி - வறும்பு முதல், பூசி உகியை - எது இந்த உலகத்து வஸ்துக்களுள், இயுகைம் - இரண்டாக விருக்கிறதோ, தேது - அந்த, ஸைவ-ல - எல்லாப் பொருளேயும், கீஸ்ரு இத-ஸ்ருஷ்டித்தான்

(ரா - ெரா - ூரா.) பதார்த்தம்போலிவ இரண்டு பாஷியமும்.

 $\mathbf{z}$ : ത $\mathbf{z}$  തെ തെ പ്രത്യിക്കുന്നത്. തെ പ്രത്യായ പ്ര

(ப் - ம்.) ஸ்டி - அந்த ப்ரம்மாவானவன், ஹி - யாதொருகாரணத்தால், ஊடிக - இந்த, ஸைவடிக - எல்லாப்பொருளோயும். கூஸ்ரு கூடு ஸ்ருஷ்டி த்தாஞ்ஞ, (க்கி - ஆகையாலே), கூடைவாவ - நான் தாஞ்ன, ஸ்ருஷ்டி வ்ருஷ்டி வென்று பெயர்கொண்டவனுக, குணி - ஆதிநேன், உதி - என்று, கூடுவென் - எண் ணிஞன், க்கூ - அந்தச் காரணத்தினுலே, ஸ்ருஷ்டு பென்று பெ யர்கொண்டவனுக, கூடுவுக - ஆனுன், பி - யாத்தாருவன், வாவக - இந்த ப்ரசாரம், டுவடி - அறிகிறுக்கு, (ஸ்டி - அவனைவன்), வா க்ஸைறாக இந்த, கைஸைறு - இந்த ப்ரம்மாவி இடைய, ஸ்ருஷ்டியில், ஊா - ப்ரஸி த்ததைக, டைதி - ஆடுறுன்.

(முற - ஆட்டி பாதொரு காரணத்தி இல் சான் இந்த உலகுக்க**ோ ஸ்ருட்டித்தேதினு** அந்தத் காரணத்தினுக்ல என்னில் பற டுகுப்டட்டனவும் நானும் வேறுபட்டனவல்ல. ஆகையால் ஸ்ருஷ்டிடம் நானும் ஒனது நான என்று அந்த ட்ரம்மாவானவன் எண்ணி ஞன். இப்படி அளன் எண்ணியனது எடல் தறுக்குகினு அவன் இ**வ்வுலகத்தில் ப்ரஸித்** தியையடைகிகுன்.

(ரா - ஹா.) எச்சுக் சாரணத்தினுல் நான் இந்த உலகங்க**ோ ஸ்ரு**ஷ்டி**த்திகினு** அதினு<sup>ல்</sup> நாகுன ஸ்ரூஷ்டியோகிலுள் என்று ப்ரம்மா எண்ணானுபடியால அறுதுக்கு ஸ்ரூஷடிடெயென்கிற பெயேர் எற்பட்ட*னு.* யாறுன் ஒருவன் இந்த ஸ்ரூஷ்டியை அறிகிமூகினை அவன் இவ்வுலகத்தில் ப்றலித்தியை அடைகிமூன்.

(ப் - ம்.) ஸ் - அர்த ப்ரம்மாவானவன், கிலைதி - இர்த ப்ரகாரம், யொதெலி - உத்பத்திக் காரணமான, உவாகி-முகத்தில் நின்றம், உடிவா ஹிராறவ - கைகளில் நின்றும், கூறிை∂லைன் கடைந்தான், கூறில் - அக்கி தேவதையை, சுஸ்ருஜக் - படைத்தான், குலாக - ஆகையால், வாக்க -இந்த முசமும் கைகளும், கூடைகல் - உள்பாகங்களில், சுலொடிக**்** லாமலிருக்கின்றன, ஹி - யாதொரு காரணத்தினுலே, பெயகிஃ - யோகியா னது, கூடைக கெடுகாடுகாட உள்ளே மடிரில்லாது தா, தக-ஆகையாலே, கூ⊱ு - இந்த அக்கிவாய, பஇடயுதி, கூ⊱ு - இந்த இந்திர‱னை, யஇ- யஜி, உத் - என்று, யங் - யாதொரு, உடி - இந்தவசனத்தை, வாககொகை -ஒவ்வொரு, செவ**ே** - சேவதையைக் குறித்து, சூஹுஃ - சொல்லுகிறுர் களோ, ஸா-அந்தந்தத் ிதவதை விஷயமான வாக்கானது, ஊ சுணெடுவ. இந்த ப்ரம்மாவினுடையதானே, விஸ்ருஷில் - வேறு விதமான ஸ்ருஷ்டி வோஷஉுஊறு - இந்த அக்நிமுகமாகத்தானே, வைவை⊋ - சகலமான, தெவாஃ - ிதவர்களும், (கடிவது \_ உண்டானுர்கள்), கூ**ய - பி**றகு, ய தீ்வ- பாதசமாரு, உல- இவ்வுலகத்திறுள்ள, சூரு-ிக் - ஈரமுள்ள வஸ் துவோ, கூக- அந்த வஸ்துவை, ரெகேஸ்ஃ - ரேதஸ்ஸில் நின்றும், கூஸு ஐத - படைத்தான், தீஜ் - அதுதான், லொஃ் - தொமரசம் என்று சொல் லப்பட்டது, வனதாவலா - இவ்வளவுள்ள, உடி-- இந்தச் சோமமான அக்கி யானது, <sup>£லவ</sup>ு**்** சகலமான, கஹ்்வ-போகிக்கு**ம் வ**ஸ்துவாகவும் ஆரிற்று, கணாஷமுவனவ - அதைப் புகிக்கிறதாகவும் ஆபிற்று, வெளவேவ - சோம ரசம்தான், என்ற - போக்யவஸ்து, சுறி-அக்சியானது, சுணாஷி அதைப் புசிக்கிறது, ஸாவனஷா - அக்ச இக்க ஸ்ருஷ்டியானது, வூ ஹணஃ - ப்ரம் மாவுக்கு, எதிஸ<sub>ு டி</sub>லி - உத்தமமான ஸ்ருஷ்டி. யகி - யாதொரு காரணத் தினுல், ெருப்படை உயர்ந்த, செவாற - தேவர்களே, சுஸ்ருத்த - படை த்தானே, கூட - பிறகு, யகி - யாதொரு காரணத்தினுலே, உதை-பிஹு -மர்க்கும் தன்மையுள்ளவகை, கூட்டோது - மரணமில்லாதவர்களே, கூவூர ஐத - படைச்தானே, சனாக் - ஆகையாலே, சுதிஸ்ருஷிஃ - உத்தமமான ஸ்ருஷ்டி, யி - டாரொருவன், வனவு - இக்கப்ரகாரம், வெடி - அறிகி ரு?்ஞை, (வாஃ - அவன்), காஸு) - இந்த ப்ரம்மாவிறுகைடய, வென காஸை∂ு -இந்த, கத்வுஷ்றால் - உத்தமஸ்ருஷ்டியில், ஹா - ப்ரஸித்தியுள்ளவனுக, වෙවෙ*ති − දැසිගු*හා.

(ு - ரா - ஊா.) பதார்த்தம்போலிவே இரண்டு பாஷியமும்.

ത്വരുപ്പെരുക്കുന്നു | ജോഫനാര് മത്തുയുയാഗിച്ചു രംതരിവും തുപട്ടിന് ഉട്ടത്യായിട്ടു വളാക്കുത്തായ ഇത് ആസ് ഉദ്യാം വിശ്യാം പ്രത്യായ പ്രത്യാക്കുന്നു പ്രത്യാക്കുന്നു പ്രത്യാക്കായില് വിശ്യാം പ്രത്യാക്കുന്നു പ്രത്യാക്കുന്നു പ്രത്യാക്കായില് പ്രത്യാക്കായില് വിശ്യാക്കായില് പ്രത്യാക്കായില് പ്രത്യാക്കായില്

அந்தக் காலத்தில், குவறாகு நூல பெயர் உருவம் இல்லாததாக, கூவலீகி \_ இருர்தது, தைவ - அர்தப்ரபஞ்சமானது தானே, மாஃமுவோஹ லாம். பெயர் உருவங்களாலே, வலாதி ப.க - பிரிக்கப்பட்டது, சுய<sub>்</sub> - இவன், கூலாள நாரோ - இந்தப் பெயநடையவன், உசoரு ூவல் - இந்த உருவமுள்ள வன், உதி - என்று, தகி - ஆகைமாலே, உ⊋் - இக்த ப்ரபஞ்சமானது, வா தஹ إ - இக்காலத்திலும், கூய - இவன், சுவைள நாடோ - இந்தப் பெயருள்ளவன், உதலாகிவடு - இவ்வுருவமுள்ளவன், உதி - என்று, மா? ஈூவா உ∧ாசெ்வ - பெயர் உருவங்களாலே தானே, விரா தி யகை - புரிக்க ப்படுகிறது, ஸ்ஃ - அர்த, வாஷ்ஃ - இர்த ப்ரம்மமானது, உஹ - இவ்வுருவ ங்களில், கூ நவாறெ மூலி - சகங்களின் நானி முதல், உரவிஷ் - ப்ரவே சித்தது, பூடுர - எவ்வண்ணமாக, கூஷுருல் - கத்தியானது, கூஷுருலாடுந் -உறை பிலும், (பயாவா-எவ்வண்ணமாகத்தானே).விமு உலா ே அக்கியான து, விரும் ஹாக ு மாபெ - அரணிக்கட்டையிலும், (வரவீஷ் ஃ-ப்ரவேசிக்க தோ , (பஃ - யாதொருவன்), கூ - அத்தப் பரமாதமாகவ, கவ்புரை இடி - பார்க்க வில்ஃஃபோ. அதாவது திபானம் செய்யவில்ஃபோ, ஸஃ - அவன், ககூர தொ<u>லி</u> - நிறைந்தவனல்லவன்றே, வராணஹெவ - உயிர்ப்பித்துக்கொ ஸ ண்டு தானே, உராணஃ - ப்ராணன் என்று, நா? - பெயரானது, உைதி -உண்டாகிறது, வுசுநு - பேசுகிறதாக, வாகி - வாக் என்றும், வமுறு -பார்த்துக்கொண்டு, வக்ஷு் - கண் என்றம், முருணு - கேட்டுக்கொண்டு, பெருரா து ∘ - காது என்றும், ஃநா ந்ஃ - எண்ணிக்கொண்டு, ஃந்ஃ - மன்தெ ன் அம், (நா? - பெயரானது, உவதி - உண்டாகிறது), காகி - அக்க, வன தா கி - இ - தப் பெயர்கள், கஸ் ு - இந்தப் பரப்ரம்மத்துக்கு, கூடு சுரு கெறுவ - செயலினுல் வக்க பெயர்கள்தான், யஃ - யாதொரு, வஃ - அ்த உபாஸிக்கிறவனுளவன், சு.தல் - இந்தக் காரண**த்**தினுலே, வளத்கெக**் ஒவ்** வொரு வஸ் துவோடு சு.மு.ய பரப்ரம்மத்தை, உவாஹெ - தியானம் செய்கி ரூனே, ஸ்ஃ - அவன், நவெடி \_ தியானம் செய்கிறவன்ல்ல, கூகஃ - எவ்வுரு ு வரும் ப்ரம்மம் ஒன்றேயாதலால், வனகெகெகே. **ந - ஒவ்வொ**ன்ளுடுக⊾டிய,

வாவு ் - இக்க ஜீவனைவன், கூகு கூறவி - பூர்க்கியில்லாகவனன்றே, வைகி - ஆகிமுன், சூரு திரைவி - ஆக்முரிவன்று கானே, உவாவீகி - தியானம் செய்யக்கடவன், கூது - இக்க ப்ரம்மத்தில், உறி - யாதொரு காமணக்காலே, ஸவெ-ப்-சகல வஸ்துவும், வாகை - ஒன்றுக, உவகி - ஆகின்றன்றே வீவா, தகிவன தக்-அக்க இக்க ப்ரம்மமானது, கூஸ்று - இக்க, ஸைவ-ஸ்று-எல்லா வஸ்துக்களுக்கும், வடிகீயா - அடையக்கதுக்கது, யுன் - யாதொரு காரணக்கினுலே, கையா - இக்க ப்ரம்மமானது, சூதா - பரவியிருக்கிறதோ, கூறைகை - இக்க ப்ரம்மமானது, சூதா - பரவியிருக்கிறதோ, கூறைக்கு இலே, கையா - இக்க ப்ரம்மமானது, சூதா - பரவியிருக்கிறதோ, கூறைக்கு இரு விறு விறுவன்றில், வனத்தி - இக்க, வைவ-ப்-சகலத்தையும், வெடிவறி - அறிகிறுனன் இரு, யபாடிவிலைக்குற்று அறிவினு, யிடுயாகிகையி, வெடிவறி - அறிகிறுன்றில், கைகுவிற்கு - பின்சென்று அறிவினு, யிடுயாதொருவன், வனவு - இக்க வண்ணமாக, கெட் - தியானம் செய்கிறுவே, வனவை - இங்க வண்ணமாக, கெட் - கிர்த்தியும், தெரோகை - புண்ணிய காமத்தையும், வித்தெ த - அடைகிறுன்.

(மு0 - ரா - ஹா.) பதார்த்தம்போலக் சஞத்து.

கரைக்குக்கி வுதாதெற்பா விதாதெற்பா ந**ுவா**துவை-வூராஷ்கு காக வியவிரையாக வியிய வுறு வாணவே ஒ யாக வியக் ரொதுக் கிருரொடுக்கில் மக்கூரா டிருகா நடுவெயி யுகு வாலிக்ஸைய சூதா நடுவே பிய வாணு நடையை வியியவும் பய க்கை வைகி (சடு)

(ப் - ம்.) துகிவா துகி - அந்த இந்த ஆத்மதத்வமானது, வுடிதோகி. பிள்ளேயைக் காட்டி அம், வெ புஃ - அத்க பரிப்புள்ளது, ட்சோல - அனக் தைக் காட்டி அம், வெறுயி - அதிக ப்ரியமுள்ளது, கந்திவாக்-வெருகிய, மைபட்டிலாக் - எல்லா ப்ரியவஸ்து வைக் காட்டி அம், வெரய் - அதிக ப்ரிதி யுள்ளது, ய<sup>து</sup> - யாதொரு காரணத்திஞில, வ**ப**ு - இந்து, *சூ<mark>தா - ஆத்</mark>மா* வானது, எணும் தார் - மிரவும் சொருங்கினர் சா, ஸைட் - ஒருவின், சூத் டூடி ஆத்மாகவக் காட்டிலும், கதை - வெறு வஸ்துகை, உியா - ப்ரியியுள்ள தாக, வு ுவாண - சொல்லுகிறவினக் குறித்து, வூ வோக - சொல்லக் கடவன், உியா - இஷ்டமான வஸ்தானவ, மிராது அடுழக்கப்போகிறுன், உதிஹ - என்று, -யாதொரு பாரணத்தினுவே, (வகு ம - சொல்லுகைச்சூ), ்ரு ு மால் - ஸமர்த்து இரு, தகிகியவ - அப்படி பே, ஸைறாக - ஆய்விடும். சூதா நலெவ - பரமாத்மாவைத் தானே, உி ம௦ - ப்ரியமுள்ளவஸ் தவாக, உ வாஸ்க . தியானம்செய்யக்கடவன், வலயல் - யாதொருவன், சூசா நலெவ\_ ஆக்மாவைத்தானே,வியாம் - ப்ரியமுள்ள வஸ்துவாக, உவாஹெ - இயா னம்செய்கிருேனு,சுவூ - இவனுடைய, உி பɔ - ப்ரியமுள்ளவஸ் துவானது, வுரோடுக்க - நாசமுள்ளதாக, நடைகியா - ஆகிறகில்கே.

(மு0 - ரா - ஹா.) பதார்த்தம்போலக் கருத்து.

தெ | ஆ≲ு ஆக் ஸ்....இருவக் ிஸ்... இன்றி தி.கை இக்கு இரு இத்த இத்தி இத்த

(ப -- ம்.) வ-ஹுவிசு இயா - ப்ரம்மத்தை அறியும் வித்தையிஞ்லே வையை - சகல சப் சங்களின் பொருளான பரப்ரம்மத்தின் ஆவிர்ப்பாவமாக, உடிவிஷைக்கள், கே விருப்பமுள்ள, கே நுஷை இரு - மனி சர்கள், கே விருப்பமுள்ள, கே நுஷை இரு - மனி சர்கள், கே - அர்தே, விருப்பம்மமான து, கிடு - எர்த வேறு அறியும் வஸ் துவை, கூ வெகு - அறிர்கது, யுஹாகு - யா சொரு காரணத்தினுலே, கை - அர்த ப்ரம்மமான து, வையு - எல்லா வஸ் துவாகவும், கூடைவை - ஆமிற்றே, உதி - என்று (கூடுமுக்க - செரல் அதிருக்கள்).

(மு0 - ருர - എரு) பதார்த்தம்போலக் கருத்து.

(ப் - ம்.) ஊடி - இந்தப்ரபஞ்சமானது. கடு நு - ஆதிகாலத்தில், (முல) - அறிவுண்டாவதற்கு முந்தினகாலத்திலும், வு ஹிவெ - ப்ரமண்வ கு ப்ரம்மானது, சூ தா நடுவே ஆக்மாவைத்தானே, கடிை - கான், வு ஊ - ப்ரம்மமாக, கூலி - ஆகிறேன், உடி - என்ற, கடைக்கி - அறிந்தது, கிலாகி - அப்படியறிந்ததால், கிடே அந்த ப்ரம்மமானது, வையுல் - எப்பொரு நும், கடைவி - ஆமிற்று. கிகி - அந்த ப்ரம்மமானது, வையுல் - எப்பொரு நும், கடைவி - ஆமிற்று. கிகி - அந்த ப்ரம்மக்கை, உவா நால் - தேவர்களுக்குள், பொயில் - எவினைவன், வ திறுவுக்கு கிறைவின், வ திறுவிக்கு கிறிக்கி கிறிக்கில் ஒரே ஆத்மாவா மிருக்கும் தன்மையை யறிந்தானென்று கருத்து. இவிணால் ஒரே ஆத்மாவா மிருக்கும் தன்மையை யறிந்தானென்று கருத்து. இவிணால் - இருஷிகளுக்குள் கும், கியா - அப்படியே, இநுவைன்றை கருத்து. இவிணால் - இருஷிகளுக்குள் கும், கியா - அப்படியே, கிறிக்கிறின்றைய் கருக்கு விறிக்கிறியாடும் கிறிக்கிற, கியா - அப்படியே, கிகி - மேற்சொன்னவண்ணமாக எப்பொருள்களுமாயிருக்கிற,

வா த ஜுவா - இர்த ப்ரம்மத்தையே, வஶ்று - அறிர்த, (ா௦) - தியானம் செய்த, வாஃசெவஃ - வாமதேவரென்கிற, ஐவிஃ - இருஷியானவர், கூடை -நான், ஃநு-ஃ-- மனு என்பவராக, குஹவ - ஆனேன், கூஹு - நான், ஸூூ பை-ிரு - சூரியனுமாக, (கூலைமு-ஆனேன், உதி - என்று, வு\_திவெவஷெ-அறிக்தார், உசு - ஆகையோல், வா கஹ<sub>ி</sub> -ி - இப்பொழு தாம், ய8-எவன், வாவം - இர்தப்படி, ஊஷு - இர்த ப்ரம்மத்தை, கூஹை - நான், வடிஹ **-** ப்ர ம்மமாக, குணி - ஆகிறேன், உதி - என்று, வெடி - அறிகிறுறே, ஸ்டி -அவன், ஊஃ் \_ இர்க, ஸைவ-் - எல்லாப்பொருளுமாக, உவகி - ஆகிருன், *\_*த்ஸ<sub>்)</sub> - அப்படியறியும**வ**னு∴டய, கூடூடுகெற் **-** மோகூத்தைக் கெடுப் பதற்கு, 2 வானுஹை - தேவர்களும், கொ**மைக் -** ஈசர்களாகிறதில்**ஃ**, ஹி - யாதொரு காரணத்தினுல், வாஷா - இத்தேவர்களுடைய, கூதா -ஆத்மாவாக, ஸ்ஃ - அப்படியறிகிறவன், உவகி-ஆகிறுவே, சூய பிறகு,யஃ• எவன், கத<sub>ி</sub>ரா - வேறு, செவ*தா*் - தேவதையை, கூஸள்-இந்தத் தே**வ** தையானது, சு நில் - தன்னில் வேறுபட்டது. கூடை கான், கூநில் - தே வதையில் வேறுபட்டவகை, கூலி • ஆகிறேன், உதி - என்று, உவலெல் -கமஸ்காரம் முதலியவைகளால் தியானம் செய்கிறுே, ஸிஃ - அவன், \_ந்வெ டி - அறியவில்ஃல. வஶுு் - பசுவானது, யயா - எப்படியோ, ஸ்் - அப் படியுபாலிக்கிறவன், ஷெவா நாo - தேவர்களுக்கு, வனவo - இப்படியே, ப யாஹிலிவ - எப்படி, வஹைலி-அனேகமான, வமுமுுவலி-பசுக்கள், உநு ஷைற் - மனிகண், ஹு இறுஃ - காப்பாற்றுமோ, வாவை - இம்மாதிரிசிய, வாக்கொள்ள - ஒவ்வொரு, வுறு கூஷல் - புருஷன், செவாற - கேவர்களே, உ- நதி - காப்பாற்றுகிறுன், வாகலிற - ஒரு, வராவெவ - பசுதானே, சூ ஜீ ப சா நெவை தி - அப்புறப்படுத் தப்பட்டால், கூடி நய - அனிஷ்டமான து, **வைத் - உ**ண்டாகிறது, வஹுஷு-அனேக பசுக்கள், (சூ\$ய8ாகெஷு-ஸ்து - அப்புறப்படுத்தப்பட்ட வளவில், கி2ு - கேட்பானேன், கஹாக-ஆகையால், யு - யாதொரு காரணத்தால், உந⊸ஷை∂ாஃ - மனிதர்கள், வா \_த≅ - இந்த ப்ரம்மத்தை, வி÷ு°் - அறிகிறுர்களோ, தக∹அந்த ப்ரம்மத் தியானமானது, வாஷா - இர்தத் தேவர்களுக்கு, மவிருய - பிரியமில்லே.

(புரு - புரு - லா.) பிரம் முழ் நானும் வேறபட்டவ வென்ன றம் வே இன்ற தியா கைம் செய்யத்துக்க கென்றம் எவன் தியானம் செய்கிமுறே, அவன் ஆறிர்தவனல்ல. பிர மத்தியானம் செய்வதைத் தேவர்கள் செடுப்பதந்குக் காரணமே தென்னில், மனிதன் பிறசுகும் காலத்தில் தேவர்கள் பிறர்க்கள் இருஷிகள் ஆக மூன்ற பெயர்களிடத்திலும் கடனுடன் பிறச்கிமுன். யாசம் செய்தலில் தேவர்கள் கடுணயும் பின்ளேபிறத்தலால் பிறர்க்கள் கடுனபும் அத்தியயகம் செய்வதால் இருஷிகள் கடுணயும் தவீர்க்கிறுன். உலகத்தில் பசுவானது தன் யழமானவே எப்படிக் காப்பாற்றமோ. அவ்வண்ணமாக விவன், அனேக பசுக்கள் ஒன்று செர்ந்த தபோல் அனேகம் தேவர்களேக் காப்பாற்றி வருகிமுறைகையால் பிரம்மத்தியானம் செய்வதேவன் அவர்களேக்குப் சிரியமான தல்ல.

என்றம் ப்ராம்மணவர்ணத்தினுடையவும் அக்கிரினுடையவும்படைப்புமுன் சொல்லப்பட்டது. இப்பொழுது இந்தோன் முதலிய கூத்திரியர்களுடைய அபிமானி தேவதைகளின் படைப்புச் சொல்லப்படுகிறது. வஹுக் கிகவா விவம<sub>ு</sub>லு – தவ<sub>ு</sub>ு-என்கிற நியாயமாய் முன் சுருதிகளில் ப்பம்மமே ஜகத் காரண மென்று சொல்லப்பட்டபோதிலும் சிஷர்களின் ஜாக்ரதைக்கா + அடி க்கடி ப்ரம்மமே ஜகத்காரணமென்று சொல்றுகிறது. சுறெ - முன்கால த்தில், உடிo - இந்த ப்ரபஞ்சமானது, வ<sub>ூ</sub>ஹைவெ - ப்ரம்மமாகத் தானே, வாகு 2ெவ - ஒன் முகத்தானே, சூஸீ சி - இரு ந்தது. அச் - அந்த ப்ரம்மமா னது, வரசு<sub>்</sub>வைக் - ஒன்*ருகயிரு* ந்துகொண்டு, நவ<sub>ி</sub>வைக் - பெருமையை யடையவில்ஃ. தக- அந்த ப்ரம்மமானது, ఈ 🖅 - கூத்திரியின்ன்கிற, ெரு யஃ - உயர்ந்த, ஈூவ≎ - சரீரத்∞து, கத் ுவுரு **தை - உய**ர்ந்ததாகப் படைத்தது, உெவதுா- தேவர்களுக்குள், யா.நி. எந்த, ஊ கா.நி - இந்த, உதல் - இந்தான், அருணைல் - வருணன், வெளைச்ஃ - சந்தொன், ரு-உல் -உருச்திரன், வஜ-ி.நேற்ஃ - பாஜ்ஜன்னியன், யூஃஃ - யமன், ஜே-கீறுஃ - மிருக் — இபா, ் ு ை ு நாலி - ஈசானன், உதி - என்கிற, கூ. தோணி **- கூ**த்திரியாடு மானி தேவதைகளே, (சுத்றிவு இத் - படைத்தது), தவாக - ஆகையால், கூ தாக - கூத்திரியணக் காட்டிறும், வாரு - உயர்ந்தது, நாலூ-இல்ஃ, தஸாக - ஆகையால், வ**ா** ஊண**்** - ப்ராம்மணன், ராஜஸூபெ - ராஜசூய மென்கிற யக்யத்தில், கூதி பீல்பலூர் கு-கூதத்திரியனுக்குக்கீழ், உவாஷெ \_ உட்காருகிறுன், கூக- ஆகையால், கூடி தூனாவ - கூஷக்திர்யனிடத்தில் நா னே, யஶ்ஃ \_ ப்ராம்மண்யத்தாலுண்டான கீர்த்தியை, உயாதி - செய்கிறுன், ராஜஸூயமென்கிற யாகத்தில் அரசன், வ ஹுநு - என்று கூப்பி**ட்டவுட** னே ருக்விக்காயிருக்கிற ப்ராமணன், கூடாராஜீந்வூ- ஊாவி - என்*ற அ*ர சனேப்பார்த்துச் சொல்றுசிறபடியால் ப்ராம்மண்யத்தாறுண்டான கீர்த்தி யை அரசனிடத்தில் ப்ராமணன் செய்கிறுன் என்று கருத்து, கூதி**ஸ**ி -கூத்திரியனுக்கு, வந்தை - ப்ராம்மணன், உதியசு - என்கிறதைதுவோ, ெல்ஷா - அந்த இதுவானது, பொதிலீ - உயர்வுக்குக்காரணம், **த**வுருகு-

ஆகையாலே, பாகா - கூதத்திரியன், வாகோ - உயர்ந்திருப்பதை, ஒவி வி யடிறிவி - அடைகிறுள் தாரின், சுதைக்க - ராஜஸூபம் முடிந்தவுடனே, வார் - தன்னுடைய, பொகி - பெருமைக்காரணமான, வூ செஹவ - ப்ராம்மணின் த்தான், உவகி அபகி - சமீபத்தில் தாழ்ந்திருக்கிறுன், படி - யாதொரு கூதத்திரியன் தாரின், வன க்க - இந்த ப்ராம்மணின், விக்குறி - கொல்லுகிறுகேற், வூச் கூதத்திரியன், வார் - தன்னுடைய, பொகி - கொல்லுகிறுகேற், வூச் கூதத்திரியன், வார் - தன்னுடைய, பொகி - காரணமானதை, ஜேன் - அந்த கூதத்திரியன், வார் - கன்னுடைய, பொகி - காரணமானதை, ஜேன் - கெலிக்கிறுக், பயர - எவ்வண்ணமாக, முருயால் வூசு - செரியவர்களே, விக்கின் கிருக்கிறுக், பயர் - எவ்வண்ணமாக, முருயால் வூசு - அப்படி), வலி - அவன், வாகியாகு - பானியாத - பானியாத, வைகி ஆகிறுன்.

അസക്യസിപാരുജടനുറുട്ടും ഉപ്പിക്കുന്നുള്ള ഉപ്പിക്കുന്നുള്ള ഉപ്പിക്കുന്നുള്ള ഉപ്പിക്കുന്നുള്ള ഉപ്പിക്കുന്നുള്ള ഉപ

(ப்-பா-ம்.) வைடு அந்தப் பரமாக்மாவானவன், கொவவு ஊவக்-விபுவா கவில்ல். வைடு அந்த பரமாக்மாவானவன், உிரும் - வைச்பின், சுவைநு தை-படைத்தான், பாகி - எந்த, வனதாகி - இந்த, செவஜா காகி - தேவக்கூட் டங்கள், வலைவடு - வசுக்கள், ருகுச் ரம் - உருத்திரர்கள், குடித்தார் - ஆதித் தர்கள், விறுநு தெவாடு - விச்சுவமினுடைய பிளைகளான பக் மழன்று பே ர்கள், உருகைடு - மருத்துச்கள், உதி - என்று, மீனருடு - கும்பலாக, கூ வருரமினை - சொல்லப்படுகிறுர்களோ, (தாகி - அந்த தேவக்கூட்டங்களே, கவரு இதை - படைத்தான்,

(ப்-பா-ம்.) வி - அந்தப் பரமாத்மாவான ுன், செவவலு உவகி - விபு வாகவில்லே, ஸி - அந்தப் பரமாத்மாவானவன், முன் - - - சூத்திர சென்கிற, வு வே ஹ - - விருத்திபண் னுகிற, உண்டு - வர்ணத்தை, சுவறு இசு - படை த்தான், உப் செவியு இந்தப் பூமிதானே, வு ஷோ - பூஷா என்ற பெயர்கொ ண்டது, ஹி - யாதொருகாரணத்தால், யசு ஃவ - யாதாறு ரு, உடி - இந்த வுலகத்தின் பொருளோ, உடி - இந்த, வைவட்ட - எல்லாப்பொருள்களே, உ ய - இந்தப் பூமியானது, வு - வு ஒடி - கிருத்திக்குக்கொண்டு வருகிற தோ.

(ப்-பா-ம்.) ஸஃ அந்தப் பரமாத்மாவானவன், 6ெ நவைலுவைக**ு விபு** வாகவில்**ஃ,** நஹெபஃ - குத்திரியணேவிட வுயர்ந்**ததான,** ாூவ**் - உ**ருவ மான, மூடி - கர்மத்தை, கதுவறு ஐக - படைத்தான், தடிக்க-அத்த இக்தத் தர்மமானது. கூத குறவி - குத்தியறுக்கும், கூத கூடைக்குமானது, யக் - யாதொன்று, மூடில் - தர்மத்தைவிட, வரு - உயர்ந்தது, நாவலி - இல்லே, கூடையால், மூடிரில் - தர்மத்தைவிட, வரு - உயர்ந்தது, நாவலி - இல்லே, கூடையியா நகையா - பலமில்லாகவனு மிருந்தியாதிலும், வையா வல்ல -மிகுந்த பலமுள்ளவனேயும், ராஜாயமா - மாஜாவினு ஒரியால மையியாவல் -கர்மத்தினுலே சூமுவலிக் - ஜாக்க எத்தனிக்கிறுன், வளவ் - இந்தப்படி யே, யி - யாதொன்றே, ஸி - அது. மிடிரிவே - தர்மந்தான், கூக -அந்தத் தர்மமும், வைதில்லில் சிறம் தரன், கிறையின், மிக்கு விடிக்கத் கர்மமும், வைதில்லில் சிறவிக்கும் தர்க்கியத்தை, வடிகி - செர்வ்றுகிறுன், உதி - என்று, கூறையின், விகிறுகிறுள், விடிகை - செர்வ்றுகிறுன், உதி - என்றும், குறையின், விகிறுர்கள், மிகிமுக்கை, வடிகி - சொல்றுகிறுன், உதி - என்றும், குறையின், விகிறுக்கும், விடிக்கைக்கியக்கை, வடிகி - சொல்றுகிறுள்கள்), வன கி - சொல்றுகிறுன், உதி - என்றும், குறையி - செர்வ்றுகிறுர்கள்), வன கி - சொல்றுகிறுன், உதி - என்றும், கிறுகும் - இத்தியக்கை, வடிகி - சொல்றுகிறுள்கள்), வன கி - கொல்றுகிறுன், உதி - என்றும், விகிமுக்கி - இத்திது.

(ப்-பா-ம்.) தகி-ஆகையாலே, வா து - இந்த ப்ரம்மமானது, வ ஹு-ப்ராம்மணஜாதியும், கூட தே o - கூத்திரியசாதியும், விடி - வைசியசாதியும், மூர் ஒ - சூத்திரசாதி புமாரிருக்கிறது, கூறி நா-வாவ - அக்டியோடேகூடி க் பாண்டிருக்கிற, தகி - அந்த ப்ரம்ம மானது, செவ்வஷு - தேவர்களுக் குள், வ ஹ - ப்ராம்மணஜாதியை உடைத்தானதாக, கூடைவகி - ஆரிற்று. உடு வதாக, வானுணல் - ப்ராம்மணனுகவும், கூதி பெண - கூத்திரிய ஹேடே கடினதாக, கூத திறம் - கூதத்திரியனுகவும், மெலிழே கை - சூத்திர ஹோடக முனதாக, வெலாலி - வைசியனுகவும், மூலிழே கை - சூத்திர ஹோடக முனதாக, வெலாலி - கைசியனுகவும், மூலிழே கை - சூத்திர மேரிட கடினதாக, மெலிழ் - கூத்திரனுகவும், மூலிழே கை - சூத்திர மேரிட கடினதாக, மூரிற்று - சூத்திரனுகவும், கூலவுகி - ஆரிற்று), த

**மா**வெவ<sub>்</sub> அக்டி கிமித்தமாகத்தானே, உறு நெ - இச்சிக்கிறுர்கள், ஃநு ஹெ<sub>ிஷ</sub>ு - மனிதர்களுக்குள், வூரஹணெ-ப்ராம்மணகியித்தமாக, இ**ா** கை - பயண், உழுகை - இச்சிறுர்கள்), வன தாறையு - மூடிவாறையு -இந்த அக்கி ப்ராம்மண உருவங்களாலேயே, வந்ஹ - ப்ரம்மமானது, கூடை வக்-ஆயிற்றே, கம் - பிறகு, பொஹவெ-பாதொருவன் தானே, சூஹாக்-இந்த, இொகாகி - உலகத்தில் கின்றும், ஹ - தன்னுடைய அந்தராத்மா வாகிய, (ஶ௦) - தன்னுடையதான, இொகூ - பரமாத்மாவை, சுஉ, ஷா -காணுமல் - வெெ,கி - லோகார்தாத்தை அடைகிறுறே, வன நட - இவ்வே, குவில் தஃ - உபாசிக்கப்படாமலிருக்கிற, (முல) - அறியப்படாமலிருக்கிற, ஸ்ஃ - அந்த பரமாத்மாவானவன், நடைநதி-காப்பாற்றி கிறதில்ஃ, யயாவா-எப்படி, வெஷீ - வேதமானது, சு.ந.நூக்கூ - இத்தியயனம் செய்யப்படாம லும், யா**ூா -** எவ்வண்ணமாக, சு.ந<sub>ி</sub>க<sup>ு</sup> - வேறு, கூ?்பு - ஜ்போதிஷ்டோமம் முதலிய கருமமானது, சுதூதல - செய்யப்படாமலும், (மஉரதி) - காப் பாற்றுகிறதில்லேயோ, கடைவைவின்-ஹ - ப்ரம்மத் தை அறியாதவனேவென் ருள், உஹகி-பெரிதான, வுுணநு - புண்ணியமென்கிற, கூடி-கருமத்தை, கரொகியூஹா-செய்தபோதிலும், ககி - அந்த கருமமானது, கூஸ்று -இந்த ப்ரம்மத்தை அறியாதவனுக்கு, குது கஃ - முடிகிலும், கூஃய கவாவ-ாசிக்கிறது தானே. சூதா நடுவ - உபாயமான தன்னேக்கானே, லெயாகை . பயனுக, உவாஸீ த - தியான ப்செய்யக்கடவன், வையி - யாதொரு அவன், சூதா ந8ெவ - தன்னேத்தானே, டுலாகை - பயனுக, உவாஹெ - தியானம் செய்கிருனே, சுஸ்டிஊா - இவனுகடமவோவெள்றுல், கூடி - சருமயோக மானது அல்லது உபாசமானது, நக்ஃபதெ - நக்க்கிறதில் கி, தஹாடி வஹி- ஆகையாலேதானே, சூ. த ்கீ் - தனக்கு, ப⊋ிக⊹எக்கை, காஃயிதை. இச்சிக்கிருனே, தத்கி - அத்தை, வந்தித் - படைக்கிருன்.

യുകളെ പ്രാധ്യാന്റ്റ് പ്രായു ഉപയു പ്രായു പ്രായുകളെ പ്രായു പ്രവയു പ്രായു പ്രവയു പ്രവയു

(ப்-பா-ம்.) கலெடா-பிறகு, கியலிலெ-இந்த சிவாத்மாதானே,ஸிலிவ் பி ஷா - எல்லா, ஹூ கா நா - ப்ராணிகளுக்கும், லொகஃ - யோக்கியம், ஸூ - அந்த சிவாத்மாவானவன், ஜுஹொ தி - ஹோமம்செய்கிறுன், உதி

**ப**க - என்கிற யாதொன்றுண்டோ, பஜதெ - யாகம் செ**ய்**கி*ரு*ன், உகியக-என்கிற யாதொன் அண்டோ, தெ.க. க - அதிஞலே, ஷெவா நா ் கேவர்களு க்கு, இொகஃ - யோக்கியம், கம - பிறகு, கநுவ ூடைக - அத்தியயனம் செய்கிருன், உதிபக - என்கிற யாதொன்றுண்டோ, தெ ந - அதினுலே, ஆஷீணாo - இருஷிகளுக்கு, லொகூஃ - யோக்கியம், சும - பிறகு, வி**து** உரி - பிதர்க்களின்பொருட்டு, நிவரணாகி - பிண்டோதகம் கொடுக்கி ு மூன், உதியக - என்கிற யாதொன்றாண்டோ, வூஜாം - ப்ரஜையை, உறு தெ - உண்டுபண்ணுகிருன், உதியலு-என்கிற யாதொன்றுண்டோ, தெ ந-அதினைலே, விதுுணாை - பிதுர்க்களுக்கு, (கொகஃ) - யோக்கியம், கம -பிறகு, (கே-ஷ்றிரு - அதிதகளே), வாஸ்பதெ-வசிப்பிக்கிறன், உதியகு-என்கிற யாதொன்றுண்டோ, சுமூ நா - அன்னத்தை, வா உலி-இவர்களின் பொருட்டு, உலா தி - கொடுக்கிறுன், உதியங்-என்கிற யாதொன் உண்டோ, தெ.**ந - அத**ைலே, ஃந⊸ஷ<sub>்)</sub>ாணா∘ - மனிதர்களுக்கு, இ⊚ாகூஃ - யோக்கி யம், கூட \_ மேறும், \_துணொசகം - பிலஜலம் இவைகளே, வரு-உறு -பசுக்களுக்கு, விநுதி - கொடுக்கிறுன், உதிபுக - என்கிற யாதொன்றுண் டோ, தெந - அதினுலே, வஶூ நா௦-பசுக்களுக்கு, கொகஃ-யோக்கியம், க்ஸ்) - இவனுடைய, ஜீடிஹெஷ்ு - வீடுகளில், முரவ வுரி - நாய்களும், வையா∘வலி - பக்ஷிகளும், கூடிவிடு கோ∞ுஃ - எறும்பளவாக, உவஜீவதி -ஜீ**விக்கின்றன, உ**தியக**ு என்கிற பா தொன்றுண்டோ, கொ**ந-அதிறுலை**,** தெஷாം - அவைகளுக்கு, லொக\$ - யோக்கியம், யலாஹ**ெவ**் எப்படி யோவென்றுல், ஹாய - தன்னுடைய, லொகாய - யோகத்தின்பொருட்டு, காரிஷி - காசமில்லாமையை, உதெரு - இச்சிக்கக்கடவடு, வாவ வ -இவ்வண்ணமாகவே, வனவಂவிசெ <u>இப்படி</u> அறிந்தவன்பொருட்டு, வை**ஆர** ணி - எல்லா, ஊூ காகி - ப்ராணிகளும், காரிஷி - நாசமில்லாமையை, உறுணி - இச்சிக்கின்றன, \_த ுவா தகு \_ ஆகையாலே இர் தப் பரமாத்மா \_\_ வினுடைய யோக்கியத்தையானது, (ஶ௦)-தக-வெவ-ஊதக - கர்மங்கள் கடன்போல் அவசியம் செழ்யவேண்டியவைகளானவையானது, விஜி த**ு**பஞ் சமகாயக்யத்தில் செய்யவேண்டுமென்பதாக ஆராமப்பட்டது, ஃசாவலிக் விசாரிக்கப்பட்டது.

(ரு - ஹா.) கக-கஉ-கடைகசு-கடு-களு-களு-களுகிகளின் கருத்து. அடியில் ''ஆத்மேத் யேவமுபாசீத'' என்ற ''ராள்று தரார்த்தம்'' சொல்லப்பட்டது. பிறகு ''ததானூர்ப்ரம்ம வித்யயா'' என்று தொடங்கி அகின் சம்பந்தமும் பயனும் சொல்லப்பட்டன. அவித்தை ஸம்ஸாரிகளுக்கே பொருந்தியிருத்தலால் அப்படி அவித்தையுடையவன் ப்ரம்மத்தை உள்ளபடி அறியாதவனுகையாலும் அப்படி அறியாத தேவர்களுக்கும் பிதூர்க்களுக்கும் ருஷிகளுக்கும் கடன்பட்டவர்களாயும் பசுக்கள்போல் பரதந்தார்களாயுமிருக்குறுர்கள். அப்படி இருக்கிறவர்கள் தேவர் முதலியவர்களுடைய காரியங்களான வர்ணுச்சமதர்மங் கீளச் செய்வதற்கு வர்ணங்கள் இன்னதென்பதைச்சொல்லி உக்கிரமான கூஷ்திரியவர் ணத்துக்கும் உக்கிரமாயிருக்கிற தர்மத்தின் கிருஷ்டியைச்சொல்லி அந்தந்தத் தர்மங்களே மேற்கூறிய வர்ணங்கள் அக்கி ப்ராம்மணன் இவர்கள் மூலமாய் அதுஷ்டிக்கும் முறை மையும் சொல்லி ப்ரம்மக்யானமில்லாதவன் செய்யும் கர்மங்கள் குறைகின்றன வென்றம் அப்படி க்யானமுள்ளவர்களுடைய கர்மங்கள் குறைகிறகில்ஃயென்றும் சொல்லப் பட்டன. அப்படி அவர்கள் செய்யும் கர்மங்களாவன. அவைகளால் திர்ப்தி அடையும் தேவர் முதலியவர்களாவன. யாகம் ஒமம் இவைகளால் தேவர்கள் வேதாத்தியனத்தால் குதவர் மிண்டோகங்களால் பிதர்க்களும் அன்னதானம் முதலியதால் மனுஷ்யர்களும் புல் முதலியவற்குல் பசுக்களும் வீட்டில் இடங்கொடுத்தால் காய் முதலிய வஸ்துக்களுமாம் 'ராமாதுஜபாஷ்கயம் ப்ரதிபதம்'போல.

(ப் - ம்.) ஊ. - இர்தச் சக்த்தானது, கூடு - கிருஷ்டிகாலத்தில், வரசுவரவ-ஒன்*ருகவே*, சூ\_தாவரவ\_பரப்ரம்மரூபமாகவே, (ഗுಂ) சூெத்வ-அக்யானியான ஆக்மாவாகவே, சூஸீக - இருர்தது, வைஃ-அர்த ஆக்மாவா னது, 82 - எனக்கு, ஜாயா - பத்ரியானது, ஸிராக - உண்டாகட்டும், கூடு-பிறது, வூஜாயெய - பிளக்க உண்டாக்கக்கடவேன், கம - பிறகு, 83 -எனக்கு, வீது - தனமானது, வூலி - உண்டாகட்டும், காய - பிறகு, கூடு-கர்மத்தை, குவியு - செய்யக்கடவேன், உதி - என்று, சுகாயே க-காலே-ஆசைப்படத்தகுர்த வஸ் துவானது, வன காவா ஐ66வ - இவ்வளவுதான், உறுளை - இச்சுத்தபோதிலும், சுகொலூயி - இதைக்காட்டிலும் அதிக த்தை, நவிரெக் - அடையமாட்**டா**ன், கவா<sup>க</sup>-ஆகையால், வனக**ஹ**ிவி-இப்பொழுதும், வரகாகி - ஒருவனை புருடனைவன், 8ெ-எனக்கு,ஜாய**ா-**பத்கியானவள், ஸரூசி - உண்டாகட்டும், சும - பிறகு, வூஜாயெய-பிள்ளே உண்டாகக்கடவேன், கமூ-பிறகு, 8ெ-எனக்கு, வி-த்0-தனமானது, வைலாக-உண்டாகட்டும், கூ**ு** - பிறகு, கூடு - கர்மத்தை, "குவிஃப - செய்யக்கட வேன், உதி - என்று, காஃபடைக - இச்சிக்கிறுன், வூஃ - அந்த ஒருவஞன புருஷனுனவன், யாவக - எவ்வளவுகாலம், வாகௌடிர் - இர்த ஜாதிகளு க்குள், வா6ெககஃவி - ஒவ்வொன்றையாவது<sub>,</sub> நவூரவெறா கி - அடைகிற தில்ஃயோ, **கா**வக**ு அவ்**வளவுகாலம், ககருஸ்வளவ-ஒரு அம்சம் குறைக் . தவஞகவே, 2 ந<sub>ி</sub>தெ-எண்ணுகி<sub>ரு</sub>ன், தீஸ<sub>ி</sub> - அப்படிக் குறைர்தவனுக்கு, சுரு ஆ 🕽 காஉ - நிறைக் திருக்கு கையோவென் முல், சுஸை) - இவனுக்கு, உணவ-

மனது தானே, சூதா - ஆக்மாவாகவும், வாக - வாக்கானது, ஜாயா - பத்கி யாகவும், **வ**ரா**ண**் - ப்ராணஞனது, வூ ஜா - ப்ரஜையாகவும், உசுு<sup>்</sup>-கண் ணுனது, <sup>8</sup>ா ந**ுஷ**் - மனிதனுடையதான<sub>,</sub> வி*த*்-தனமான பசு முதலியன வாகவும், ஹி 🕳 யாதொரு காரணத்தால், உகுு-ஷா-கண்ணுல், ಶ 🕏 அந்தத் தனத்தை, விந்தெ - அடைகிறுதே, பெறாது - காதானது, கிஷைவ -தேவர்களுடையதான தனமாயும், ஹி - யாதொரு காரணுக்கால், ெம்றூ தெ<sub>ரண</sub>-காதிஞல், \_தகூ.அந்தத்தெய்வதனமான தர்மத்தை, ஶருணொ.தி. கேட்கிருனே, கூஸ்று - இவனுடைய, கூடெதவ - சீரீரந்தானே,கூடி - கர்ம மாகவும் இருக்கிறதோ, ஹி-யாகொரு காரணத்தால், சூத நா-சரீரத்தால், கூடு - யாகம் முதலிய கர்மங்களே, குரொகி - செய்கிருனே, வைனஷ் -அந்த இந்தக் கும்பலானது, வாஜ் - பாங்தமென்கிற, யஜ் - யாகத்தின் உருவமோ, வஶுஃ - பசுவும், வாதுஃ - ஐம்பூதங்களேயுடையது, வுரு ஷைஃ - புருஷுனும், வாஜஃ-ஐம்பூதங்களோயுடையவன், ஊ சல-இந்த, விவ ஆல-எப்பொருளும், வாஜ் - ஐம்பூதத்தையுடையது, யூஷ் கின்-எதெது கண் ணுக்குப் புலப்படுகிறதோ, ய6 - எவன், ஹாவல - இந்த ப்ரகாரம், வெஷ -தியானம் செய்கிறுனே, (ஶ௦-) - அறிகிறுனே, ககி - மேற்கூறிய, உடிo -இந்த, ஸைவ-40 - எல்லாவற்றையும், கூடெயா தி - அடைகிறுன்.

உதி\_தீ\_ தீயா ஐாய 8 | வ∘ வ8்ன ா ஹாலி ய கவானா நிலெய்யா கவ குரு தவமு உலுவைக் வராய் தவி நவடு வரகிஷி க் யூவ்பூரணிகி ள்ள நக்கூர் தாகி நக்கியதை விருமாகி வை புதாவொர் வெக்கும் திரு  $G_{\omega}$  தொகா $\mathbb{R}$  துரைகாகிலெயா தவலா $\mathbb{R}$  நபதி G தகிலெயா ஹி தவ ുട്ടുട്<sup>റ</sup>ി<u>യ മ</u>ി സമ്പയുട്ടും ചെയ്ത് മാന്ത്ര പ്രത്യാക്കുന്നു. ு கூர் தெருக்காம் காகாத் அடை உள்ள குகை கண்டிக்கு க ெ ஃப்கு வூ விக்கு விக்கு விக்கி விக் ബാരു പ്രാത്ത്യായില് പ്രാത്ത്യായില് പ്രാത്ത്യായില് പ്രാത്ത്യായില് പ്രാത്ത്യായില് പ്രാത്ത്യായില് പ്രാത്ത്യായില് പ രുത്തി ത്രൂക്കാര് പ്രഹാഹത്യപ്പെടുതങ്ങളു മത്സ് ഈ പ്രാജ്യ ജാ അവി അ രെച്ചாര്ഗ്- പ് ച്യാത്രമ്പനുള്ള വെയ്യാന് പ്രാച്ചം ജ്യാത്ര ஹும் ஆண்டிக்கு அக்கு இரு அதிக்கிக்கி பிறியில் இரு இது அவம் ത്യെയുട്ടു ബൗപാണ് ച്ലാമു് പാണ്ട് പുത്ത് പുത് ച്ചു - ഒബ്ര ക് കുട്ട് പുട്ടു - ഉപജധി കുഖം ചിച**്ചു** ച്ച് ച്ചിറിമു வெலெருருளாசுரு வரய்வது தலாதா கிகைஃயணெசுர் இருமாகி **வையு** 

മെടുമുളുളുന്നു തെലു കേടു പ്രത്യേഷ് പ്രത്യെ പ്രത്യം പ്

(ப் - ம்.) முதல் சுருதியின் அர்த்தத்தை இரண்டாவது சுருதி**யே விவக** ரிக்கிறது. விகா - எவ்லாவற்றையும் படைத்த பரமாத்மா, (முಂ)- எவ்லாக் கருமங்களுக்கும் உற்பத்திஸ் தானமான ஜிவன், செய்யா-அறிவாயிருக்கிற, .தவஸா - தவத்தால், (ஶ௦) - அறிவாலும் கர்மத்தினையம், வூவ - ஏழுவி*த* மான, சுஹா நி - அன்னங்களே, சுஜநாபக - உண்டுபண்ணிறைன், உதியக -என்கிற யாதொன்றுண்டோ, தக-அது, ஹி-ப்ரசித்தம், யூஷ--யாதொரு இந்த கெல் முதலிய அன்னமானது, கூடி) கெ - சாப்டிடப்புகிறதோ, கூடி உலெவ - அக்த இக்த அன்னக்தானே, சுஸ்<sub>௰</sub> - இ**க்**தத் தேவர் முதலானவர் களுக்கு, வாயாராண - பொதுவான, சுடை - அன்னம், வைபி - தேவர்க ருக்குக் கொடாத யாவனெருவன், வன த கி-இர்த அன்ன த்தை, உவாணெ புசிக்கிருனே, ஸஃ - அவன், வாவு நஃ - பாவத்தில் ரின்றும், நவராவ \_த\_... தெ - விடப்படுகிறதில்ஃ, ஹி - யாதொரு காரணத்தால், ஊ<u>த</u>க -இர்த அன்னமானது, பெரு - தேவர் முதலியவர்க்கும் பொதுவானதோ, வெ-இரண்டான அன்னங்களே, (ஸ்ருஷி - படைத்து), செவாநு-தேவர்களே, சுஹாஜப**க -** ப்ரீதிபண்ணிவை**த்தா**ன், உதி - என்று, பெ - **யாதொரு அன்** னங்களோ, தெ. அவைகளே, ஹு. தல - ஒளபாசரமும், வூஹு. கல -அக்கிஹோத்திரம்மு தலியனவும், கஹாக - ஆகையால், செவெலு ஃ-தேவர் களின்பொருட்டு, ஜுஹதி - ஒளபாஸாம் செய்கிருன், வுரவஜுஹ்-அக்கி ஹோத்திரம் முதலியவைகளேயும் செய்கிறுன், சுலொ-மேல்மர்திரத்துக்கே வேறு அர்த்தம்சொல்லப்படுகிறது. உரு-வெல்ண-சிரவென-தரிசமென்றும் பூர்ணமாதமென் அம் சொல்லப்பட்டயாகங்களே,உதி-என் அ,குஊு≎்-சொல் அதெருர்கள், தஹாக - ஆகையால், உஷியாஜுக**்** மற்றவேறு இஷ்டிக**ள**ச் செய்கிறவனை, டீஸ் லா கி-ஆக்கக்கூடாது அல்லது, கலாக-தர்சபூர்ணமாத ங்களேதேவான்னமாகையால் அதில் கொஞ்சமேலும் பிசகுரேரிடாமலிருப்ப தற்கு,உஷிபாஜுகஃ-மேற்கூறிய யாகங்களேச்செய்துவைக்கும் ருக்விக்காக, அதிக அர்த்தம் இருப்பதால் அதைவிட்டு மேல்மர்திரத்தைச்சொல்அகிறது, வமு-உருஃ - பசுக்களின் பொருட்டு, வாகூ - ஒரு அன்னத்தை, வூராயு **வ**க - கொடுத்தான், உகி தகி - என்கிற யாதொன்றுண்டோ, தகி - அந்த அன்னமானது, வய $\circ$  - பால், க $\Theta arphi_{\mathcal{F}}$  - ஆதிகாலத்தில், ஹி - யாதொரு கா $_{m{F}}$ ணத்தால், ஃக-ுஷை ுாஃ - மனிதர்களும், வெமுவமு - பசுக்களும், வயவாவு-

பாலேத்தானே, உவகீவணி - விரும்புகிறுர்கள், \_தவூ க- ஆகையா ல் சுதெ-முகனில், ஜாடக**் -** பிறந்த, குறார**் -** பிள்ளேயை, வநக்கிலைய**் யைத்தானே, வ**ூதி@ையைனி-சாப்பிடச்செய்து வைச்கிருர்கள், ஹூ ந்வா -ஸ் தாத்தையாவது, சு ந-மாவயணி-சாப்பிடச்செய்கிருர்கள், சும்-மேனம், ஜா **த**ு - பிறேந்த, வது - கன்றை, கத<sub>ி</sub>ணாடு - பிலதின்று**த்து,** உதி -என்று, சூஹுஃ - சொல்லுகிருர்கள் அதாவது பால் குடிக்கிறதென்று சொல்லுகிருர்கள், தலிநு-அந்த பயஸகில், வை-ல-எல்லா வஸ்துக்களும், வு கிஷி க**் -** உயிர்வைத்திருக்கின்ற, யறு - யாடுகான்று, வூரணி கி-உழி ருள்ளதோ, புறு - யாதொன்றும், ந - உயிரிவ்லாததோ, உதி - என்கிற மந்திரத்தின் பொருள், ஹி - யாதொரு காரணத்தால், யனு-யாதொரு வஸ் துவும், வூரணி தி-உயிருள்ளதோ, யறு-யாதொன்றும், ந-உயிரில்லாததோ, உசு - இர்த, ஸவ-ப் - எப்பொருளும், வயவலி - பயஸ்லில், வு திலி க $\circ$  -உயிர்வைத்திருக்கின்றன,ஸ்லவதார**் - வ**ருஷகாலம், வயஸா - பாலினுல், ு ஆு கி. ஓமம்செய்தவன், வ⊸ நஃ-மறுபடியும், சுவ≳ு த∕ு0-மாணத்தை, ஜயதி - ஜயிக்கிறுன், உதி - என்று, ய<sup>சு</sup>-யாதொன்று, சூஹுஃ - சொல்லு கிறூர்களோ, கூனு - அந்த, உடிo - இந்த வசனத்தை, கூடா - அப்படி, டுவி ⊋ிரக் - அறியக்கூடாது,•் யக்-கஹெ ொவ - எர்தத்தினத்திலேதானே, இு ஹொதி - ஒமம்செய்கிருஞே, தகுகுஹஃ - அர்தத்தினத்தில், வு நஃ-மறு படியும், அவ3ு திுு - மரணத்தை, ஜயதி - ஜமிக்கிறுன், வாவ - இந்தப் பிரகாரம், வி உாக - அறிந்தவன், வைடி - எல்லா, குடைரூ, - அன்னம் கெய்முகலியவற்றை. செவெலில் - தேவர்களின் பொருட்டு, வூயவூதி-கொடுக்கிறுன், \_தஸாக - ஆகையாலே, ஸவ⊰ஷா - தினர்தோறும், கூஷ∂ா நா.நி - சாப்பிடப்பட்ட, கா.நி - அந்த அன்னங்கள், நக்ஃபணெ-குறைகிற தில்ஃ, உதி-என்கிற மக்திரத்தின்பொருள், வு-ரு-ஷொவெ-பரமாத்மா தானே, (மா) - ஜீவன் தானே, நக்ஷி கிஃ - குறையா தவன்: ஹி - யாதொரு காரணத்தால், ஸஃ - அக்தப் புருஷன், உசo - இந்த, கூடைo - அன்னத்தை, வ⊸ நஃவ⊸ நஃ - அடிக்கடி. இநய6 த-உண்டுபண்ணுகிறு ேஞை, மொ6வெ-யாதொருவன்தானே, கால - அந்த, கூணிகில - நாசமில்லாமையை, வெஷ-அறிகிறுனே, ஐதி - என்கிற மந்திரத்தின்பொருள், வுுருுஷெருவெ \_ புருஷன் தானே, கூடித்தில் - நாசமில்லா தவன், ஸ்ஹி - அவன் தானே, உஉo-இந்த அன் - அன்னத்தை, கூடிஹிஃ - ப்ராணிகளுடைய கர்மங்களோடே கூடினவனுக, யியாயியா 🗕 அடிக்கடிச் சங்கல்பத்தோடே கூடினவனைகவும், (ஶ௦) - தங்கள் தங்கள் கருமங்களோடேயும் அர்தக் கருமங்களே*ற்ற* அறி வோடும் கடினவறைக, ஐநயகத - உண்டுபண்ணுகிறுன், வாகக - இந்த அன்னத்தை, நக-ைய<sub>ி</sub> பாக - செய்யாமல் போனனேயானல், கூடிபெ \_கஹா - குறைக்கோவிகும், வூஃ - அவன், வ<sub>ி</sub> \_ சிகொ - முகக்**தினல்**, கா**ம**ு-

அன்னத்தை, கூதி - சாப்பிடுகிறுன், உகி - என்கிற மந்திரன்பொருட்டு, உவம - முகமானது, வூகீகை - ப்ரதீகமென்ற சொல்லப்பட்டது, உவெ நெகி - முகே என்பது, வனத்கி - இதின்பொருள், வூஃ - அவன், ஜெவா நவி - தேவர்களேயும், மற்றதி-அடைகிறுன், வூஃ-அவன், ஊஜஃ - பரமாத் மாவை (முல) - அமிர்தத்தை உவகீவக் - அடைகிறுன், உதி - என்கிற மந்திரமானது, வூமூல்லா - பயணேச் சொல்றுகிறது.

(ப்-பா-ம்.) தீறணி-மு**ன்ற அ**ன்னங்க**ளே,** சூதேகை - ஆக்மாவின்பொ ருட்டு, சுகுுமு த - செய்தான், உதி-என்கிற மந்திரத்திரத்தின்பொருள் 2ந்ஃ - மனது, வாவ≎ - வாக்கு, வூராண≎-ப்ராணன், காடி - அர்ச மூன்று களேயும், சூத நெ-ஆத்மாவின்பொருட்டு, ககு ரு த - செய்தான், கை ந \_த<sub>7</sub>2 நாஃ - வேறிடத்தில் மனதையுடையவனைக, சுஊூவ**் -** ஆனேன், நாடி ுறு - பார்க்களில்ஃ, சுந<sub>ி</sub>த<sub>ர</sub>ேநாஃ - வே*றிடத்*தில் மன*தையுடையவனுக*, கூறு வம் - ஆனேன், நாம்றுளவும்-கேட்கவில்ல, உதி - என்று,(@ெரகஃட உலகமானது), வரதெத்தி-அறிகிறது, 2 நவாடுஹ்டிவ-மனதினைலே தானே, வமரு கி - பார்க்கிறுன், உநவா - மன தினைல, முருணொகி-கேட்கிறுன், காஃ-விஷயத்தில் ஆசையும், ஸு இஃ-உறுதியான எண்ணமும், விறிகி தா-சந்தேகமும், ரூ<sup>ஐா</sup> - கர்மங்களில் கிலகின்ற புத்தியும், சு**ர**ூ **வா-அதற்கு** எதாள அறிவும், யூகிஃ - ப்ரீதியும், கூயூகிஃ - அப்ரீதியும், ஹீஃ-வெட் கமும், <sup>ய</sup>ீ - ப்ரமாணங்களாலுண்டான அறிவும், ஃீ-வருந்துக்க*த்*தின் எண் ணைமும், உதெ, தன - என்கிற இந்த,ஸைவ-do - எல்லாம், உடுவனவ - மணித னல் உண்டானவையே, நஷாஷவி-*ஆகையாலும்*,வ<sub>ர</sub>ஷ*் க*-பென்னல்,உவ வருஷ**் -** தொடப்பட்டவனைக, உகஸா - மனதினைக், விஜா கா கி-அறிகி ருன், யிஃகுரு - எல்லா, முனூஃ-சப்தமும், வாமெவ-வாக்கிஞல் உண்டான வையே, வூஷர-இந்த வாக்கானது, கூடூ - எல்லாப்பொருள்களின் முடி வையும், சூவதா - அடைந்தது, வரஷாஹி - இந்த வாக்கோவென்றுல், ந-அப்படி முடிவை அடையவில்லே அதாவது எல்லாப்பொருளேயும் தானுண ர்த்துவதாய்த் தன்னே உணர்த்துவது என்றென்றைக்கோ ஒழிர்தது என்று கருத்து,வூரண8-இருதயத்திலிருந்து முகத்திலும் நாசியிலும் சஞ்சரிக்கும்

ப்ராணனும், கூவா நஃ - மலமூத்திரங்களே கீழ்த்தள்ளும் காபியினிருக்கும் அபானமும், வுரா நஃ - ப்ராணன் அபானன் இவைகளுடைய சேர்க்கையாய்ச் சரீரமெங்கு மிருக்கும் வியானனும், உடிர நஃ- உயர்ச்செல்லும் கடைக்குக் காரணமாய்க் கால் முதல் தஃவரையில் இருக்கும் உதானனும், ஸூர நஃ - சாப்பிட்டதையும் குடித்ததையும் சமமாகச்செய்யும் முதுகிலிருக்கும் ஸமா கனும், கூ நஃ-மேற்கூறிய இருப்புகளுக்குப் பொதுவான சேட்டையோடும் கூடின அன்னென்பவனும், உடிகி தகி-என்கிற இந்த, ஸவ் ப் - எல்லாம், வராணவனவ - ப்ராணன்தான், கூய - இந்த, சூ கீர - ஜீவன், வா த நமெய மெவ - இம்முன்றுகளினுருவந்தான், வா உயி - வாக்கிறைல் கிறைந்தவன், உடு நாலையில் - வாக்கிறைல் கிறைந்தவன், உடு நாலையில் - மனதிறைல் கிறைந்தவன், உராணலேயில் - மனதிறைல் கிறைந்தவன், வராணல் - வாக்கிறைல் கிறைந்தவன்,

த் பொலொகா வா தவாவ வாமெவாய் லொகொஃ நொஉணரிக்ஷ ஹொகஃ வுராணொஉஸ்ளலொகல் ||நிஎ ||

(ப்-பா-ம்.) வா கவாவ-இம்மூன் றுமே, துயஃ-மூன்றுன, லொகாஃ -உலகங்கள், வாமெவா - வாக்குத்தானே, கூயல - இர்த, லொகஃ-பூலோகம், உடைக - மனது, கூதோரிக்ஷலொகஃ-புவர்லோகம், உராணஃ-ப்ராணன், கூலுள-இர்த, லொகஃ - சுவர்லோகம்.

ക്കുന്നുവെടു  $\| \mathbf{G} \mathbf{A} \|$ 

(ப்-பா-ம்.) த யி - மூன்றுன, வெ உ - வே தங்களும், வன தவனவ உ இர் த வாக்காதிகளே, வாமெவ - வாக்கு த்தானே, ஐமெ உ ் நக்குவே தம், உநி-மனது, யஜுவெ அடி - யசர்வே தம், வூரண - ப்ராணன், வாவே உ சாமவே தம்.

(ப்-பா-ம்.) ஜெவாஃ - தேவர்களும், வி.தாஃ - பிதூர்க்களும், உடு-ஷ ுாஃ - மனிதர்களும், ஊை தவனவ - இம்மூன் அமே, வாமெவ - வாக்கே, ஜெவாஃ - தேவர்கள், உகஃ - மனது, வி.தாஃ - பிதூர்க்கள், வூரணஃ.ப்ரா ணன், உந-ஷ ுாஃ - மனிதர்கள்.

ഖി ക്നാനകനപ്പെട്ടെ ക്കാര്യായ പ്രത്യായ പ്രത്യായ വേട്ടു പ്രത്യായ പ്രത്യായ പ്രത്യായ പ്രത്യായ പ്രത്യായ പ്രത്യായ പ

(ப்-பா-ம்.) விகா - தகப்பனும், டோகா - தாயும், வூஜா-புத்திரரும், வன தவனவ - இம்மூன் அமே, கேவனவ - மனது தானே, விகா - தகப்பன், வாக - வாக்கானது, டோகா - தாய், வூரணஃ - ப்ராணன், வூஜா - பிள்**ளே,** 

ൗര്ല എട്ടു പടം പുരുത്തു പ്രസ്ത്ര പുരുത്തു പുരുത്തു പുരുത്തു പുരുത്തു പുരുത്തു പുരുത്തു പുരുത്തു പുരുത്തു പുരുത പുരുത്തു പുരുത്തുത്തു പുരുത്തു പുര (ப்-பா-ம்.) விஜோகா - அறிக்கதாம், விஜிஜாஸூ - அறியப்புகு கிறதும், குவிஜோகு - அறியாகதும், வா கவாவ - இம்மூன் ஹமே, யகிகிதை - யா கொ ன்று, விஜா நா - அறியப்பட்டதோ, ககு - அது, வாவல் \_ வாக்கினுடைய, ரு ூவல் - உருவம், விஜோகா - அறியப்பட்ட வஸ்துக்களும், வாகி-வாக்கின் ஆதீனமன்றே, வா நா - இக்கப் புருஷின, கது - அறியப்பட்ட வஸ்துவா னது, வாகி - வாக்காக, உூகா - ஆம், குவதி - காப்பாற்றாகிறது.

ന എങ്ങയുട്ടുട്ടി പയിംടു ഉവരുന്പ് കൊണ്ടി എയുട്ടു പ്രസിംടു ഉയയ ന എങ്ങയുട്ടുട്ടി പയിംടു ഉവരുന്പ് കൊണ്ടി എയുട്ടു പ്രസിംടു ഉയയ

ப்-பா-ம்.) யசுகின - யாதொன்று, விஜிஜாஸி, - அறியவேண்டிய தோ, கூ - அது, உநஸி-மனதினுடைய, ருூவ--உருவம், ஹி-யாதொரு காரணத்தால், உடி - மனது. விஜிஜாஸி, - எண்ணத்தகுந்ததோ, வன நாக இந்தப் புருஷீன, கூ - அந்த எண்ணத்தகுந்த வெஸ்துவானது, உடி -மனதாக, உூகா - ஆப், சுவகி - காப்பாற்றுகிறது.

ധക്ടങ്ങ്ങിരുന്നും പ്രാന്ത്രസ്യക്ടും ചാര്യാന്ത്രം പ്രത്യാക്കാരി പ്രത്യാക്കുന്നും പ്രത്യാക്കുന്നുന്നും പ്രത്യാക്കുന്നും പ്രത്

(ப்-பா-ம்.) பகின் - யாதொன்று, கூலிஜா.க் - அறியப்படாததோ, தக் - அது, வாணஸ், -ப்ராணதுடைய, மூல்வ - உருவம், ஹி-யாதொரு காரணத்தால், வராணல் - ப்ராணனுனது, கூவிஜ தல் அறியப்படாததோ, வன ந் - இவின், தக் - அறியப்படாத வஸ்துவானது, வரணல் - ப்ராண கை, ஊூகா - ஆய், கூவகி - காப்பாற்றுகிறது.

(ப்-பா-ம்.) துகையி - அர்த, வாங் - வாக்குக்கு, விருயிவீ - பூமி யானது, ுரிரு - அதிஷ்டாகம், கெறா திரூ உவ - சோதிர்மயமான உருவ மானது, கூய - இர்த, கூறி - கெருப்பு, தகு-ஆகையால், வாகு-வாக்கானது, யாவதெறுவ எவ்வளவோ, காவதி-அவ்வளவு பரிமாணமுள்ளது, விருயிவீ-பூமியும், கூய - இர்த, கூறி - கொருப்பும், காவாகு - அவ்வளவு பரிமாண முள்ளது.

கமெ தஸ் ( உடியாக்) கமும் முடியாக விடிய விடியாக்கின் கி மாக இந்த கி மாக இந்திய இரு விடியாக விடியாக்கின் விடி நாக விறை இரியாக விறியாக வ

(ப்-பா-ம்.) கூடு-பிறகு, வா **கஸ**ி - இக்க, ஃம்ஸைஃ - மனதுக்கு, ஃஎஃ த்யுலோகமானது, முரிரு - ஆதாரம், ஜெ<sub>லி</sub>ா திஃ-சோதிர்**மயமான, ர**ூவ**ு** உருவமானது, கூஸள - இக்க, சூலி சூலி - சூரியன், கூகு-அக்**த வி**ஷயத்தில், 2 நடு- அத்தியாத்மாவும் அதிபூதமாயுமுள்ள மனதானது, யாவக் - எவ்வளவு பரிமாணமுள்ளதோ, உரவகி - அவ்வளவு பரிமாணமுள்ளது, உற்ளி- ஆதார மான த்யுலோகம், காவாநு - அவ்வளவு பரிமாணமுள்ளது, கூலா - இந்த, கூறி தீர் உருவமான சூரியன், கள- அந்த அக்கியும் ஆதித்யனுமான வாக்கும் மன்தும், கிலு - நடை இரண்டாக, வைடுகொரை - சேர்ந்தன், கைகி - அப்படிச் சேர்ந்ததால், வராண - ப்ராணனுனது, கூஜாயக- உண்டாயிற்று, வலி - அந்த ப்ராணனுனது, உநி-வேறு இந்திரியங்கள் காட்டிலும் உயர்ந்தது, வலன்ஷி - அந்த ப்ராணனுனது, கூலைவ கநி - ஒப்பற்றது, விகியெராவெ - இரண்டாவது வஸ்துதானே, வைவ தி - வைத்கிமன்று சொல்லுதிறது, யி - யாதொருவன், வனவ - இந்த ப்ரகாரம், வெவு - அறிகி முறே, கூலைற் - இவனுக்கு, வைவ தி - சத்துருவானவன், நைவகி - இருக்கிறதில்ஃ.

കരിധ ടാബുഖ്യ അത്തുന്നു. ഒരു നേട് പ്രാവാത്യ വ്യൂ കുന്നു വരു പ്രാവാത്യ പ്രവാത്യ പ്രവാത്യ പ്രവാത്യ പ്രവാത്യ പ്രവാത്യ പ്രവാത്യ പ്രവ

(ப்-பா-ம்.) கூடு - பிறகு, வாடுவலி - இர்த, வூரணவைறு - ப்ராண னுக்கு, சூவஃ - ஜலம், முர்ரு - ஆதாரம், ஜெராகீரூவ் - சோதிர்மய மான ருபமானதா, சூஸா - இந்த, அந<sub>ே</sub>ஃ - சந்திரன், தகூ **- அ**ந்**த விஷைய** த்தில், வநாணஃ - ப்ராணன், யாவாகுமை - எவ்வளவு பரிமாணமுள்ளதோ, கூவஃ - ஜலமும், காவ-த₀ுஃ - அவ்வளவுபரிமாணமுள்ளது, கூலாள - இர்தே, அந், 8-சந்திரனும், காவாஙு - அவ்வளவு பரிமாணமுள்ளவன், கவைடைக -அந்த இந்த வாக்கு மனது ப்ராணன் இவைகள், வைய-வளவ - முன்றுமே, ஸூாஃ - அந்த உடலுக்குச் சரியான உருவமுள்ளவைகள் அதாவது எப்படி விளக்கினெளியானது குடம் வீடு மெத்தை இவைகளில் அவ்வவைகளுக்கு த் தக்கபடி தன்னெளியைப் பரப்புதல் சுருக்கு தல் செய்கிறதோ அப்படி . யே ப்ராணனும் கொசுகு ய¢ீண முதலிய சரீரங்களினுவம் அந்தந்த உடலுக் இம்மூன்றும், சு நதூஃ - வெகுகாலமிருப்பவைகள், வைபொஹ - யாதொரு வன் தானே, வன தாநு - இம் மூன்றையும், கூடைக ஃ- முடிவுள்ள வைகளாக, உவாஷெ - த்யானம் செய்கிறுனே, ஸ்ஃ - அவன், சுணவணை - காசமுள்ள தான, 6'மாகூ - பயனே, ஜயகி - அடைகிறுள், கூட - பிறகு, பொஹ -யாதொருவன்தானே, வா காந-இவைகளே, சு.நடைந - நாசமில்லாதவைக ளாக, உவாஹெ - த்யானம்செய்கிறுனே, ஸ்ஃ - அவன், காகுக் - ராசமில் லாததாக, ெருக்கை - பயின், ஐபதி - அடைகிருன்.

(ப்-பா-ம்.) ஸவாஷஃ - ப்ராணனுக்கு அதிஷ்டான தேவதையான சந் தொறுனைவன், ஸெல்தார**்-** அடி 2ாஷ கொகாகாவூஜெகூூருக்கு போதி - என்கி**ற** ஷ படியே மாதங்களேச் செய்கிறபடியால் சம்வச்சரமென்று பெயர்கொண்ட ഖങ്, ല ജനപകിം - സണറി∂ുന്റെറ്റെലെക്ലാനപ−ര - നെങ്കിമാവഴ ധേ ப்ரசாபதி என்று சொல்லப்பட்டவன், ஷொவமகை® - பதினு அகலேகளு ள்ளவன், சலை ு-அர்தச் சர்திரனுக்கு, ஈடது பவரவ-இரவுகள் தானே, வடூ சு*ஶு - பதினே*ர்து, கூலாஃ \_ கஃகள், கூஸ<sub>்)</sub>-இர்தச்சர்தி**ர**னுக்கு, ஹொ உஶீ \_ பதினுறுவதான, கூரை - கஃயானது, ஐ-வெவவ-நாசமில்லாதது தான், வைஃ-அந்தச் சந்திரனைவன், ரா.தி. ஹிரெவ - இரவுகளாலேயே, குவவூய்பு தெ - நிறைக்கப்படுகிறுன்**, கூவ**க்ஷீய<sub>ி</sub> தெ**றை - குறையவுங் குறைகிறுன்**, ஸ**் -** அந்தச் சந்தொன், கூடாவாஸ<sub>்</sub>ரா - அமாவாசை என்கிற, ரா திர**ு** -இரவில், வா தயா - இக்த, ஷொಬஶ்லுா - பதினுறுவதான, கூ@யா - கஃவி ஞவே, வை⊸் - எல்லா, உ⊋் -இந்த, வூாணஉு கி - ப்ராணிகளோ, கூ.நு⊸ \_\_ வ விஶ<sub>ு</sub> - உள்புகுர்து, ததஃ - பிறகு, வூரதஃ - காஃயில், ஜாய**ெத**. உண்டாகிறுன், *த*ைவாகூ-ஆகையால், வன*கா*ം - இர்**த**, ரா **தி-**ு அமா**வா** சை இரவில், வாணைவு கஃ - ப்ராணிகள், வா கஸ்லு - இந்த, செவகாயா வாவ - சுர்திரரூபமான தேவதையினுடையதானே, சுவஅி6ெத்டு - பூசை யின்பொருட்டு, க<sub>ி</sub>க**ூரவைஸ**்ராவி - ஓக்தியினுடையவு**ம், வ**ாண் - ப்**ரா** ணாஜா, நவிமிந்தாக - போகக்கூடாது.

മെന്നു വെണ്ടും ചുമ്പെട്ടും പുരുന്നു പുരുപ്പെട്ടും പുരുപ്പെട്ടും പുരുപ്പെട്ടും പുരുപ്പെട്ടും പുരുപ്പുള്ള പുരുപ്പു

(ப்-பா-ம்.) யொலெவ - யாதொருவன், ஸஃ - அப்படிப்பட்ட, ஸூவ தூலீ - ஸட்வச்சரமென்றும், வூ ஜாவ கீஃ - ப்ரஜாபதி என்றும், ஷொல மூக®ஃ -பதிறைறகஃ உள்ளவன் என்றுஞ் சொல்லப்பட்ட சந்திரனே, ஸஃ-அவன், சுபலேவ - இந்த ஆத்மாதானே, யொயல - யாதொரு இந்த, வனவல விகு - இப்படித்தெரிந்த, வுருுக்கை - புருடனே, கூலை) - அந்தப் புருஷ னுக்கு, விதூ 62வ-பசு முதலிய தனர்தானே, வது உரு - புதினர்து, கூறு - கீலகள், கூஸ்ற் - இர்தப் புருடனுடைய, கூடு தேவ - சரீரர்தானே, ஷெரு வேலீ - பதினுருவதான, கூறு - கீல், வில்-அர்தப் புருடன், வில் து 6ெ நவக்கனத்தினுலே தானே, கூவைய் புகிகுவ - கிறைக்கப்படுகிறுன், கூவக்கிய கைவ - குறைக்கவும்படுகிறுன், கடைக்கு வர்த்தின் குடம்மாதிரியோ, விது 0 - தனமானது, வரியில் - சக்கிரத்தின் துடம்மாதிரியோ, விது 0 - தனமானது, வரியில் - சக்கிரத்தின் அரம்மு தலிய பரிவாரம்மாதிரியோ, கிறைல - ஆகையாலே, வைவு இறாகில வரியிரு தலிய பரிவாரம்மாதிரியோ, காசம் கேர்ச்தானும், ஜீயிகையடிறி - கைக்கிறுனைய், கூறு காவைக்கிறைவும், குறைக்கிய கிரைக்கிறைவும், கூறி கைகி - கிக்கிறுனையும், கூறி கைகி - கிக்கிறுன், வியிகா - தனத்தினைலே, கூறாக் - போனுன், உடு திறு வளி - என்று தான், கூறைல் - சொல்லுகிறுள்.

கமது பொவாவலொகா 2 நுஷ் இலாக் விது சொகொ செவ லொக் உதி லொடிய 2 நுல் நுல் இலாக் விசி மாத் செவ்லொக் சிலி காழ் தக் 2 ஆர்க் சிலி காழ் சிலி காழ் சிலி காழ்க்கில் காழ்கில் காழக்கில் காரக்க

(ப-பா-ம்.) கம் - பீறகு, த பொவாவ - மூன்றுகத்தானே இருக்கிற வை, லொகாஃ - உலகங்கள், ஃநு ஒடி இருக்ஃ - மனிதர்களுடைய உலகம், வி து லொகஃ - பிதூர்க்களுடைய உலகம், செவலொகஃ-தேவர்களுடைய உலகம், உதி - என்று, லொய் - அந்த இந்த, ஃநு ஷ்டி இரைகஃ - மனிதர் களுடைய உலகமானது, வடு தெ செனைவ-பிள்ளோயினு ஃதானே, ஐப்றில் அடையத்தகுந்தது, கூடுநிற - வேறு, கூடிணா - கர்மத்தாலே யாவது ஞானத்தாலே யாவது, நு அடையத்தகுந்ததன்று, வி து லொகஃ - பிதூர் க்களுடைய உலகமானது, கூடியனர் - அக்கிஹோத்திரம் முதலிய கர்மத்தி னையும், செவலை கூஃ - தேவர்களுடைய உலகமானது, வி ஒறுமா - வித்தை யினைய், ஐப்றில் - அடையத்தகுந்தது, செவலை கொலிவ - தேவர்களு டைய உலகந்தானே, லொ கா நால - உலகங்களுக்குள், மு ஒடி - உயர்ந்தது, தூலாகி - ஆகையால், வி சிறாலு வித்தையை, வரமாலைகி - புகழ்கிறுர்கள்.

ബൂന © നടന്ടി പ്രാധ്യായില് പ്രായില് പ്രാ

(ப்-பா-ம்.) கூயாகஃ - பி.றகு, வி.வ\_கு)வி - சம்பிரதாயமென்று சொல்லப்பட்ட கருமம் அதாவது புத்தெனிடத்தில் தன்ன ந்தகாலத்தில் தன் வியாபாரங்களேப் பொறு ச்.ரல், யூசா - எக்காலத்தில், வெறுஷிறு - மரிக் கப்போகிறவனை, 2 ந<sub>ி</sub>தெ - எண்ணுகிறுதே, கூடா - அக்காலத்தில்**, வ**ு து - பிள்ளோலையக் குறித்து, கூற - கீ, வூ ு - ப்ரம்மம், கூற - கீ, யஜ 3-யக்கம், கூற - நீ, கொகூஃ - உலகம், உதி - என்று, சூஹு - சொல்றுகி *ருன்*, வல் - அந்**த, வ**ு தூல் - பிள்ளோயானவல், கூடுமை - நான், **வ**ூஹு -ப்ரம்மம், கூறை - நான், யஜ்ஃ - யக்யம், கூறை - நான், கொகைஃ - உலகம், உதி - என்*று,* வ *த*ுரமை - பதில்சொல்றுக்றுன், யடுவெகிடையாதா இ ன்று, கைறூக் - அத்தியயனம் செய்யப்பட்டதும் செய்யப்படாததுமோ, க்ஸ்று - அந்த, ஸைவ்-ஸ்றி - எல்லாவற்றிற்கும், ஹு ஹெகி - ப்ரம்மமென் கிற புதத்தால், வளக தா - ஒன்று சேர்ந்தது அதாவீது இவ்வளவுகாலம் வேதவிஷயமான அத்தியயன வியாபாரம் என்னுல் செய்யக்கூடியது எது வோ அவைபெல்லாம் இனி உன்றுசேனம் என்று கருத்து, பெடுவெகெயை யாதொரு, யஜாஃ - யக்பங்களோ, தெஷால - அந்த, ஸிவெபுஷால-எல்லா வற்றிற்கும், யஜுகு-தி - யக்ய என்கிற பதத்தால், வாககோ - ஒன்றுசேர்க் திருக்கிறது கான்செய்யிவண்டிய யக்யங்களும் உ**ன்**னைதின**ெ**மன்று க**ருத்து**• . வரகௌ - யாதொரு, லொகாஃ-உலகங்களோ, கெஷாം - அந்த, வைவெ-ஷா - எல்லாவற்றிற்கும், கொகைஉதி - லோக என்கிற பதத்தால், வாக தா - ஒன் அசேர்ர்திருக்கிறது ரானடையவெண்டிய உலகங்களும் உ<mark>ன்றை</mark> னை மென்று கருத்து, ஊஷு - இந்த, ஸெவடிற-எல்லாக் காரியங்களுக்கும், வான தாவடுவெ - இவ்வளவுதான், வனத்க - இட்சு, வையுல் - வேதம் யக்யம் உலகமிவைகளே, சாபுவலு - இர்தப் புத்திரரூபமாகவே, ஊடிஃ - இர்தே உல கத்தில் நின்றும், டோ - என்னே, கூடு நாகூரிக்கப்போகிறுன், (உதி -என்று), வி*கா - தக*ப்பன், சூஹு-சொல்றுகிருன், சுஸாக-ஆகையாலே, சு நுமிஷ் - ஆக்யாபிக்கப்பட்ட, வு து - பிள்ளேயை, இாக்று - உல கத்துக்குச் சாதனமாக, சூஹுஃ - சொல்லுகிருர்கள், கூஹாக - அப்படிச் சாஸகமாகையால், வன நை - இக்தப் பிள்ளேயை, கொடுமாலை கி - தகப்பன் மார்கள் ஆக்யாபிக்கிறுர்கள், வாவைவி - இப்படி ஆக்யாபித்த, வலி-அந்தத் தகப்பன், யுடிர - எக்காலத்தில், வெ. தி - பாலோகத்தை அடைகிறுனே. சாய - அக்காலத்தில், வள ஹிஃ - இர்.க, வா வெணைஸ்வெடைவ - ப்ராண டூடை கூடத்தானே, வு-த $_{f j}$ ு - பிள்ளேயை, சூவிm w தm eta - ப் ${f r}$ வேசிக்கிm mன்,

வைஃ - அந்தப் பிள்ளோயானவன், யடி - ஒருகாலத்தில், கடு நை - இந்தத் தக ப்பணுவே, கிணிக் - ஒருகாரியம், கூஷையா - மூஃவைழியாய், கூகு தல-செய்ய ப்படாததாக, உவகி - ஆகிறதோ. குஹால் - அந்த, வைவுஹால்-எல்லாக் காரியத்தில் நின்றும், வா நல - இந்தப் பிதாவை, உணுகி - விடுவிக்கிறுன். குஹால் - ஆகையால், வுடைதரா நா உா - பிள்ளே பென்று பெயர், வைஃ-அந்தப் பிதாவானவன், வடு தெரிணைவ பிள்ளே மிணுவேதானே, கூலிறு -இந்த, வொகை - உலகத்தில், வுதிகிஷை கி-பெருமை அடைகிறுன், கூட -பிறகு, வா நல - இந்தப் புருஷின், கூறு காஃ-அமோகங்களான, செவால்-மனிதர்களேக்காட்டி அம் வேறு பட்டது தான், வாடு கெல் உள்கை.

(ப்-பா-ம்.) உ நிலிலை நின்றம், கிறை - அக்கியில் கின்றும், செவீ - மனிதர்களேக் காட்டி ஹம் வேறுபட்ட, வாக் - வாக்கா னது, வா ந - இந்தப் புருஷணே, சூவிமுகி அடைகிறது, யபா-யாதொரு வாக்கிணைலே, யடிற்கெவ - யாதொன்றைத்தானே, வடிகி-சொல்றுகிருனே, ததுக் - அதது, உவகி - உண்டாகிறதோ, ஸா - அதானது, செவீவாக்-தேவவாக்கு என்று சொல்லப்பட்டது.

ஷிவதெறு ந?ாதி கரு அதைவை இந்தூலிம் தி ததைவிதைவ் இதொ யெ நா நதை தவை கருமோ நமை வ தி ∥க்கூ∥

(ப்-பா-ம்.) விகிலிரு - ஆகாயத்தில் கின்றும், சூடிக்று - குரியனிடைத் கில் கின்றும். வன நா - இவணே, கிடிவ - மனிதர்களில் வேறுபட்டதான, உநி - மனதானது, சூவிருகி - அடைகிறது, பெ ந - யாதொரு மனதால், சூ நிறைவுக்கியாகத்தானே, உவகி - ஆகிறுன், கிலிரா - பிறகு, நிலிரா உதி - துக்கியாகிறதில்ஃமீயோ, கடுவெ - அது தானே, கிஷ்வ - தெய்வ மென்று சொல்லப்பட்ட, உநி - மனது.

(ப்-பா-ம்.) கூறினு - ஜலத்தில் நின்றும், அடி உலினு - சீக்த்ரனிடத் தில் நின்றும், வா கை - இக்தப் புருஷேணு, 66 உலி - மனிதர்களேக் காட்டி இமம் வேறுபட்ட, வூரணி - ப்ராணனைது, கூலிமு தி - அடைகிறது, யி-யாதொரு ப்ராணனைது, வைணுரு - சலித்தபோதிலும், கூலைவிரு மு -

சலியாதபோதிலும், நவ<sub>ி</sub>யதெ - கிரமத்தை அடைகிறதில்ஃயோ, (ால**) -**குவலு அருது - சலியாதவனைக, யயா - எப்படி, நவலுயதெ - சிரமத்தை அடை கிறதில்ஃபோ, தயா - அப்படி, வணான - சலித்தவனுகவும், நவ யதெ-சிரமத்தை அடைகிறதில்ஃலயோ, வூகை - அவன்தானே, ஓெவஃ-தெய்வமென்கிற, வராணைஃ - ப்ராணன், வாவംவிக - இப்படி அறிக்க, வூஃ-அவன், சுலெயா - பிறகு, நாரிஷ ுதி - நாசமடை கிறதில்ஃ, யயா-எப்படி, வனஷா - இந்த, செ்வதா - தேவதையோ, வனவு - இந்த ப்ரகாரம், வை -அர்தப் புருஷனுனவன், ஒலிவடிஷாo - எல்லா**,** உூ*கா* **நா<sub>o</sub> - ப்ராணிக** ளுக்கும், சூதா-ஆக்மாவாக, உவகி - ஆகிறுன், யயா - எப்படி, வா கால-இந்த, ஜெவ்கார் - தேவ்தையை, மூவ-ராணி - எல்லா, ஊூகா நி-ப்ராணி களும், சுவணி - காப்பாற்றுகின்றனவோ, வாவலை- இர்தப்படியே, வாவ வி⊋் - இப்படி அறிந்தவைன், வை ஆரணி **-** எல்லா, ஊூ **தா நி டப்ராணிக** ளும், உவணி - காப்பாற்றுகின்றன, யடிு-யாதொரு பாபத்தினுலேதானே. உ ≳ாஃ - இக்க, வ, ஜாஃ - ப்ராணிகள், கிடை - கொஞ்சம், **ெமா** உ**ணி. துக்கெக்** கின்றனவோ, தக - அர்த பாபமானது, சூஸா8ெவ - இர்த ப்ராணிகளுக் சுத்தானே, ஈரா - அப்பொழுதே, உவகி - உண்டாகிறது, வ-ணை இவே -புண்ணியர்தானே, അ3ுം - இவணே, அவதி - அடை கிறது, செவாநு-தேவர் ∍ஃன, வாவ**ு -** பாவமானது, நூறு <u>இ</u>த்தைவெ **- அடைகிறதில்ஃயென்றே.** 

(ப்-பா-ம்.) கூடு - பிறகு, கூதஃ - வாக்கு மனது ப்ராணன் இவைகளு டைய த்யானம் சொன்னதிஞல், வ\_தஃஃோ௦ஸா-த்யானத்தினுடைய விசா ரமானது, வ\_ைகஃக் - ஆரம்பிக்கிறது, வ\_ஜாவதி ஊஃ - ப்ரம்மனே வென்றுல், கூஃபாணி - கர்மம் ஞானம் என்கிற இந்திரியங்களோ, ஸாவுடுஜை-படைத்தான், வுடுவடிருது - படைக்கப்பட்ட தாகி - அந்த இந்திரியங்கள்,

கதெராதெரு க - ஒன்றுக்கொன்று, கூலைய-2 ஊ - சண்டையிட்டன, கூஹெலெவ - நானே, வசிஷராஜி - வார்க்கைசொல்றுகிறேன், உதி - என்று, வாக - வாக்கானது, உலி ஸ் - இருந்தது, உண், ுகைகைது, கூடுமை -நான், ௦ஶ௦௯ூரி-பார்க்கிறேன், உதி-என்றும், ெருராது, உ காது, கூஹா-நான், மெராஷ<sub>ி</sub>ரசி - கேட்கிறேன், உதி - என்றும், வாவ**் - இ**க்**தப்**ர காரம், கந்லாடி - வேறு, கூஃபாண வி - இந்திரியங்களும், யமாகஃப் -தங்கள் தங்கள் கருமங்களே எண்ணினவைகளாகவும், (ஹீ தவதி-இருந்தன), தாகி - அவைகளே, ஆதுு - மிருக்யுவென்கிற கேவகையானது, 🕶 28 -செரமமாக, உூகவா - ஆய், உவபெலெ - சமிபத்தில் வர்தது, காகி - அந்த இந்திரியங்களே, சூவொக - அடைந்தது, காநி - அந்த இந்திரியங்களே, 8 - திருக்யுவானது, சூவா - அடைந்து, குவாருு ஐக - கா**ரிய**ங்க ளேத் தகைக்தது, தலாக-ஆகையால், வாக-வாக்கானது, மூராஜி தெறுவ-கொமத்தை அடைகிறது, உகுுு ் - கண்ணும், மூரி இசிசமத்தை அடை கிறது, ெருருத் - காதும், முரித் - கிரமத்தை அடைகிறது, கூடு -பிறகு, யல் - யாதொரு, சுயா - இந்த, உயில் - மார்பிலிருக்கிற ப்ராணனே, ஐ 3 9 2 வ - இந்த ப்ராண*ண* த்தானே, நாவொக - அடையவில்‱, *கா*டி -அந்த இந்திரியங்கள், ஜோ து ை உயர்ந்ததை அறிவதற்கு, ஒயு ரெ - யத்த நித்தது, சுப<sub>ி</sub>6ெ - இந்த ப்ராணன்தானே, நிஃ - நமக்குள், ெரூராஷஃ -உயர்க் தவன், பஃ - யாதொருவன், வைனைரு முறு - சஞ்சரி த் தபோதி அம், கல னுர் ு - சஞ்சரியாதவன்போல, நவியிக்க சொமத்தை அடைசிறதில்லே யோ, நாரிஷிதி - நாசத்தை அடைபெறில்லே, ஊன - இந்தப்பதம் தங்க ளுக்கு அனுகலனை கலேவன் அடைர்த ஆனர்தக்கைச் சொல்றுகிறது, வா. வெ. ு எல்லோ*ருக*, சுஸாற் - இர்த ப்ராணனுடைய ஈூவடு2வ-உ<u>ருவ</u>த் தைத்தானே, சுவார் - அடைவோம், உதி - என்று, தெ - அந்த, வைபு-எல்லா இந்திரியங்களும், வன தலைை - இந்த ப்ராணதாடைய, மூூவடி2வ -உருவத்தைத்தானே, சுஉைவுற - அடைந்தன, குஹால - ஆகையால். வா தெ. இந்த இந்திரியங்கள், வாணாஉதி-ப்ராண னென்று, வாகை **ந**-இந்த ப்ராணன் பெயரிஞ்லே, சூவ√ராயவிதை - சொல்லப்படுகின்றன,யஃ 🗕 யாதொருவன், வாவ் - இந்த ப்ரகாரம், வெடி த்யானம்செய்கிறுனே, (ஸி), அவன்), யல்லிரு - எந்த, க-ுஇை - வம்சத்தில், உவகி-பிறக்கிறுறே, கேகூ அந்த, குு®் - குலமானது, தெந்ஹவாவ - அவனுல் ப்ரசித்தமானதாக, சூ வக்ஷ 🕒 ச - சொல் ஹகிமூர்கள், யஉ ஊ-யாதொருவன் தானே, 🏻 வாவ விடி. -இப்படி அறிக்கவனேடு, ஸ்யடித் - சண்டையிடுகிறுவே, (வாஃ-அவன்)-கூடு ு மிஷறு ஹெவ - உயர்க்கவனைகவே, கணை சு 8-வெகு காள் பொறுத்து, தீ யட*ுக* - இறக்கிறுன், உதி - என்று, கூஆிர<sub>ு</sub>க**்** - ப்ராணனின் க்பாண வழியானது, (உக**் -** சொல்லப்பட்**ட**து).

കരുന്നി ഒരു ചെയ്യായും വിവരുന്നു പ്രത്യേഷ്ട്രി പ്രത്യേട്രി പ്രത്യേഷ്ട്രി പ്രത്യെട്രി പ്രത്യേഷ്ട്രി പ്രത്യേഷ്ട്രി പ്രത്യേഷ്ട്രി പ്രത്യേഷ്ട്രി പ്രത്യേട്രി പ്രത്യേഷ്ട്രി പ്രത്യേഷ്ട്രി പ്രത്യേട്രി പ്രത്യം പ്രത്യെട്രി പ്രത്യം പ്രത്യം പ്രത്യം പ്രത്യേട്രി പ്രത്യം പ്രത്യം പ്രത്യേട്രി പ്രത്യം പ്രവ് പ്രത്യം പ്രത്യം പ്രത്യം പ്രത്യം പ്രത്യം പ്രത്യം പ്രത്യം പ്രത്

(ப்-பா-ம்.) சுடி - பிறகு, சுயிலிஷெவ க**் -** தேவதாவிஷயமான த்யா னமானது சொல்லப்படுகிறது, கூடைலே - நானே, ஜூஷ் லாபி - கொளு**த்** தப்போகிறேன், உதி - என்று, கூறிஃ - அக்கியானறு, உலெ - இருக்கது, கூடை - ரான், குவூராசி - தபிக்கப்போஃநேன், உதி - என்று, சூசி **த**ிஃ -சூரியனும், கூஹா - கான், உாஸ் வாஸ் - விளங்கப்போகிறேன், உகி-என்று, வாடி சாத்திரனும், வனவ் - இந்த ப்ரகாரம், கூடிறோஃ - வேறை, டிவெ \_தாஃ - திக்கு முதலிய தேவதைகளும், யயாஜெவ*த*ு-தங்கள் தங்க**ள் விரு** த்தியைத் தாண்டாமல், (கூடிி8ெகிரெ - எண்ணின்), யுடு - எப்படி, வனஷா**ு இ**ந்த, வூரணா*நா*ு வாக்கு முதலிய இந்திரிய**ங்க**ளுக்குள், பெ<sub>ரி</sub>ஃ் - இரு*தயத்தி*ஃருக்கிற, வராணஃ - ப்ராணனனவன், வல் - மேற்க தியபடி சுரேஷ்டனே, வாவ - இர்த ப்ரகாரம், உ கலா - வேறு, ஷெ . வ தா நா - தேவர்களுக்குள், வாயு-ஃ - வாயுவாகைவன், சு ந⁄ு ஃ - வேறு, செவ தாஃ - தேவகைகள், செறாவணிவி-அஸ் தமிக்கிறு iகளோ, வாபுக்-வாயுவானவன், ⊥ை - அஸ்கடிக்கிறதில்ஃலேயோ, யக- யா∂தாரு, வாய⊸ஃ \_ வாயுவென்று சொல்லப்பட்டவனே, வெஸ்ஷா - அந்த இந்த, ஷெவதா -தேவகையானது, க<u>ந்</u>லூடிதா - அஸ்கமிக்காகது.

e prome a goom a general managed and and a general and a

(ப்-பா-ம்.) சூடி - பிறகு, வாஷஃ - இந்த, இருரகஃ - மந்திரமானது, உவகி - இருக்கிறது, துறு - யாதொன்றினிடத்தில் நின்றும், சூய-4ஃ-கூரி யதும், உதெச்கி - உதிக்கிறுறே, யது உயர்தொன்றினிடத்திலும், கூலை. அஸ்கமனத்தை, மஐதி - அடைகிறுறே, உதி - என்கிற மந்திரத்தின் பொருள், உராணாதெய்ராணனிடத்தில் நின்று தானே, வாஷஃ-இந்தச் சூரியன், உதெகி - உதித்கிறுன், உராணை - பராணனிடத்தில், கூலுதி கி லயத்தை அடைகிறுன், அதாவது ஆதித்யன் அக்நி இவைகள் புராணதின ன்று சொல்லப்பட்ட வாயுவீன் கதியை அபேகூகிக்கிறதாகையால் வாயுவி

னிடத்திலேயே உதயாஸ் தமாங்களே உடைத்தாயிருக்கின்றன, \_தை - அர்த ப்ராண ஊயே, ஷெவாஃ . வாக்கு முதலியனவும் அக்கிமு தலியனவும், யூ ನನ த்யானமாகிற தர்மமாக, உகிரு - எண்ணின, வைவை - அரதத் தருமக்தானே, சுஉரு - இப்பொழுதும், ஸஉ - அக்தத் தருமக்தானே, ஸூ-காள்க்கும், கநு-இஷையல் - அநாஷ்டிகக்த்தகுர்தது, உதி - என்கிற மர்ழி ரத்தின்பொருள், யக - யாதொரு காரணத்தால், வனதெக்கெவ - இந்த வா க்கு முதலியவைகளே, சூசுவரி4 - இந்தக் காலத்தில், கூறிபுதை - த்யானம் செய்யவேண் டியவைகளாக எண்ணின்னவகளோ, திடிவ ஆகையால் தானே, கூடிராடி - இப்பொழுதும், குவிஆ்கி த்யானம் செய்கின்றன், கூறுாகு. ஆகையால். ஊகം - ஒன்றுன, வு\_தெவெ - முக்கிய ப்ராணனுடைய த்யா ன த்தைத்தானே, உரெக் - செய்யக்கடவன், வூரண லாலெவுவ - சேசக மென்று சொல்லப்பட்ட ப்ராணுயாமத்தைச் செய்யக்கடவன், சுவா ந<sub>ி</sub>ரவு-அப்படியே பூரகத்தையும் செய்யக்கடவன், சா - என்னே, வாவெக-பாவக் தினாருவமாகிய, දோத்)ுஃ - மிருத்யுவானது, நாவுுவன - அடையாது, உதி - என்கிற புத்தியால், பு⊋ு ு அரெகி - ஆரம்பித்தானேயானல், ஸிரா விவெயிஷெக - முடிக்கக்கட்வன், கெ நஉ-அர்த த்யானத்தினுலேயே, வா தெவெவி - இர்த, செவ தாலெப - சேவதையினுடைய, வாயு ஆறு -சமான போகத்தை பும், வை இாக கால - சமான உலகத்தையும், ஜபகி -அடைசிறுன்.

# ಕ್ಕ್ ತಿರ್ಗಾಗಿಗಳಿ ಕಾಡುಕ್ ಕ್ರಾಮ್ ಕ್ಷಾಮಾ.

ಹುಗುತ್ತು ಕ್ಷಾಣ್ಣ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ್ಣ ಪ್ರಿ ಕ್ಷಣ್ಣ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣಣ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ್ಣ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ್ಣ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ್ಣ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ್ಣ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣಣ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ್ಣ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ್ಣ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ್ಣ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣಣ ಪ್ರಿ ಕ್ಷಣಣ ಪ್ರಣಣ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣಣ ಪ್ರಣಣ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣಣ ಪ್ರ ಕ್ಷಣಣ ಪ್ರಿ ಕ್ಷಣಣ

பதப்பொருக்பாவுக்கும். வ்காச்சூசா வ்காச்சூசங்களெல்லாம் மூன்றுவகையாசப் பிரிக்கப்பட்டிருக்கின்றன நாமமென்றும் ரூபமென்றும் ரூபமென்றும் சொல்லப்படுகிற அவைகளுச்குள் நாமங்களுக்கு வாக்கு எக்பது உபாதாகம்; வாக்கினுல் எல்லா நாமங்களும் உண்டாகின்றன சென்வோக்கே எல்லா நாமங்களுச்கும் ஸாமம். இது எல்லா நாமங்களுச்கும் ப்ரம்மம். இது எல்லா நாமங்களுச்கும் ப்ரம்மம். இது எல்லா நாமங்களுச்கும் ப்ரம்மம். இது எல்லா நாமங்களுச்கும் ப்ரம்மம். இது

## அர்த்தபே தங்கள்.

(UTOO - ஹா.) வாக்கு என்பது சப்சம், உர்சம் எண்பது உபாதாரம். வைறாக்யத் திற்குக் காறணமாக இந்த உபதேசம். (UTO - ஹா.) வாக்கு என்பது **வா**க்கிர்நிரிய**ம்,** உக்தும் என்பது காறணம். சேதாருசேசாங்களில் அசேதரங்க**ோப் ப**ற்றியது.

രു മാര്ട്ടായ് വരുന്നു മുട്ടിക്കുന്നു പ്രത്യായിയുന്നു പ്രത്യായി പ്രത്യായിയുന്നു പ്രത്യായിക്കുന്നു പ്രത്യായി പ്രത്യായില് പ്രത്യായില്

ாஷ்யப்பொருள். ரூபங்கள் எல்லாவற்றிற்கும் சண்ணே காரணம். இதனுல் எல்லா ரூபங்கரும் வெளியாகிறது. இதவே ரூபங்களுக்கு லாமம் ப்ரம்மம்.

( ு 0 - லா.) ஸாமார்ய விசேவைச்யாயத்தால் முன்போலவே செருத்து. கண்டுகை பைதே சூபம். (70ா - உடா.) கண்டுணென்பது இந்திரியம், உபசாரந்யாயத்தாலே கருத் தக்கொள்க.

(UDO - உர.) க்டம் சையர்யத்தை கட்மவிகேஷக்களுக்குக் காரணமாகவும் சைய மாகவும் ப்ரம்மமாகவும் சொல்லு தொது. இவையொன்ற சேர்ந்து எங்காத சரீரமாகின் சுது. மேலெசொல்லப்போகிற அம்ருதளுபம் சைய்யத்தால் மறைக்கப்பட்டிருக்கிறது. அது காருக்குகள்வது. அவித்யாவிகையத்தை இங்குச் சொல்லியது இதில் வைசாச்யமுடையவலுட்கு வித்யோபதேசத்தித்துத் தான். இப்படி மூன்மூவது அத்யாயம் முடிந்தது.

ெர - ஹா.) கர்மமென் பது பண்ய பாபர்களே யென்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ஆத்மா என்பது ஜிலாத்மாலைக் சொல்றுகிறது. நாமருப கர்மர்கள் ஜிவாத்மாவில் வேறு பட்டலையாயிருந்தாலும் பாமரர்களுக்கு ஒன்றுபோல் தோற்றகிறது. சுர்மபலமாகிய குடாமர்களால் குழுப்பட்ட இந்த ஜிவன் அபஹத பாய்மத்வம் முறலிய குணங்கினேயு டையவனு யிருந்தும் கேடர்கள் கையிலகப்பட்ட ராஜகுமார்வேப்போல் தன்னேத்தான நியாமல் பொற்குள்.

> இதி அஷ்ட ப்ராம்மணம் சமாடத∆. முன்ளுக்கு ஆச்யாயர் முர்ச்சு -

രുത്തു. ക്രാവ്യായുള്ള പ്രത്യായ പ്രത്യവ്യായ പ്രത്യായ പ്രത്യായ പ്രത്യായ പ്രത്യായ പ്രത്യായ പ്രത്യായ പ്ര

(ဟ - ഥാ.) முன்றுவது அத்பாயத்தில் சுறுங்கக் கொல்லப்பட்ட வித்பை, அவித் பை. இல் ிரன்டிஐன் அவித்பை விரிவும் கொல்லப்பட்டது. இந்த அத்யாயத்தில் இந்தைய விரித்து நைக்கப்படுத்தது.

(ா - ஜா.) ப்சம்மம் ஜசத்காரணமென்பதை விரித்துரைப்பதற்கு இந்த கான்கா வது ஆத்தாயம் தொடங்கப்படுத்தது.

## ஸ் அதியின் கருத்து.

(UTO - மா - பா - மா.) வேசாத்தங்களே யோதின கார்க்யகோச்திரரான பாலாகி என்பவரொருவர் சுர்வங்கொண்டவரா யிருந்தார். அவர் காசீராஜாவான அஜாதசத்ரு எப்பவரிடத்தில் சென்று நாஜுனக்கு ப்ரம்மோபதேசம் பண்ணுகிறேனென்று சொன் ஞர். இப்படிச் சொன்ன அவரை கோச்சி, அஜாதசத்ரு சொல்லியது. நானுனக்கு ம்ரம்போபடுத்தம் செய்கிரேகுளன்ற சீர் சொன்னமாத்திரத்திற்கே உமக்கு ஆயிரம் செக்கார் செய்கிறேன். மாம்மத்தைச் சொல்லுகிறேகைன்று என்னிடம் வந்தவரிது வரையிலு மொருவருமில்ஃ. ஜாகரே ப்ரம்மத்தை விசாரிப்பவரென்றம் தாகம் கொடுப்பவரென்றம், ஜாகரையே எல்லாரும் சாடியோடுகிமூர்கள், சீரொருவரே என்னிடம் வச்து ப்ரம்மத்தை யுமக்குச் சொல்லுகிரேனென்று சொன்னிர். ஆகையால் மிகவும் ஸக்தோஷத்தை யடைச்தேன் என்பது. இதனுல் அஜாதசத்ருவுக்கு ப்ரம்மவித் துக்களிடத்தில் மிகவுமன்புண்டாயிருக்கிறதாகத் தோற்றுகிறது.

(UTOO - ஹா.) இப்படிக்கேட்க வி ஒம்பி எதிர்கொண்டு நிற்கிற ராஜாவை கோக்கிப் பாலாகி சொல்லுகிகுர். ஸூரியனிடத்திலும் சேத்திரத்திலும் அபிமாகியாய்க் கண்கழியாய் ஹ்ருதயத்தில் புகுக்கு நான் போக்தாவாயும் சர்த்தாவாயு மிருக்கிரேகென்று தோற்றுகின்குன். இவினமே இந்தக் கார்யகாரண ஸங்காதத்தில் ப்ரம்மமாகச்சன்டு உபா ஸிக்கிறேன். ஆகையால் உமக்கும் அந்தப் புருஷூனயே ப்ரம்மமென்று உபாகிக்கும்படியுமத்திக்கின்றேன். என்ற சொன்றோர். இப்படிக் சொன்ன அவளா சோக்கி அறாத சத்ரு ப்ரதிவசாகம் சொல்லுகிருக்கிக் சென்று இருர். சீர் சொன்ன இர்த ப்ரம்ம விகையும் சானுமறிலேன். ஆகையாலிகைக் சொல்லுகுறுக் டீர் சொன்ன இர்த ப்ரம்ம விகையும் சானுமறிலேன். ஆகையாவிகைக் சொல்லுக்குள் கொல்லுக்குள் சொல்லுக்குள் கொல்லுக்குள் கொல்லுக்கும் இதை யுபானின்செய்யும் மழியு முக்கி சொல்லும். சீரிச்த ப்ரம்மே திதை யுபானின்செய்யும் மழியு முக்கியிர்க்கு சிலையான திலிமேன். எல்லு வற்கையிர்க்கு சிலையான திலிமைய் வினங்கானின்றதும் ப்ரம்மழ். இதை யிப்படி யுபானித்தால் எல்லாவற்றையு மடிகமித் தவணைய் வினங்கும் தன்மையறுபாவாகென்று அறிவேனன்.மே?ம்.

ித் பமண்டலாபிமாரியினுடைய உபாளாத் அரசு சொல்றுகி றது. என்பது விசேஷம். மற்றது சங்கரபாவுக்யம்போலவே காண்க.

(பு - உட்ட செக்கிடன்கிலும் மகதிலும் அபிமாகியாய்க் கர்த்தாவாப்ப் போச்தா வாய் விளங்குகிற புருக்கின ப்ரம்மமாக உபாலிச்கும்படி பாலாகி யுபித்திச்சு முன்போல வேடுக்த உபானகம் முதலிபறைவ எனச்குச் தெரியும், வேறு சொல்லும் என்ற சொல்லி, மகாளுயும் வெளுத்த வல்திரமுடையல் ஐயும் ஸோமராஜாவாயும் உபாலசம் செய்சிற வன் அந்நமைந்ததிமுதலிய பலன்கின யடைவானென்பதையும் தெரியுமென் குர் என் பது கருத்து. மற்றது முன்போலவே.

(ரா - ஹா) ோமராஜ சப்தத்தால் சொல்லப்படுகிற ஒருவித கொடியை அபேத மாக உபாஸிப்பது அக்கஸம்ருத்தியைத் தரும் என்பது சிலர் மதமென்ற சட்டுரனே அக் கமாகிய ஸோமமாகையால் யதார்த்தமாகவே உபாஸிப்பது சீழ்ச்சொன்ன பல ோச் தரு மென்பது கருக்சென்று சிலரும் சொல்லுகிருர்கள் என்றம் விசேஷம். மற்ற விஷயத் தில் சங்கரபாஷ்யம்போலவே காண்க.

ബെ.ഇംബ, െള്ള പ്രവസന കൂണം എത്താനു ചെടുന്നും കൂടും എവരു ചെയുത്തു. അവത്താലെ, െള്ള പ്രവസന കൂണം എത്താനു ചെടുന്നും കുറുത്തു. സംബളിപ്പെട്ടെയ്ത് ഈതെ ചുറ്റു പ്രത്യായില്ലായ എന്നു പ്രത്യായ പുരുന്നു പുരുന്നുന്നു പുരുന്നു പുരുന്നുന്നു പുരുന്നു പുരുന്നുന്നു പുരുന്നു പുരുന്നു പുരുന്നു പുരുന്നു പു

( ஶ௦ - ஹா. ஶா - ஹா.) மின்னலுக்கு அபிமாகிபுருவ£ின சேஜஸ்லென்சிற குண ச்சே இ உபருகும் செய்**தால்** இவனுமிவன் ஸந்சாரமும் சேஜஸ்ஸை யடையலாமென் பழம் எனக்குத்தெரியும், வேறு கொல்லுமென்குர்.

பநாதீவயாகீத்தபேதங்கள். மின்னலிலும்த்வக்கிலும் ஹருகயத்திலு மிக்குகேவகை பொன்றென்புது சம்-பா, பேதம். பாலாகியை சோக்கி அஜாதசத்ரு சொல்லுகிமுரென் பது இங்குமுண்டே பாலாகிகொல்லுகிற விஷயம் தனக்குத்தெரியும் என்பதைச் சொல் ஓகிமுர்.

(ரு0 - ஹா - ரு ா - ஹா.) ஆகாபத்திற்கு அடிமுகியாயிருக்கிற புருஷின பூர்ண ஞைசவும் சீர்வ்பாபாற இசவும் உபலிப்பலன் பூர்ண ஒரும் ஸர்தா -த்சிற்கு அழிவிலலாத வளு பு மாவாகு என்பதும் செரியம் சீர் கொல்லகெண்டாம் பாலாகியே என்று அவரை சோக்கி அறைந்தத்து சொல்லுகிகுள்.

அர்ச்சியசங்கள் ஆகு மத்திலும் இருகுமக்கிலும் தேவதை பொன்றென்பது சம்-பா, வீசேலும் மற்றவை முன்போலவே சுண்க

(ரு...ஊா.) அவ்வாரோ வாயுவினிடத் ஒலும் ப்ராணனிடத்திலும் ஒருதேவை**கை.** பர ்மச்வா குணமுடையதாம் ஒலிக்க முடியாததும் ஜமிக்கமூடியாத லே?ையாசவும், உபா லிப்பவனுச்சூ அப்படிரிய பலம் கிடைச்சூம். முன்ரிபாலவே ப்ரச்ரோத்தரங்கினையறி**க**ு

ார - ஊ. பெரிய ஐச்வர்பத்தை யடையானுயும் ' சைகுண்டு கொசமாகவும் தோ ஃவிகில் - த ெலிண்யாகவும் வரபுவிலிருக்கும் வாயுவபிமாகி புருஷிண யுபாஸகம் செய் சால் ஐ.சில இசவும், தோல்விகில்லாதவனுகவும், சத்ருச்சினே ஐயிப்பவளுகவும் ஆவான். மற்ற வுஷயம் முன்போலவே காண்க.

(புக - ஊர்) அச்சியிலும் வாச்சிலும் ஹ்ருதயசிதிலு மொருசேவைதை. மற்றவை முன்போலிவேயாம். (பா - ஹா.) விஷாளவூச்சும் என்கிற குணமுடையவளுக அக்கி புரு ஹின உப விச்சிற புருஷனும் அவன ஸச்தாகமும் விஷாளவித்வமென்கிற அந்தச் குணச்சை படைபெருர்கள். விஷாளவிச்பமையது எல்லாவற்றையும் பொறுக்கும் குண மென்றநிக மற்றவை முன்போலிவே சொண்க.

(UTOO - லா.) ஜலத்திலும் ரேதேஸ்ஸிலும் ஹ்ருதுயத்திலு மொருதேவேணைத. இணத ப்ரநிரூபமாக உபாஸாகம் செய்பவணுக்கு, அதாவது சொஸ்திராஜு டலேமாக உபாஸிப்பவ இதிக்குச் சாஸ்த்ராநுஸாரமாயே எல்லா முண்டாகும். சாஸ்திரத்தை யதுஸரிச்சவையேன இவளிடத்திலுண்டாவான். மற்றவை முன்போல.

(ரு o - ஊா.) ஜவத்தில் ஸெரியான ப்நதிபிம்பம் விழுமாககையால் அக்தே ஜலாபிமாடு புருஷுண யுபானித்தவன் ஸெரியான சனத்திர ஸு-ஆத்தை யகடைவான். அவனுக்கு ஸெரி யான ஸெந்தாநமுண்டாகும். மற்றவை முன்போலாம்.

(UTO - உா.) தெளிவுள்ள சண் குடியிலும் ஓபுதங்களிலும் ஸைத்வசைத்தியிலும் தே வதை பொன்று, அதை ப்ரசாசகுணமுடையதா புபாலும் செய்தால் ப்ரகாசரூப மடை வான். மற்றவை முன்போல. (TVT - உா.) கண்குடியில் ப்ரதியிம்பபுருஷணன் ஸ்வச் சகுணமுக டயவகு யுபாலிப்பவனும் அவன் மகனும் ஸ்வச்ச குணதடையைவதைவான். தானெவ்விடம் சேர்த்தாலும் அத்சன் எல்லாரிலும் தான் சீர்திமாகுயிருப்பான்.

(ஶ௦௦ - ஹா - ஶா - ஹா.) ப்ரதித்வநியை ப்ராணஞக உபாளகம்செய்கிறவன் அப ம்ருத்த்யுவை யடையமாட்டான்.

ത്തു ഭൂനച്ചതതെ എ ലായ്പുറിയും  $\frac{20}{6}$  ്വിലെ അവത്തു പ്രത്തു പ്രത്യായ പ്രത്യവര്യായ പ്രത്യായ പ്രത്യായ പ്രത്യാ

(UCO - ஹா - பூரா - ஹா.) திக்குகளில் அபிமாநிதேவதைகளே ஸஹாயமுடையைன வாகவும் பிரிவில்லாதவைகளாகவும் உபாஸநம் செய்கிறவனுக்கு எப்போதம் ஸஹாயமு ண்டாம்; பந்துக்களிவூண விட்டுப் பிரியார்கள்.

ത്തെ പൂരി പൂരി പുരി പുരുവുന്നു. പുരുവുന്നു പുരുവുന്നുന്നു പുരുവുന്നു പുരുവുന്നുവുന്നു പുരുവുന്നു പുരുവുന്നു പുരുവുന്നുവുന്നുന്നു പുരുവുന്നു പുരുവുന്നു പുരുവുന്നു പുരുവുന്നു പുരുവുന്നു പുരുവുന്നു പുരുവുന്നു പ

 $G_{m}^{m}$ ത്തു എ  $\|$  മേവ $\|$  തെ പെയ്യി $G_{m}^{m}$  കുവം തെ മിരെ ഉക്ക പെയ്ന് കുത്തു  $\|$  മേവ $\|$ 

(ஶ௦ - ா.) நீழலிலும் அஜ் நாசத்திலும் ஊருதயத்திலும் தேவதையொன்று. இதை ம்ருத்யுதேவதையாக உபாஸித்தவனுக்கு அம்குநீயுவராது.

(ரா - ஹா.) புருஷேனுடைய மிழல் கருத்து பயக்கரமாயிருக்கிறபடியிளுவதை ம்ரு த்யுவாக உபாலிக்கும்படி விதித்தது. மற்றவை முன்போலவே கோண்கை.

அர்த்தபேதங்கள்: பத்தாவதகைவோகத்தி ஜம் இதே பலன் கொங்லியிருக்கிற தென் கூறல் இதற்கு கம்,பா, வில் இவலுக்கு சொய்வராமலிருப்பது விசேஷைமென்றை ஸமா தாகம் கொல்லியிருக்கிறது. •

(புற - ஊ - ரா - ஊா.) ஆச்ம புருகூணே ப்சம்மமாக உபாஸிக்கிறேவென்று கார்க்யர் சொல்ல இது எனச்சூச் செற்பம். இப்படி உபாஸிச்சவனுக்கு ஈல்லறிவும் சல்ல நிவடைய பிள்ளோய முண்டு தமென்பதும் செறிபும். வேறுவித உபாஸாமுண்டாகில செத்துமென்று அனாத சச்ரு செட்க, ஒன்றும் சோச்முமல் கார்க்யர் கவிழ்திலையிட்டு வாயை மூடிச்சொண்டு நின் முர்.

அர்த்தபேதுக்கேள். இவரிவ்வளவே அறிக்தாராகையால் அதர்குமேல் தெரியமை பற்றி வாய் மூடிஞர். ஆச்ம புருஷை, என்கிற விடத்திற்கு, சம், பா, வில் ப்ரஜாபதியி கிடத்திலும் புத்தியிலும் ஹருதயத்திலும் ஒரு தேவதை என்று வியாக்யாகம் கெய்யப் பட்டது. ரா,பா, வில் சரீராபிமாகியான நீவாத்மா வென்ற அர்ச்சம் கொள்ளப்பட்டது.

(VTO - ஹா - Пா - ா.) இப்படி வாய் மூடியிருச்சிற சார்ச்யரை கோக்கி உமக்கு இவ்வளவுதான் தெரிபுமோ என்ற கேட்டார். இவ்வளவே எனக்குத்தெரியுமென்று கார் க்பர்கொன்றைர். இவ்வளவு அசிர்தமாத்திரத்திஞல் ப்ரம்மமறியப்படவில் ஆைறியவேண் டியது அதிகமாயிருக்கிற செற்ற அதரதசத்ரு கொன்குர். இதைச்சேட்ட மாத்திரத் ல்ல கார்ச்யர் சானும்மை யடுடிகிழேன், எனச்கு ப்ரம்ம வித்குயபைச் சொல்லுமென்று அஜாதசத்ருவைக் கேட்டு கொண்டார்.

வை வாவா வா ஜா நா சூரி வந்தி கொல் வெ தை வு ஆண் கூ திய வே வாயா ஆ ஆலிக்கு வரணா வா வா வா வா த வழு எக்க வரு வரு நிறிய கூறிய வரிய இதி கடியாண்டு விறா தே , யா கூறிய வரு வரு வரு வரிய வரிய குறிய குறிய வரிய வரிய குறிய கூறிய கூறிய குறிய குறிய கூறிய கூ

(ரு 0 - ஹா - एन - ஹா.) இவ்வாறு கிட்டிவர்க கார்க்யரை கோக்கி உத்தமவர்ண நான உமச்கு கூதக்ரிபனுன் சான் வித்போபகோத்திற்கு ஆசார்யனுவது தகாது. இது சாஸ்திரவிருத்தமானது. மித்ரபாவிலாயாலே உமச்குச் சொல்லிலிடுகிறேன்,அந்த ப்ரம்ம வித்யையை, என்று சொல்லிச்சொண்டு ஆலார்த்திலி நூர்து எழுத்திருந்து இவர்கையைப் பிடிக்துக்கொண்டு உறங்குகிற ஒருவன் ஸமிபத்தில்சென்ற, ஒபெரியவனே, ஓவெள்ளோ வஸ்திரம் தரித்தவனே, ஒனோம், ஒ அரசனே என்று ப்ராணனுடைய பெயர்களால் அழைக்க உறங்குகிற புருடிதறுணராமலிருக்க அலினர் கையாலூருட்டிப் புரட்ட அவ னெழுக்திருத்தான்.

மருஒரு மாபாலி-198  $\parallel$   $\mathbb{R}$   $\mathbb{R}$ 

(ரா0 - ஹா - [ரா - ஹா) அந்த அஜாதசத்கு சொல்லுகிகுர். இப்போதணர்ந்திகு க்கிற இந்த விஜ்ஞாநமயபுகுஷன் எவ்விடத்திலுறுக்கிஞனி. உறங்கும்போத வைந்கிகுந் தான். இப்போதெருக்கு வந்தாணென்ற கார்ச்யரைக் கேட்டார். அதைக் கார்க்ய ரநியவில்‰.

பதாந்வயார்த்தபேதங்கள் அந்தச்சாணத்தினுல் எல்லாவற்றையும் அறியுமவனையும் அந்தச்சரணத்தால் அநியப்படுமவனையும் இருச்சிறவன் ஆச்மா. ஆசையால் (மயட்) ப்ரத்யயம் வந்தது. விஜ்ஞாகமென்பது அந்தச்சாணம் என்று சங், பா, வில் வியாக்யாகம் செய்யப்பட்டது. தேறைம் இந்திரியம் மகன்னை ப்ராணன் இவைகளோடை இவன் வே செற்னறு காட்டினை பிறகு ஜீவினவிட பரமாச்மா வேடுறென்று காட்டுவைசர்கு இந்தச் சுலோசம் ஏற்பட்டது. எப்படி என்றுல் ஜீவ இநைகளும் இடமானவன் ஜீவினவிட வேறுகவேண்டும். இப்படியே மற்றவிடங்களிலும் சாணக் இந்தச் சருச்சைக் கார்க் மாறியவில்லே என்று, ரா, பா, வில் வியாச்யாரம் செய்யப்பட்டிருக்குறது.

(UDO - U.T.) ஈடும், கேட்ட விடுபத்தை விறிரிக்குமேம் கார்ச்யமே சேனும். இந்த வித்துநாமய புருடுக்கு, அந்தக் சமணத்தையும் தைதர்யபாதைத்தை கூம்பந்தப்படாமல் அந்த சுந்தியை குடிதித்துக்கொண்டு அகும்குராகுபமுகு தன்னுடைய ஆசாசன்போவம் ரூபத்தில் விங்கோபாதி கூம்பந்தத்தை விட்டுறெங்குகிகுள். இது ஸ்டைநி என்பதினுலும் விறந்குகின்றது. ஆப்போது வாகுதிரதிரியங்கள் க்றவிச்சுப்படுகின்றுவைன்மே.

(பு - ஊ.) இல்வாறு தான் கேட்டதை யூறியாமல் துடுமொடுகிற கார்ச்யரைத் தெ ரிவிப்பதற்கு ஆறாத்தத்ரு சொல்லுகிருர். எப்போது இர்த விற்ஞாகமையுருஷன் உறக்கு கிறுதே அப்போது, ப்ராணங்களேன்கிற இர்திரியங்களால் பிறந்த ஜ்ஞாருத்தை எடுத் ஐக்கொள்ள அராவக முரஸ்கைஸ் கூலிலில்காமலே பித்து, ஆசாசபதத்தின் பொரு ளாகியபரமாத்மாவினிடத்தில் உமிச்சிருள். அராவது தேவன் மதுஷ்யன் என்கிற ஆசார பேதம் தோன்முமல் தனச்சுச் சரியான பரமாத்மன்களுபத்தோடு கெலந்தை டிகைக்கு புருஷேனுறங்குகிருகென்றை இர்தே இர்திரியங்களு க்கிக்கும்போதே சொல்லுகிறுர்கள ன்குரு? இந்திரியங்களைப்போது விஷயங்குமோ ச்ரதிப்பதில்ல யேன்குறே?

(UTO - ஹா - பூரா - ஹா.) அந்தப் புருஷன் எப்போது ஸ்வப்கவ்ருத்தியோலு கூடி யிருக்கிரு இரை, அப்போது, அந்தந்த சுவர்ச்சாதி லோகங்களும், மஹாராஜஸ்தாகமும், மஹாப்ராம்மண குணங்களும், அனேகவிதமான தித்ரங்களும் அந்தப் புருஷனுக்குண் டோதின்றன. மஹாராஜாவானவன் தன் ஜாடைய தேசங்களோ ச்ரஹிச்துக்கொண்டு தெனது ராஜ்பத்திவிருப்பது போல இந்த புருஷன் இத்திரியம் முதேலியவற்றை க்ரஹிச்துக்கொண்டு தென் சுரீரச்தில் தன்னி உடப்படி வேர்த்திச்சிருன்.

பதாந்பையார் ந்தபதெங்கள். இந்தபுரு உறுர்கு வாக்குமுதலியவர்றின் எட்பந்தத் திலுல் எம்னாரமுண்டோகிற தென்று சொல்லியதின் பேரில் ஸ்வப்நத்தில் உக்குமுதலிய வையடங்கியபோதும் நாநாவிசமான வம்கார ரூபங்கினாக் காண்கிறு ஒசையாலதை சேரோ சென்று சில ராக்கூழபத்திர்த் ஸ்வப்நம் பொய்யானகயால் அந்த தொலையில்லே என்று வையாகாகம் சொல்லு சிற்தெக்கு இசாஞ்சி. என்று சம்,பா,வில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ஸ்வப்நம் சொல்லு மிறு கொல்லி அர்த சிருக்கடாந்துத்தால் மர்ற விலைய்சகிறது. ஸ்வப்நம் செருக்வில்ல என்று சொல்லுகிறவர்களே நேரில்ல மர்ற விலைய்சக்கிறும் பரு கூறுக்கு குர்சீருத்வமில்லே என்று சொல்லுகிறவர்களே நேரிக்கிறுவையாகம் கைகியமென்ற கொல்லப்படுகிறது. ஸ்வப்நம் ஸுதியமென்பது நிருக்கிறும் கார்காவா பே இருக்கிறு என்று ஆச் ரவுக்குகர்சீருத்வம் கொல்லப்படுகிறது. ஸ்வப்நம் ஸுதியமென்பது வையுக்கிசுவரையில் கருதி ப்ரமாகுகைக்களாலும் லாதிக்கப்ட்டிருக்கிறைதேன்று, நா, பா, வில் வீயாக்யாகம் செய்யப்பட்டிருக்கிறது.

சுற்று இது || அறி து நிக்கு || இது அறி வரிவுக்கு தில் மதையை வர்க்கு நெரு வர் தெல் தொக்கி அதி வறி வருக்கு தில் மதையை வர்க்கு நெரு வர் தெல் தொக்கி வர் திற்று திக்கு || அறி தெரு நக்கு ||

(ரு0 - ஹா.) ஆக்ம சுத்தியை கூடுகைப்பியில் மூதேலிக்கிறது. (ருர - ஹா.) ஸ்வ ப்ரத்திற்குப்பின் எப்போற பேருறுக்கத்தை அதாவது குடுக்கும்மே அடைக்கு ஒன் கைரம் அறிகிறதில்லேயோ: ஒப்போற ஹிசக்களென்கிற எழுபத்திரண்டாயிரம் நாடி சென் ஹிராதயத்தில் ப்ருக்கித்து பரீசத்தை சென்றும் மாம்லு பிண்டத்தை எதிர்கொண்கி பரப்புடுதின்றன. அந்த நாடிகளின் வழியுய்வந்து புரீசத்தில் சயிக்கிறுன். புரீசத்திலி ருக்கும் ப்ரம்மத்தில் செருருகிறுன்.அதற்கு ச்ருக்கார்சம்; நாஜகுமாரணும், மசுருறு ம் மணு ப்ராமணனும் உட்படி அதிகமமுனை துநர்தத்தையடைவுகு, அப்படியே இந்த ஜீவன் குடுநடிப்தி சுலத்தில் ஆநர்கத்தேசுகை முனை குதிறுன். இதுவறையிலும் ஜாகரம், ஸ்வட்நம் குடுஷடிப்தி, இவைகளின் ஸ்வகுமம் வைநாக்கியத்திற்காக மிரூபிக்கப்பட்டது.

#### பதார்வயார்த்தபேதங்கள்.

இர்தச்சுரு **தியி**ன் சேழ் சங்-பாத்தில் அகேக ஆக்ஷேப ஸமாதாரங்களா லத்வை**த வா** தம் ஸ்தாபிக்கப்பட்டிருக்கிறது. விகிஷ்டாத்வைத் ஸித்தார்தப் படிக்கு இர்தச்சுருதி ஜீவ பரமாத்மாக்களுடைய ஸ்வ ரூபத்தை ப்ரதிபாதிக்கிறதென்றும், அதெப்படி எனில் ஸத் யமென்பது விகார ரூபமில்லாத வஸ் துவைச் சொல்லுமாகையால் ஜடம் சிறுப்பது பெ ருப்பது முதலிய விகாரங்களே யடையுமாகையால் அது ஸத்யமல்ல. ஜீவாத்மா எப்போ திலும் அணுவாயே இருப்பதொழியச் சிறுப்பது முதலிய விகாரங்களில்லாதவளைகயால் ஸத்யம். ஜீவாக்மாவைவிடப் பரமாக்மா ஸக்யம். ஏனென்மூல் ஜீவாக்மாதான், சிறுப்பது பெருப்பது என்றில்ஃயாயினும் தன்னுடைய ஜ்ஞாகத்திற்க் குண்டான ஸங்கோச விகா ஸங்கீளப் பரம்பரையா யுடையவனு யிருக்கிறு கையால் இவ்வழியாலாவது விகாரமு டையவனுகிருன். பரமாத்மாவுக்கு அவ்வழியாலும் விகாயூறில் ஃ யாகையால் அதிலும் ஸைத்யம் பர**மா**த்மா. ஸைத்யபதத்தில் ஏகவச்சும் (ஒருமைச்சொல்) ஜாதியைக் (கூட்டத் தை) குறிக்கும் என்று கொள்ளவேண்டும். சுருதியில்தானே (ப்ராணாঃ) என்கிற பதத்தி ஞல் பன்மையாய் விரிக்கப்பட்டமையாலென்க. ஆகவே ஜீவர்களனேகர்களென்றும் அவர்களிலும் பரஸ்பர ஸ்வரூபபேசமூண்டென்றும் பெற்மும். இதஞல் ஏக ஜீவவா தம் மறுக்கப்பட்டது. இங்ஙனமே ஜீவப்ரம்மைக்யவாதமும் மறுக்கப்பட்டது. எனென் முல் (கிர்தாரண ஷெஷ்டியால்) வேறுபாட்டில் வர்த ஆமும் வேற்றுமையால் ஜீவபரமா**க்** மாக்களுக்குப் பே**தம்** காட்டப்பட்டமையாலென்க, ஆனதாலப்படியே உபாஸிக்க **வே** ண்டுமென்று அஜாத சத்ரு கார்க்யருக்குச் சொன்ன திறைலென்றும் நா-பா த்தில் சொல் லப்பட்டிருக்கிறது.

## கான்காவதத்யாயம் முதலாவது ப்ராம்மணம் முற்றிற்று∙

# കുരച**ും പ**രുപരിച്ചുന്നും ചുത്തും കുരുപ്പുന്നും പുരുപ്പുന്നും പുരുപ്നും പുരുപ്പുന്നും പുരുപ്വുന്നും പുരുപ്പുന്നും പുരുപ്വുന്നും പുരുപ്പുന്നും പുരുപ്പുന്നും പുരുപ്പുന്നും പുരുപ്നും പുരുപ്നും പുരുപ്നുന്നും പുരുപ്ന

വെ പ്രത്യായ പ്രത്യവ്യായ പ്രത്യായ പ്രത്യായ പ്രത്യായ പ്രത്യായ പ്രത്യായ പ്രത്യായ പ്രത

(முo-ஹா-முா-ஹா.) யல் ெருவன் கிசுவை ஆதாநத்தோடும் ப்ரத்யாதாநத்தோ டும், தாணோடும் கயிறுடும் கூடினதாக உபாஸிக்கிறுனே அவன் எழுசத்துருக்களேயும் நாசும் செய்கிறுன். ப்ராணன், சிசு இதுவே ஆதாரம், இதுவே ப்ரத்யாதாநம். ப்ராணனே தாண். அக்கமே கயிறு.

## பதார்வயார்த்தபேதங்கள்.

சிசுவாக ரூபிக்கப்பட்ட ப்ராணன் பஞ்சவ்ருத்தி ப்ராணன் என்பது தல்யம். ஏழு சத்ருக்கள் யாரென்முல் தூலயிலுள்ள ஏழுத்வாரங்களென்றும் சங்-பா த்திலும், எழு தூலமுறை சத்ருக்கீள என்று, "ரா-பா த்திலும் ஆதாகமென்பது அதில்டாகமென்றம் அது சரீரமென்றும் சங்-பா த்திலும், ஆதாகமென்பது அதில்டாகமென்றம் அது சரீரமென்றும் சங்-பா த்திலும், ஆதாகமென்பது கர்பகோளம். அது ஹருதயமென்று ரா-பா த்திலும் தாணுக ரூபிக்கப்பட்ட ப்ராணன் பலமென்று சங்-பா த்திலும் இந்தச் சரீரம் பிறப்பிடம் போன்றதென்று ரா-பா த்திலும் இந்தச் சரீரம் பிறப்பிடம் போன்றதென்று ரா-பா த்திலும் செல்லப்பட்டது. ஒரு கன்றுக்குட் டியானது கர்பத்திலிருந்து பூமியில் பிறந்து தூணில் கமிமுல் கட்டப்படுவதுபோல் பஞ்சுவருத்திப் பிராணன் ஹருதயத்தில் தங்கிச் சரீரத்தில் வியாபித்து ஜீவளுயை தூணில் அந்நமாகிய கமிமுல் கட்டப்பட்டிருக்கிறது என்பது ரா-பா-பை மொடிய கருத்து. இவ்வாறு சங்கரபாஷ்யத்தை மொட்டின கருத்தை யூகித்துக்கொள்க.

கதெ கட்ரோசீர் கூறிக்கான அல் செரி **ுரை** குகு ஊடியை இடியில் கூறிக்காள் கூறிக்கு இடிக்கு இடிக்க

(புர0-ஹா-பூரா-ஹா.) இந்தப் பிராணு எழை (அக்ஷிதி) தேவைகைகள் கிட்டுகிகுர் கன். அஃ கெப்படி எனில், கண்ணில் சிவந்த கோடுகள் தெரிகின்றனவென்றே? அவ்வழி யாலே இந்தப் பிராணு உருத்திரன் கிட்டுகிகுன். சுக்கு மிளகு தேய்த்துப் போட்ட போதும் புகை நுழைந்தபோதும் கண்ணிலிருந்து தண்ணிர் வெளிப்படுகின்றதன் ஞே ? அவ்வழியாலே பர்ஐந்யதேவதை இந்த ப்ராணு கோக் கிட்டுகிறது. கண்ணில் யு தொரு சருவிழி தெரிகின்றதோ அவ்வழியாலே சூரியனிந்த ப்ராணு குன் கிட்டுகி குன் கறுத்த சூபம் யா தொன்று காண்கோலே சூரியனிந்த ப்ராணு குன் கிட்டுகி குப் பிராணு கே கிட்டுகிகுன்று காண்கிறதோ, அவ்வழியா லுக்கி தேவைதையும் அந் தப் பிராணு கேக் கிட்டுகிகுள் யா தொரு வெளுப்பு சூபம் காண்கிறதோ அவ்வழியா லே இந்திரனு மிர்தப் பிராணுக் கிட்டுகிகுளுக்கி கொண்கு பூ தேவைதையும், மேலிமை வழியாலே தடிலோக தேவைதையும், இந்தப் பிராணுகுக் கிட்டுகிகுர்கள். இவ் வரது உபரலிப்பவர்கள் கூடியிக்காத அந்தத்தை அடைவார்கள். இப்படி கூடியிக்காத அந்தத்தைத் தருதிற தேவதைகை சாகைகயாலே இந்தத் தேவைதைகளேக் (அகூஷிகி) தேவை தைககௌன்கிறது.

(மு0-உா-ரா-உா.) இந்த விஷயத்தி லிம்மந்திரை மூண்டு; அதாவது இழ்த்துளியும் மேல் விரிவுமுள்ள சிரலில் ப்ராணங்களாடிய இருஷ்கள் நாநாரூபர்களாய் விளங்குகின் மூர்கள். ஏழு ப்ராணங்கள்முன் சொல்லப்பட்டவை. ப்ரம்மத்தோடு வொக்கெட்டாவதை.

(முo-ஹா-மா-ஹா.) எழுப்பாணங்கின இருஷிகளாகச் சொன்னமையால் அவை எவை என்பதிலும் அவைற்றை உபாஸிப்பதிலும் கொல்லவேண்டியவற்றைச் சொல்லு கின்றது. அதாவது காதிரண்டு கேண்ணிரண்டு மூக்கிரண்டு வொ பொன்று இவ்வேழுமெ ன்றம் கௌதமரும் பரத்ு ஒருமாக முறையே இரண்டு கொதுகளேயும் முறையே இரண்டு கென்களேயும் விச்வாமித்ரஜ மதகே கீகளாகவும், முறையே இரண்டு மூக்குகினயும் வெளிஷ்டகச்யபர்களாகவும், வாக்கையேத்ரியாகவும் உபாஸிப்பவனுக்கு அந்நஸம்ருத்தி யுண்டாமென்றும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

> நான்காவது அத்யாயம் இரண்டாவது ப்ராம்மணம் மூற்றும்.

## കുരുക്കുന്നു പൂത്യത്തി

 $2^1$  - മം ത്രി - മം ചെന്നത്തെ മ $^3$ ത് വു. വു. മം വു. മം

(ஶ௦௦௨௨௭-ஶா-ஶா-ஶா) ப்ரம்மம் இரண்டு ரூபமாயிருக்கிறது. மூர்த்தமென்றும் ஆமூ ர்த்தமென்றும் பிரிக்கப்படுகிறது. அழிவுள்ளது மதில்லாததும் பேராததும் பேருவதும் ஸைத்தம், த்யத்யத்துமாயிருக்கிறது.

## பதார்வயார்த்த பேதங்கள்.

இந்தச் சுருதியில் மேலே ப்ரம்மத்தை நிச்சயிப்பதற்கு உபாதிகள் சொல்லப்படுகின் நனவென்று சுங்-பா த்திலும், ப்ரம்மத்திற்குச் சரீரத்தைச் சொல்லுகிறதென்று ரா-பா த்திலும் கூறப்பட்டிருக்கின்றன.

മറ്റെക്കും ഉപ്പെട്ടായും പ്രവസ്ത്ര പ്രവസ്ത് പ്രവസ്ത്ര പ്രവസ്ത്ര പ്രവസ്ത്ര പ്രവസ്ത്ര പ്രവസ്ത്ര പ്രവസ്ത്ര പ്രവസ്ത്ര പ്രവസ്ത പ്

(மு0-ஹா-முா-லா.) வாயு ஆகாசம் இவ்விரண்டு தேவிர்க்க மூன்று பூதங்களும் (அதாவது பஞ்சபூதங்களென்று ப்ரஸித்த மன்று? அவையாவன: பூமி ஜலம் தேஜஸ்ஸை வாயு ஆகாசம் இவையாம். அவற்றில் கடை இரண்டும் கழித்த மூன்று பூதங்களும் ப்ருதிவி ஜலதேஜஸ்ஸு கள்) மூர்தம். இதுவே மர்த்யம். இதுவே ஸ்திதம், இதுவே ஸத்து. இவ்வாறு மூர்தமாயும் மர்த்யமாயும் ஸ்திதமாயும் ஸத்தாயு மிருக்கிற இக்த ஆதித்யமண் அலமானதா ரஸமாகின்றது.

ക്രവുക്കുന്നു പ്രവാഗ പ്രവാഗ

(முo-ஹா-மா-ஹா.) வாயும் அந்தரிக்ஷமும் அரூர்ச்சம். அமூர்ச்சமாயும் அம்கு த மாயும், யத்தாயும், தத்சாயுமுள்ள இந்த ரூபத்திற்கு இந்த மண்டல புருஷன் ரஸமா கின்*ரு*ன். இப்படி அதிதைவதம் சொல்லப்பட்டது.

#### பா தர்வயார் த் த பே தங்கள்.

இந்தச் சுருதியில் ரஸமாக ரூபிக்கப்பட்ட மண்டலை புருஷன் அசேத்கமாகிய**கரண** ரூபஹிரண்ய காப்பெனன்று (சீம்-பா) த்திலும், ஸூரிய மண்டலத்திலிருக்கும் பரமா**த்** மாவை இந்தச் சுருதியில் அமூர்தரஸமாக த்யாநிக்கும்படி சொல்லப்பட் டிருக்கிறது என்று ரா-பா த்திலும் வியாக்யாகம் செய்யப்பட்டிருக்கிறது.

ക്രസ് പ്രത്യാഗ് പ്രത്യാഗ് കുറുപ്പുന്നു. ക്രസ് പ്രത്യാഗ് പ്രത്യാഗ

(முo-ஹா-முா-ஹா.) இனி அத்யாத்மம் கூறப்படுகிறது. ப்ராணனிலும் அர்தராகா சத்திலும் வே*ருனது மூ*ர்த்தமெனப்படும், அத்யாத்மத்தில் இரஸமாக சகூடிுஸ்ஸு ரூபிக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஆக்மா என்பதிவ்விடத்தில் சரீரத்தை என்று நா-பா த்திஞல் வெளியாகின்றது.

ക്രൂട്ടെ  $_{3}$ പ്രത്യാലയും വരു ക്രൂര്യെ ക്രൂര്യം പ്രത്യാലയും പ്രത്യവെ പ്രത്യാലയും പ്രത്യവെ പ്രത്യാലയും പ്രത്യാലയും പ്രത്യവെ പ്രത്യവെ പ്രത്യവെ പ്രത്യ

பதாக்வயார்த்தபேதங்கள். அக்தராகாசமும் ப்ராணவாயுவும் அத்யாத்மத்தில் அமிர் தம். மற்றவை முன்போல. தக்ஷிணுக்ஷிபுருஷன் பரமாத்மாவென்று முன்போலவே ரா-பாத்தின் அபிப்பிராயம்.

(புர0- ஊர-புரா- ஊர.) அந்தப் புருஷேனுக்கு ரூபம் குஸு-ம்ப வஸ்திரம்போலவும் வெள்ளேக்கம்பிளிபோலவும் பட்டுப்பூச்சிபோலவும் அக்கீஜ்வாஃபொலவும் தாமரைப் பூப்போலவும் மின்னல்போலவு மிருக்கின்றது; இதினுக —ய சாயை மின்னல்போல விளங்கும். இனி இதைவிட இல்ஃ இல்ஃ என்று உபதேசம். இதைவிட வேறில்ஃ என்றது இதைவிட வேறு பரமில்ஃபென்றவாறு. இனிப் பெயர் (ஸத்யத்திலும் ஸத்யம்) என்ற அதாவது ஸைத்யமென்முல் ப்ராணன். அவற்றிலுமிது ஸத்யம்.

### பதார்வயார்த்தபேதங்கள்.

அந்தக்கரணத்திற்குண்டாகிய வாசினகிளே அதற்கு ரூபமாக வர்ணித்திருக்கின்றது. வாஸின்களனேகங்களாகையால் நாநாரூபங்கள் சொல்லப்பட்டது என்ற சங்கரபாஷ்ய த்திலும் பரமாத்மாத்மாவுக்கு அப்ராக்ருத திவ்ய சரீரத்தை இந்தச்ருதி சொல்லுகிறதே ன்று ராமானூறு பாஷ்யத்திலும் கருத்துக் கொள்ளப்பட்டது. புருஷு சப்தத்திற்கு அந்த க்கரணமென்று (சங்) பொருள் கொண்டதினுலும் பரமாத்மாவென்று (நா) பொருள் கொண்டதினுலு மிவ்வித பேதம் நேரிட்டது. ஆணுல் புருஷ சப்தத்திற்கு அந்தக்கரண மென்று பொருள் சொல்லுவதிலும் பரமாத்மா என்று பொருளுறைப்பதே முக்யார்த் ததை பொத்ததாகின்றது. (அதாத ஆதேசோநேதிநேகி) என்கிற வாக்யத்திற்கு கிர்வி சேஷம் பரம்மம் என்று கருக்கிகள்றும் மற்குறுன்று மில்லே என்று கிஷேதிக்கப் படுகிற தென்றும் (சங்-பா) த்தில் கருத்துக்கொள்ளப்பட்டது. ப்ரம்மத்திற்கு அளவில்லே என்று

நான்காவதைப்பாயம் மூன்றுவது ப்ராம்மணம்

## **ֈ**ֈֈֈֈֈֈֈֈֈֈֈ

## <u> ജനമെ മാനിന് അയർ,</u>

(ர**ே 9 நா** - நா - நா - நா நி யாஜ்ஞவல்க்யர் என்கிற ருஷி ஒருவரிருந்தார். இரண்டுப்ர் அவருச்குப் பார்யைக**ு்**. அவர்களிலொருத்தி காத்யாயதி, மற்றுருத்தி மைத்திரேயி. **இந்தயாஜ்ஞவ**ல்க்யர் ஸ**ந்யா**ஸாச்ரமத்தையடைய வேண்டுமென்று நீணத்து மைத்திரே யியைப்பார்த்துச் சொன்னூர். அதாவது ஒமைத்திபேயி, நான் ஸக்பாசாச்ரமத்தைக் கைக் கொள்ளப்போகிறேன்; இந்தக் காத்யாயமியோடு உனக்குப் பங்கு பிரித்துக்கொடுக்கி றேன்; தனவிபாகம் செய்து கொடுக்கிறேனென்முர்.

സ്കൊട്ടി കുടുക്കാഴി ഇപ്പെട്ടു പ്രത്യായുടുന്നു പ്രത്യായ പ

(ரும்- ஹா-புரு- ஹா.) அந்த மைத்திரேயி இந்த யாத்தைவல்க்யரைப்பார்த்துச் சொ ல்லுகிருர். இந்தப் பணத்தால் நினேந்த பூமியைக்கொண்டு என்ன செய்யலாம்? அதைக் கொண்டு மோகூதத்தை யடையலாமா? என்று கேட்டாள். அதற்கு யாஜ்னுலக்க்யர் இந்தப் பணம் முதலியவற்ருல் மோகூதத்தை யாசைப்படுவதில் உபயோகமில்‰; அது கிடைக்கமாட்டாது என்று சொன்னுர்.

ബേരെ പ്രത്യായ പ്രത്യായ പ്രത്യായ പ്രത്യായ പ്രത്യായ പ്രത്യായ പരുത്തു. പ്രത്യായ പരുത്തു പ്രത്യായ പരുത്തു പ്രത്യായ പരുത്തു. പ്രത്യായ പരുത്തു പരുത്തു പരുത്തു. പരുത്തു പരുത്തു പരുത്തു പരുത്തു പരുത്തു പരുത്തു പരുത്തു. പരുത്തു പരുത്തുന്ന് പരുത്തുന്

(ஶா௦-ஹா-பா-ஹா.) எனக்கு மோகூஷத்திற்கு உபயோகப்படாத பணத்தால் உப யோகமில்≳ை; எந்த விதத்திஞல் மோகூஷத்தையடைபைతுை, அந்த உபாயத்தை நீரமிவீ ரோகையால் அதையே எனக்குச் சொல்லும் என்ற கேட்டாள்.

തെ ചെയ്യുട്ടു പ്രാവാക്കുന്നു പ്രവാധകരുന്നു പ്രവാധകരുന്നു പ്രവാധകരുന്നു പ്രവാധകരുന്നു പ്രവാധകരുന്നു പ്രാവാക്കുന്നു പ്രവാധകരുന്നു പ്രവാധകരുന്നുന്നു പ്രവാധകരുന്നു പ്രവാധകരുന്നു പ്രവാധകരുന്നു പ്രവാധകരുന്നു പ്രവാധകരമായകരുന്നു പ്രവാധകരമായിന്നു പ്രവാധകരുന്നു പ്രവാധകരുന്നു പ്രവാധകരമായിന്നുന്നു പ്രവാധകരുന്നു പ്രവാധകരമായ പ്രവാധകരമായ പ്രവാധകര പ്രവാധകരമായ പ്രവായ പ്രവാധകരമായ പ്രവായ പ

(மு**0-உா-**மா-லா.) ஓமைத்திரேயி, கீ கன்மையுள்ளவளாயும் எனச்கு ப்ரியமான வார்த்தையைச் சொல்லுகிறவளாயுமிருக்கிமுய்; கிட்டி வந்து நில்லு; கானுனக்குச் சொல் லுகிறேன்; அதை கீ த்யாகம்பண்ணு; கவனித்துக்கேட்டுக்கொள்.

സര്യാപ്രായ ഒരു പ്രവേശം പ്രവേശ

wുrബി  ${\it E}$  ചെ ${\it S}$   ${\it E}$   ${\it E}$ 

(மு0-ஹா.) மோக்ஷ ஸா தாமான வைராக்யத்தை யுண்டுபெண் ணுவதற்காகப் பார்யா புத்ரா கிகளிடத்தில் வைராக்யத்தை யுண்டுபெண் ணுவதற்கு உபதேசம்பண் ணுகிகுர். வை ராக்யம்பிறந்தாலன் ேரு அவற்றைவில்வத சுலபமாகும்? உலகத்தில் பர்த்தாவினுடைய த்ருப்திக்காகப் பார்யை அவனிடத்தில் பர்திபண் ணுகிறதில்லே. தன்னுடைய த்ருப்திக்காகவும் பர்திக்காகவும் பர்திக்காகவும் பர்திக்காகவும் பர்திக்காகவும் பர்திக்காகவும் பர்திக்காகவும் அவளிடத்தில், பர்திபண்ணு சிறதில்லே. தன்னுடைய த்ருப்திக்காகவும் பர்திக்காகவும் பர்திக்காகவும் மர்தியண்கு மற்ற மையில் இரும் பர்தியண்ணில்லே. தன்னுடைய த்ருப்திக்காக வேதான். இவ்வாறே பிள்ளேகள் விஷயத்திலும்; இப்படியே தேவைதவிஷயத்திலும் ராஜாவிஷயத்திலும்; இப்படியே தேவைதவிஷயத்திலும் நிறப்படியே தேவைதவிஷயத்திலும், இப்படியே தேவைதவிஷயத்திலும், இப்படியே தேவைதைவிஷயத்திலும், இப்படியே தேவைதைவிஷயம் சிறத்காக ப்ரியமாகிறதில்லே. ஆகையால் அத்தமானவைக்கோக ப்ரியமாகிறதில்லே. ஆகையால் அத்தமானவைக்கோக ப்ரியமாகிறதில்லே. ஆகையால் அத்தமானவைக்கேட்டு மகாகம்பண்ணி தயாகம் பண்ணிக்காணவேன் செய்வதிறைலும் தேவமாகம் செய்வதிறைலும் திவையல்லாமறியப்படும்.

(மா-ஹா.) ப்ரம்மோபாஸாகத்தை உபதேசிக்கத் தொடங்குகிகுர். மோகூஷ்திற்கு ஆகைப்படுகிற மைத்திரேயிக்கு மோக்ஷணாதாமாக உபதேசிக்கப்படுகிற இந்த உபதேச மானது பரமாத்மோபதேசமென்று அவச்யம்ஒப்புக்கொள்ளவேண்டும். அந்தப்பரமாத்மா வை யறிவதினையே மோக்ஷமுண்டாமேயன்றி மற்னெருண்கு ஒண்கடாகாதென்று தைத் திரிய ச்ருதியில் சொல்லியிருக்கிறது. ஆகையாலிசைப் பரமாத்ம பரமாகவே யோஜிக்க வேண்டும். அதெப்படி என்கும் (காமாய) என்பதற்கு ஸங்கல்பத்திற்காக வென்று பொருள்.தான்தன்னுடைய பார்மைக்கு இஷ்ட குயிருப்பது தன்னுடைய ஸங்கல்பத்திரையை குடிக்கும் இல்லதான் இப்படியே மற்றவிஷயங்களிலும் காண்க. அப்படித் தன் ஸங்கல்பத்தால் எல்லாவற்றையும் ப்ரிடமாக்குகிற பரமாதமானை தர்சா ஸமாநாகராமாகிய தயாந்தில் கண்டோல் உலகமெல்லா மாநந்த ரூபமாகின்றது. அல்லது காரணவிஜ்ஞாநத்தால் காரியமாகிய எல்லாமறியப்பட்டதாகிறது. இதனுல் ஸகலவித உபாஸாங்களிலும் (காரணத்வம்) என்கிற குணமானது உபாஸிக்கத்தக்கது.

(புரு-ஹா-புரா-ஜா) ஆத்ம வ்யதிரிக்தமாய்ப் பார்க்கப்பட்ட ப்ராம்மண ஜாதியும் கூதத்ரியஜாதியும், பூ?லாகம் முதலான லோகங்களும், தேவதைகளும், பூதங்களும் தனேக வார்க்தையினு லென்ன? ஸமஸ்த வஸ்துக்களும் அப்படிப் பார்க்கிற புருஷணே ஸம்ஸாரியாக்கிவிடுதின்றன.

பதாக்வயார்த்தபேதங்கள். மைஸ்தமும் ப்ரம்ம சரீரமென்று (ர**ா - பா**) த்திலும் மைஸ்தமும் மித்யாபூதமென்று (சங் - பா) த்திலும் முக்யக்க**ரு**த்து.

(புல - ஹா.) ஆக்ம வ்யதிரிக்கமா யில்லாததால் ஆக்மாவை யறிக்கமாத்திர**க்** தால் ஸகலத்தையு மறியலாமென்பதற்கு த்ருஷ்டாக்கம் சொல்லுகிரது. தாக்குபி என் கிற வாத்யத்தின் சப்தங்களேத் தனித்தனியே அறியக்கூடாமல் போனபோதிலும் துக்து பியை அறிந்தமாத்திரத்தால் துக்துபி சப்தமென்று பொதுவாய் எல்லா சப்தங்களேபு மறி வதுபோல் ப்ரம்மத்தை யறிவதினுலேயே அதினுலுண்டாகிய ஸமஸ்தத்தையுமறியலாம்.

(பா - உா.) இழ் ஜகத்காரண பரமாத்மாவி னுபாஸாக்கைச் சொல்லியிருப்பதால் அதற்குவேண்டிய மரோஜயத்திற் குபாயம்சொல்லுகிறது. தந்தபி வாத்யத்தைத் தடியா லடித்தபின் அதனுலுன்டான சப்தங்களே வெளியே போகவொட்டாமல் தடுக்கமுடியாது. ஆயினும் தங்தபி வாத்யத்கோடு அடிகோலேச் சேரவொட்டாமல் தடுப்பதினுலும் அல்லது தந்துபி வாத்யத்தை ஆக்ரமித்துக் கொள்வதினுலும் சப்தங்களேப் புறப்பட வொட்டாமல் தடுக்கலாம். அப்படியே விஷயங்களோடு இந்திரியங்களேச் சேரவிட்ட பிறகு அதனுல் வரும் ஸுகதுக்கங்களே யதுபவியாமலிருச்சு முடியாசாயினும், விஷயங்களோடு இந்திரியங்களேச் சேரவொட்டாமல் தடுப்பதினுல் ஸுகதுக்கங்களே யதுபவியாமலிருக்கக்கூடும். ஆகையாலிந்த மார்க்கத்தினுலே இந்திரியங்க்ரஉமம் செய்யவேண்டும்.

സെന്നു അവരെന്നും ഉപ്പാല തുന്നു വര്യാലും ഉപ്പാല ക്യാല് പ്രത്യാലും പ്രത്യാല പ്രത്യാല

பதாக்வயார்த்தபேதங்கள். இந்தச் சுருதிகளின் கருத்து முன்போலவே அந்தந்த பாஷ்யங்களில் சொல்லப்பூட்டிருக்கிறது. துந்துபி வாத்யத்திற்கும் அடிகோலுக்கும் பதி லாகச் சங்கையும் சங்கூதுகிறவனேயும் வீணேயையும் வீணேவாசிப்பவனேயும் சொல்லி யிருக்கிறது.

(ரு 0 - ஹா - ரா 1 - ஹா .) ஈரக்கட்டையோடு சேர்ந்த அக்கியிலிருந்து புகைகள் கிள ப்புவதுபோலவும் இந்த ப்ரம்மத்தினிடத்திலிருந்து மூச்சுக்காற்றுப்போலவும் இருக்கு வேது முதலியனவும், இதிஹாஸ் புராணங்களும், வித்தைகளும், உடுகத்துக்களும், சுலோகங்களும், ஸூத்திரங்களும், அநாவியாக்யாநங்களும், வியாக்யாநங்களும் உண் டாயினை.

பதாக்வயார்த்தபேதங்கள். இருக்குமுதலியவை மைக் திரபேதங்களேன்றும் இவ்விடத் தில் இதிஹாளு மென்பது வேதத்தி லொருபாகமே என்றும், இவ்வாறே மர்றவையும் வேதபாகங்களே பெயென்றும், (சங் - பா) த்திலும் கான்கு வேதங்களும் ஞூரோமாயணம் முதலியவை இதிஹாஸு மென்றும், விஷ்ணூபுராணம் முதலியவை புராணங்களேன்றும், வித்தைகளே நாபத்துகான்கென்றும், உபக்ஷேத்துகள் ஈசாதிகளென்றும், சுலோகங்களென் பது ஸ்மிருதிகளென்றும், அதுவ்யாக்யாகங்களென்பது பாஷ்யவ்யாக்யாகங்களென்றும், வ்யாக்யாகங்களென்பது பாஷ்யங்களேன்றும் வ்யாக்யாகம்செய்து, இவற்றில் சில புரா ணுதிகள் மகா ரிஷிகளால் செய்யப்பட்டவையா யிருக்க ப்ரம்மத்தினிடத்தி விருக்தாண் டானவையாகச் சொல்வதை கடமோவென்று சங்கித்து, அவர்களும் ப்ரம்மாம்சமானவர்க ளாகையாலப்படிச் சொல்லலொகுமென்று ஸுமாதாகத்தோடு (நா - பா.) மும் சொல்லை

(மு0-உா-முா-உா.) எல்லாவித கீர்களுக்கும் ஸமுத்திரமே ஸ்தாகமாவதபோல எல்லா ஸ்பர்சங்களுக்கும் த்வகிக்திரியமே முக்யஸ்தாகம், எல்லா ரஸங்களுக்கும் ரஸகே க்திரியமே முக்யஸ்தாகம், எல்லா குடிக்கும் சிரைகளுக்கும் கண்களே மூக்யஸ்தாகம், எல்லா குடிக்குர்க்கும் கண்களே மூக்யஸ்தாகம், எல்லா குடிக்குள்கும் சுரோத்திரேக் திரியமே முக்யஸ்தாகம், எல்லா ஸங்கல்பங்களுக்கும் மனதே முக்கியஸ்தாகம், எல்லா கூறியமே முக்கியஸ்தாகம், எல்லா ஸங்கல்பங்களுக்கும் மனதே முக்கியஸ்தாகம், எல்லா ஞாகங்களுக்கும் உதகளே முக்கியஸ்தாகம், எல்லா ஆகர்தங்களுக்கும் உபஸ்தமே முக்கியஸ்தாகம், எல்லா விஸர்க்கங்களுக்கும் பாயுவே முக்கியஸ்தாகம், எல்லா விஸர்க்கங்களுக்கும் பாயுவே முக்கியஸ்தாகம், எல்லா விழிகளுக்கும் கால்களே முக்கியஸ்தாகம், எல்லா வேதங்களுக்கும் வாக்கே முக்கியஸ்தாகமாம்.

பதாக்வயார்த்தபேதங்கள். இக்தச்சுருதி ப்ரஜ்ஞாகமாத்ரம் ப்ரம்மமென்ற ஸ்தாபிக் கிறத. என்று (சங்-பா) த்திலும் முன்சொல்லிய இக்கிரிய நிக்ரகத்தை விவரிக்கிறதென்று (ரா-பா) த்திலும் சருத்துக் கொள்ளப்பட்டிருக்கிறது.

(ஶ௦- ஜா-ஶா-ஜா.) உப்புக்குட்டியானது தண்ணீரில் போடப்பட்டபோது நீரில் கலந்துபோய்த் தனித்து எடுக்கமுடியாது எந்தப்பக்க்த்தி லெடுத்தாலும் உப்பாகவே தோற்றுகின்றது. இப்படிப்போல விஜ்ஞாநகணமாகிய பரப்ரம்மமானது இந்தப்பூதங்களி ஞில் ஜந்மத்தை யடைந்து அதினுடைய நாசத்திஞில் நாசத்தையடைகிறது. மோகூடி த்தையடைந்தபின் ஸம்ஜ்ஞை என்கிற ஸம்ஸாரமில்லே என்று யாஜ்ஞவல்க்யார் மைத் சேறிக்குச் சொன்ஞர்.

பதாக்வயார்த்த பேதங்கள். போகூடித்தில் ஜீவனுடைய ஐக்யத்தைச் சொல்லுகிற தென்ற (சங்-பா) த்திலும், ஜீவசரீரகளுப்க் கொண்டு ஜெக்மாவஸ்தை நா**ருவஸ்தை** யையு மடைகிருனென்று (ரா-பா) த்திலும் கருத்துக் கொள்ளப்பட்டது.

ஸாஹொவாவ6686த் யു66த் விர உலவா நூலி அணை விருவ் விருவி விரு

(ருo - ஹா-ரா - ஹா.) மோக்ஷமடைந்த பின்பு ஸம்ஜ்ஞையில்**லே எ**ன்கிற வாக் யத்தில் எனக்கு மோக**முண்டாயிருக்**கிறது. அதாவது அதினு**டைய தாத்ப**ர்யம் தெரிய வில்**ல என்று மைத்ரேயி சொ**ன்னுள். அதற்கு நான் மோகப்படும்படி சொல்லவில்**லே.** மூக்தித் தசையில் லாவ்ஜ்ஞாரமே முண்டு. ஆனல் அது மைம்ஸாரமல்ல.

(ராம - ஹா.) த்வைத மதத்தையதுளரித் ுப் பேதத்தைப் பார்ப்பவர்களுச்கு இந்த ஸம்ஸாரம் பந்தகமாகின்றது. அக்வைத மத ிந்தாந்தப்படி பேதமில்லே என்று நிச்ச யம் பிறந்தபின், கர்த்ருத்வம் முதலியவை யில்லாமையாலே ஸம்ஸாரம் நசித்துப்போமெ ன்பது சருத்து.

(பா - ஹா.) இந்தச் சுருதி ஸ்வாதந்த்ர்யும் கூடா தென்று கழிச்சின்றது. ஈச்வந&ன வீட்டுப் பிரிந்து சுதந்திரமாயிருச்சிற இந்த ஜாதச்தென்று நீ சோக்கு மஜ்தாநிகளுச்குச் சம் ஸாரம் பந்தகமாகின்றது. இந்தச் சுதந்திர புத்தி நீங்கப் பரமாத்மாவை யுபாஸுத்து மோ கூதத்தை யடைய வேண்டும்; பரமாத்மாதுக்ரஹம் ஸம்பாதிக்சவேண்டும்.

គ្រាទាំងាសេទ្ធ ជំរាលំ៤ ភាលំ អូរ៉ូៗ រ៉ូយូ.

## ഷരണാതട്കി പ്രഞ്ഞ*്യം*

(ரு0 - ஹா - ரூரா - ா) இர்சப்ராம்மணைச்சில் முன் சொல்லிய விஃயுத்தைக ஸ்திரப்படுத்துகிறது. இந்தப்ரு சிவீயானது எல்லாட் பூதுந்சளுர்கும் மது. இந்தப்ரு கிவி க்கு எல்லாப் பூதுங்களுக்கும் மதா. இந்தப்ரு கிவீயிலும் ததுபாத்மத்திலும் ஆம்ருசை மயன யும் தேதுமேயது பூமிருக்கிற புருஷன் எவு இது அவனே ஆக்மா, ஆட்ருசம் ப்ரம்மம் எல் லாமாயிருக்கிருன். மது என்பது தேன்போல் இனிப்பான தென்று குறிக்கின்றது.

(UTO - ஹா - [TT - ஹா) இர்தச் சுருதிக்கு கருத்டிகெல்லாம் முன்போல 2 அட்டுதி விக்கு பதிலாக ஜலத்தைக் கூட்டிசெடுக்கள் வதை வீசேஷேம் இரேதேஸ்லைை அதிஷ்டித்திரு க்கிமுன் புருஷேன். என்பதம் வீசேஷம்.

ട്ടെ കുട്ടു കുട്ടാണ് രഞ്ഞു പ്രത്യായും ത്രയായില്ലെ അവരു പ്രത്യായും പ്രത്യായു

(புரு - ஹா - புரா - ஹா.) இந்தச் சுருதியில் ஐலச்திற்கு பதிலாக அக்நியைக் கூட் டிக்கொண்க முன்பேர்லவே சுருத்துக்கொள்க. வாங்மயன் புருஷனென்பது விசேஷம்.

(பு - ஹா - புரா - ா.) வாயுவைக் கூட்டிக்கொண்டு முன்போலவே எல்லாம் காண்க. ப்ராணமயன் புருஷன் என்பது விசேஷம்.

( ూo - ஹா - एா - ஹா.) இ \$ தச் சுருதியீஸ் வாயுவுச்சுப் பதிலாக ஆேதித்யிணபு**ம்** அதாவசி குரி டூனாயும், ப்ருணமைப்னென்பதற்கும் பதிலாகச் சண்களே **ய**தில் டிப்பவ**்னெ** ன்றும் சேர்த்தேச்சொள்க. மற்றவை முன்சோல்வே.

ம்-ஜெய் சிறத்சரையார் முத்சத்தி ஆத்சன் திண்கு மேன் சின் இரு மா தி ஆராத முன் தின் கிற வாடிக்கும் வின் கிற வாடிக்கும் வின் கிற வாடிக்கும் வின் கிற வின் கிற

(ருறை – ஹா – ராரை உரா) குரியதுக்குப் பதிலுகத் திச்துக்கூறாயம் கண்சினா யதி வெடைப்படிகளென்பதுற்குப் பரிகளகுக் கட்டிர்கள்ள குரகிக்கும் சுரோத்கிரக்தியத்தோக யிதிஷ் வட்டகுகளுத்தும் முற்றிக்களுண்டு மெற்றுகத்தை முன்றியாகுகிகைகொள்கு.

(மு0 - ஹா - கா - ூா.) ஈூரியறுக்குப் பதிலாகச் சிரிவினையும் காதாகினையதி ஸ்டிப்பவனென்பதற்குப் பதிலாக மேனின்னை யதிஷ்டிப்பவனென்றும் சேர்ச்துக்டிகொ ள்க. மிச்சம் முன்போல்லயாம்.

செய்றத்தான்றாய் அத்தத்திருத்தி கூறை செய்றத்தி அளவு குறியின்ற குறியின்ற குறியின்ற குறியின்ற குறியின்ற குறியின்ற குறை காரு திரு காறியின்ற இத்தில் குறியில் கேறியில் குறியில் கை

(மு0 - ஹு - ஈுர - ஜா.) வாக்யார்த்தத்தை முன்போலவே வைத்துக்கொண்டு செடிந்துச்சுப் பதிலாச சின்னூலும் (மாதலை) என்பதத்துப் பதிலாசுத் (க்தைஜஸ்) தே ஜெஸ்ஸ்ஸ் யுதித்டிப்படிகென்னதுக் பேதம் காண்கை.

് പട്ടുന്നു ഉപരോജനേയ്ട് പയ്യുന്നു ഇന്ത്രിക്കുന്നത്. പ്രത്യത്തിക്കുന്നു പ്രത്യത്തിക്കുന്നു. പ്രത്യത്തിക്കുന്നു പ

வக்∹யூரய∂ராயல்.

வ~ா-லெஷாப*ு*டாப்தல் து மான்ஸைவர்ணெகொளோ ≂ீட்ச§ரில อาณาดอง แกญรุขาพยุกแรรแอ ้อธรรมี ลุสราคา อ ้องรับ พาการ์ แนา

(ஶ௦ - ஹா - ஶ௦ - ஹா.) இக்கச் சருதியில் மேக கர்ஜுதச்சைச் சொல்லு ிறது. சப்தஸ்வரங்கீளே புருஷன் அதிஷ்திதிருப்பதாகவும் சொல்லுகிறது. இதுவே வீடிசலும்.

കുധ2നക്ഷാഗരഹാ⊝ചപ്പാക്കാരെ ഉട്ടായാ) പ്രസ്ത്ര ചെയ്യും അവരായാ ചെയ്യും ചെയ്യും പ്രസ്ത്ര ை காகி ஃரு சுற்றாம் திரை காகாமெடு ககுக்கு இரு திருக்கு வுக்கு வுக்கு விருக்கு விர စြတ္၊ ညဟု၊ ၁၈၂၈ ရှိနေတြ၊ ၁၈၂၈ ရှိနေတြ၊ ၁၈၂၈ ရှိနှစ်မျိုး အောင်းမျိုး အောင်းမျိ စြတ္.။ ေဂ်းခဲ့အက္ေတြ။ ကို ျခင္း မြန္းက်ဳိ႕ ေတြကို ေတြက ျပင္မွာ ေတြက္မွာ ေတြက ျပင္မွာ ေတြက ျပင္မ

(மு0 - உர - (ருர - உர ) முன்போலவே ரூபித்தக்கொண்டு இது ஆசுரசத்தைப் பிடித்துச் சொல்லுகிறது.

空内のS-gunga-gotu-omのでは下すいりによるのののau-gotu-omの <u> காரி தெடுகார்வார்களுற்ற நெருச்செற்க கொர்றொட்தி உதாஜ் சுட்மட்கும் மி</u> **പ്പെടനിപ്പും** നപ്പടച്*യ്* ഇപളോനം ഉ<sup>ച്ച</sup>ുനു ബ്ലഹൗയ്പ് നല്ടത ത อีบเกรนอรู้จะรรูว อรูโร เพายะธริ ขามาร์ด ((จะ)

(மு0 - ஹா - மா - ஊா.) இது சர்மத்தை ரூபித்துச் சொல்லுகொது. மற்றவை முன்போல் காண்க.

ഇടുള്ഞു മു∕ൂള് അളപ്പ് പ്രഹേദ്യം ഉപ്പെഴിയുന്നും ഉത്തു അവപ് ങ്ങളെ ചെയ്യുന്ന പുടയി ഏറെ കുടെ അമ്പുടിലെ പ്രച്ചുകളെ പ്രച്ചു കുടയ്ക്ക് പൌസം ഉ ௸௱௰௸௱௰௳௳௸௺ௐ௵ௗஂ௲ஂ௺௵௺௸௸௺௵௺௺௺ௐ௺௱ௐௗஂ௷௵௸௱௰ௐௐ အၮၜၣၣႋႍၣႜၟၬၜႜႝႜႜႜၜၟႜၭႝႝႜႜႜႜၜ႙ၟႜၣႜၮၟႝၯၟႜႜႜၮႜၣႃၟၮႜၣၟ႞ႜၜႜႜႜႜႜႜႜႜႜၜ

(ూ0-ஹா நா-ஹா.) இது வத்யத்தைப்பற்றி சூபித்துக் சொல்லுகிறது.

စာခ်္¢ေ။ P-ဗာဗဲ ညီ တာလျှဘ∽ိုဗာငံ ေ စာခ**ှာ உ**။ ဥေပ ငွက္တာက်ိင္း က္-ဗာဗံတာက်ို တာ ബ്രാഹ് ജ്യൂ പ്രത്യായ പ്രത്യായില്ലെ പ്രത്യായില്ലെ ഉപ്പെട്ടുന്നു. ഉപ്പെട്ടുന്നു പ്രത്യായില്ലെ ഉപ്പെട്ടുന്നു. ഉപ്പ வு-ரு-ஷொயராய உயிர் கூடி நட்ஷணெசி சாச்பொ சூ கூடி வுடிர ပြင်းကျောင်ရှာတာမျာကျာင်။  $2^{\frac{1}{2}}$ န်ရှင်း အရွန်ငယ် မြစ်လန်  $2^{\frac{1}{2}}$  စာအချိန်  $1^{\frac{1}{2}}$  စောင်းကျောင်း အရွန်ငှင့် အရွန်ငှင် အရွန်ငှင့် အရွန်

(ஶ௦ - ஹா - ஶா - ஹா•்) இத்தச் சுருதி மதுஷ்ய ஜாதியை ரூபித்தச் சொல்லு தெறது.

കുവും മും പോതുചെപ്പാ ഐ കും നമം ഉണ്ണം വി. തുക്കും അവ പ്രായിയ കു தா நில்பு பாயர் வினா த்தி தொல்பொறு தல்பில் வுரு வை எயரா **~** 2 3 5 0 m 9 m 3 2 m n 4 6 | 2 2 4 |

(மா - ஹா-ாரா-ஹா.) இக்க ஆக்மா எல்லாப் பூதங்களுக்கும் மது. இக்க ஆக்மாவு க்கு எல்லாப் பூதங்களுக்கும் மது. இர்த ஆக்மாவில் தேஜோமயனையும் அம்ருகம்பளையு மிருப்பவன் புருஷன். அத்யாதம் மதுஷ்ய தேஜோமயனுயுமிருப்பவன் புருஷன். இவனே ஆக்மா, இவனே ப்ரம்மம், எல்லாமாயிருக்கிருன் என்பது முன்போலவே காண்க

( ரு 0 - உர - ரா - ஹா.) இந்த ஆத்மா எல்லாப் பூதங்களுக்கு மதிபதி; எல்லாப் பூதங்களுக்கும் நாஜா. அஃதெப்படி என்றுல் நதநாபியிலு ந்றத்கேளியிலும் தநங்கள் நில் பேற்றிருக்கி ஒப்போல இந்த ஆத்மாவில் எல்லாப் பூதங்களும் எல்லாப் போகங்களும் எல்லா ப்ராணங்களும் கில்மெற்றிருக்கின்றன. நாபி என்பது சக்கிரங்களின் நூவில் போடப்பட்டிருக்கிற துள்கோள்ளகட்டை. கேமி என்பது சுற்றி லலயாகாரமாய்ப் போடப்பட்டிருக்கிற துள்கையின்னகட்டை கேமி என்பது சுற்றி லலயாகாரமாய்ப் போடப்பட்டிருக்கிற தட்டை அரங்கலின்ன் இவிலுள்ள கட்டைகள்.

nും 2 = n - 2 തി 1 = n - 2 ത

(புறு) - உடர - ரூர - ஹா.) இந்தக்கதையின் விரிவைச் சொல்லுகிறது. பரமாச்மா, ஸம்லாரத்தை கடத்தும் ச்ரமமும் அவருச்குப் புருஷன் என்ற பெயர் வந்ததற்குக் கார ணமும் சொல்லப்பட்டன. காம்ய சர்மங்களினுலும் காம்ய வித்பையினுலும் ஸம்ஸாரத் தை நடத்துகிருர். சரீரத்தில் ப்ரவேசிப்பதினுல் புருஷேவென்றை பெயர் வந்தது. ത്യുബത്തകുമാല ഇല്ലുമായ ഉടെയ്ക്ക് അപ്യാക്കുന്നു. അഴിഞ്ഞ്നു ശായപ്പായ അത്യായ അത്യായ അത്യായ പ്രത്യായ അത്യായ ബാണ് മുത്യായ പ്രത്യായ പ്രത്യവര്യായ പ്രത്യം പ്രത്യവര്യ പ്രത്യായ പ്രത്യായ പ്രത്യ

தாது உடன் வேஸ்சாட்டி உக்கு முற்ற உட்டமான முக் இ இவ்

(UDO - ஊா.) ப்ரஜ்ஞாஈகக ரூபேச்இன் வடிவமாய் நாராவித ரூபப்ரஇ ரூபங்கின மாயையினுலே அடைகிமுன்; பரமாத்மா அசேக உபாதிகளோடு கைடிகெமுன். ஸ்வரூப மானது ப்ரஜ்ஞாரககமாயிருக்கிறது என்பதா உபதேசம்.

(ருர - ஹா.) தன்னுடைய ஸங்கல்பத்தாலே ஸமஸ்த ரூபங்களே யடைந்து நாநா விக்ரகங்களே பரிக்ரஹித்தாக் காலதேச பரிச்சேதமின்றி மிருச்சுறது பரட்ரம்மம்.

#### ஐந்தாம் ப்சாம்மணம் டிற்றிற்று.

## சுமூஷ்ஷ்ஸா ஊண்டு.

ക്രമെയ്ക്  $\omega$  പേയും ക്രുക്കാന് പ്രത്യായും വെയും ക്രാഹിയും ക്രോഹിയും ക്രോഹി

ு ந்தச் சருதிகளினுல் இந்த மகுவித்பை லபித்த பரம்பரை ஆசார்ய பச்தி அவச்ப மென்பதற்காகச் சொல்லுகிறது. இந்தச் சுருதிகளில் ஐந்தாம் வேற்றமையுடைய பதம் ஆசுரியினயும், முதல் வேற்றுமையுடைய பதம் சிலிக்கினயும் சொல்லுகிறது.

அறவது ப்ராமீமண**ம் மு**ற்றி**ற்று.** 

# 

ு அுக்கால் "பது வூல் நுறு புடியன்கியன்ன து கூது இது . து து கு மான் நு து வின்ற கு கு கு விற்று கு விற்று கு விற்று கி விற்ற வின்ற கு கு விற்று கி விற்கு கி விற்று கி விற்று

(၁၀ - ஹா - ாா - ஹா.) வைசேஹார்கியஜுகர் பகுத ஆஃண்றுடைய யாகம் செய் தார். அர்சயஜருத் இல் குருதேசத் திலிருந்தம் பார் சால சேசத் திலிருந்தும் அனேசம் ப்ரும் மணாகள் ஒன்று சேர்ர் தார்கள். அப்போரு திர்ச ஐரசருச்கு ஒரு எண்ண முண்டா யிற்று. அதாவது இந்து கூடியிருச்கும் ப்ரும்மணர்சனு சுருர் யார் விசேல நட்ரம்மல் இருக முடையவர்களு மிருச்சிருர்களோ, அவர்களே யறியலேண்டு மென்பதாம். அவர் ஆயிரம் கோச்சினர்ச் சேர்த்து ஒவ்வொரு சோவின் கொம்புசளிலும் (ரண்டரைப்பலம் பொன் கட்டி நீறத்தி உர்களில் யாவரொருவர் திறர்தவரோ, அவரிந்ச ஆயிரம் கோச்சின்பு முடையலாடு மென்முர். இப்படிச் சொன்னபோது அணேகப்றாம்மணர்சளில் யாரும் தைர் யப்படவில்லே, அப்போது யாஜ்ருவல்க்யர், தன்னுடைய சில்யேன ரோச்கி ஒ ஸாமச்ச வசன். இர்தச்சோச்சிரை மம்முடைய ஆச்ரமத்திற்குச் கொண்டுபோனைஞ்சர், அவனும் அப்படியே கொண்டுபோனன். அசற்சுங்கிருந்த மகா ப்ராமணர்சன் கோயித்து சாமிச் தீன ச்பரிருச்ச இவரைப்படிக் தன்னேயே ப்ரம்மஜ்ஞாரியாகச் சொல்லக்கூடும் என்று கூடப்பிட்டார்கள். அப்போதக்த ஐகருடைய இருச்சிக்காகிய அச்வலரென்பவர், இந்த யாஜ்ஞவல்கமறைச் கேட்டார். அதாவது சிர் கயகிலும் ப்றுஜ்நாகத்தால் சிறந்தவரைர என்பதாம். அரற்கந்த யாஜ் ஒவல்க்யர், சாம் ப்ரம்மஜ்ஞாரிசனுக்கு கமண்சாரம் செய்கி மூம். நாம் கோக்களிடத்திலுண்டான ஆசையிஞலே இப்படிச் செய்சோமென்று பரி ஹாஸமாய்ச் சொல்ல அக்க ஆச்வலர் இவரை ப்ரச்நம்பண்ணத் தடங்கிஞர்.

ത്തു ഇവും ചെയ്യും കൂട്ടും പുടും പു

(முடு-டாடு பா-டிபா) இந்த லோகத்திலெல்லாம் ம்ருக்டிவிஞைலே ஆக்ரமிச்கப்பட் முருக்கின்றனவன் முே. அந்த மருத்புவை எப்படி அதிக்ரமிச்கலாடுமா அதைச் சொல்லு மென்று ஆச்லலர் யாற்னுவல்க்யரைக் சேட்க, அதற்கவர் வாசக்குலே என்ற சொல்லு கிமுர். அசாவது வாக்கை யுபாலிக்கவேண்டுமென்பது சருத்து. இதின்றகஸ்யத்தை உப தேதமார்க்கத்தா லறிந்து கொள்க.

മെയ്യുന്നും ഇത് ക്ലാസുക്ക് സോള് ടുക്ക് നിയ്യി പ്രത്യേക്കാന് പ്രത്യെക്കാന് പ്രത്യേക്കാന് പ്രത്രം പ്രത്യേക്കാന് പ്രത്യേക്കാന് പ്രത്യേക്കാന് പ്രത്യേക്കാന് പ്രത്യേക്കാന് പ്രത്യേക്കാന് പ്രത്യം പ്രത്യേക്കാന് പ്രത്യം പ്രത്രം പ്രത്യം പ്രത്യം പ

(புப-பா-பா-லா.) இர்தச் சருநிகளுர்கும் முன்போலிவே கருத்துக்கொள்க. அதெலாராத்ரி ஸம்பர்த நில்ருத்தியையும் சக்து நாரானாத்தையும், பூர்வாபரபக்கை நிவ் ருத்தியயும், ப்ராஞ்ணுபானுகத்தையம். ஸ்லர்க்க ப்ராய்தி பலத்தையும், மகோட்ராடிமா பானுக்கையும் சொல்லுகிறது விசெல≲ம். அதிரமாகூஷங்கள் முடிந்தன. இனி ஸம்பத் துக்கள் சொல்லப்படுக்ண்றன.•

ചാഫ⊙്രൗസിച്ചു എന്നും ഉപയു മീനഭൂ ടൂന ജ്വം ത്രമം ഹി ജ്ലലിടു ജി പ്രൂക് ഉട്ടും ആരി പുരുട്ടു പ്രമാരം ഉട്ടും ആരി പുരുക്കാന് ഉട്ടും ആരി പുരുക്കാന് ഉട്ടും ആരി ഉട്ടും പുരുക്കാര് ആരി ഉട്ടും പുരുക്കാര് പുരുക്യ പുരുക്കാര് പുരുക്കാര് പുരുക്കാര് പുരുക്കാര് പുരുക്കാര് പുരുക്കാ

(புமை - ஹா - புரா - ஊரு) ஹோ தாவானவன் எததினை ருக்குக்களாலே யஜ்ஞத்தில் ஹோச்ரம் செய்கிடு கொன்ற ஆக்கலர் கேட்சு, மூன்று ருக்குக்களாலே என்றுர். அவை எவை பௌதுர். பரோதவாக்கைய, யாஜ்கைய, சன்பை இவை பென்றுர். அவைகளால் எவெற்றை ஜயிக்கிரு கொன்றுர். ஸர்வத்தையு மடைகிறுகொன்றுர்.

(ு0-ஊா-⊤ு ஜா.) எத்தூண் ஆகுகிகினா தத்வள்யுயற்று தில் செய்கிமுகினைன் அ ஆத்வலர் கேட்க மூன்ற ஆகுதிகினா என்று யாற்று வல்க்யா கொல்ல அவை எவையை ன்ற கெட்க, ஜ்வலிக்கிற ஆகுதிகளும், சப்திக்கிற ஆகு செரும், லையிக்கிற ஆகுதிகளும், என்ன அவைகளாலடையும் பலனும் என்ன வென்ற கேட்க, ஜ்வலிக்கிற ஆகுதிகளால் தே மேலோகத்தையும், சப்திக்கிற ஆகுதிகளால் பித்ருக்லோகத்தையும் வயிக்கிற ஆகுதிகளால் மது ந்துயிலோகத்தையும் அடைகிறுர்கள் என்றுர். ஏடுனென்றுல் தேவைகொகம் உழ்வல மான கேலாகமும், பித்ருக்லாகம் சப்திக்கிற லோகமும் பூலோகம் கேழ்லோகமுமன் ெழு? ஆத்வாலென்கு.

யா ஆ விஜேற கிணோவாவக திலி ராப் இரு வாய் இரு கூடிணமெகா செல சா லிலா பிவாய கினெறுக்கு பக்க கூராலெக்க தில் உள்ள வெ சற நா. கூல வெல்கோ நு. காவில் மூலை வரசு நாக நாக விலாக விவ கர

் முற- உர- ுர். இருத்விச்சாகிய ப்ரம்மா. எத்தின தேவதைகளின் கொண்டு யத்துச்சை இரகுதிச் முனென த ஆச்வலர் கேட்சு, ஒரே சேவதையாலே என்ற யாஜ் குவக்சியர் சொண்குர். அதேதென்ற சேட்சு, மான் லு என்ற பதில்கூறி அதின் பல கோம் சொன்றுர். அதாவதை அது அநர்தற்குத்தியா யிருக்குமாகையால் அதர்கு ஆபி மாநீதெவதைகள் அநர்தவிச்செக்கைகள். அதனுல் அசுத்தமான லோகத்தையுமடை வரமென்பதாம்.

பாஜுவிஞ்தி கொவாவக்கி பாடு சிரா காலிரு மிஜ ஹொ.தி. பாஹொஷ்டு கீகிக்ஸ், உகிக கர்ர்ஹா ஓமிஸ், உகி வுடு ரொ நடிவாகராவ பாரோ நடிவாகது உவாகொ பாஜராவரா நடிஸ்ராகி கா உஜப்பகிகி வருகிவி கொக்கெவட் ரொ நடிவாக நாவரா நடிலை நரிக்கி சொ ஐப்பகிகி வருகிவி கொக்கெவட் ரொ நடிவாக காறை வரு நரிக்கி சொக்கபாஜி பாஷ் நடிக்கி மஸ்ரியாக கொறை வரு நாம் உவரமார் இக்கி

(ராடு-ஊ-ரா-ஜா.) புசோதுவாச்பை, யாஜ்யை, சஸ்பைகினாயும், ஆச்யாச்மப் ராண்டுகைப், தபநத்தையும், க்வாநத்தையும் சொல்லுகிறது. ப்ருதிவியையும், அந்தரி கூறிலாநத்தையும், த்யுவோசத்தையும் ஐமிக்கிமுன் உபாஸ்சன். அதன்பிறகு ஆச்வலர் லாய்மூழக்கொண்டார்.

## முதல் ப்பாம்மணம் முற்றிற்கு

# ಕೂರೈತ್ರಗ್ನು ಕಿಂಪಡಿ.

( ூ0- ஹா-ஶா- ஹா ) ஆச்வலர் பராபவத்தை யடைந்த பிறகு ஐதத்காரு தோச்இிர த்தில் பிறந்த இருதபாகருடைய பிள்ளோயாகிய ஆர்த்தபாகர், இவரைத் தாம் ஐயித்துவிட லா மெண்கிற அப்ப்ராயத்தாலே கேட்டார். அப்போது ஒயாற்கு வல்க்யர், எத்தவேக்கமை **ங்கள் எத்த°ன அகிக்ரஹங்களென்று கேட்டார். எட்டுக் கிரகங்கள் எட்டு அகிக்ரஹங் கள் என்று பதில் கொன்னர். மறுபடியும் அகைபையைவை என்று கேட்டார்.** 

(ருமு-ஹா-ருர-ஹா.)(க\ப்ராணமென்கிற க்குஹமான த அபாகமென்கிற ஆதிக்ரஹ க்கிரைலே க்ரகிக்கப்படுகிறது. அபாகத்தினைல் குரு கந்தங்கீள க்ரஹிக்கிருன்?(உ)வாக் ன்கிற க்ரஹமான து நாமமென்கிற அதிச்ரஹத்தினுலே க்ரகிக்கப்படுகிறது வாக்கிரைலன் குறு காமங்கினமெல்லாம் க்ரகிக்கிருன்? கூ) ஜிஹவை என்கிற கிரஹமானது ரஸமா கிய அதிக்ரஹிக்தினுலே க்ரதிக்கப்படுகிறது. ஜிஹவையினுலன்றே இரஸங்கிளே யறிகி மூன்? (சு) கண்ணுகிய க்ரஹமானது ரூபடுமென்கிற அதிக்ரஹத்தினுல் க்ரகிக்கப்படுகின் றது. கண்களி ஞலன்றே ரூபங்கின சரகிக்கிமுன்? (கி) ச்ரோத்ரேந்திர்யமாகிய க்ரஹ மானது சட்தமாகிய அதிக்ரஹத்தாலே க்ரகிக்கப்படுகின்றது. காதகளி ஞலன்றே சப்தி ங்கிள க்ரகிச்கிமுன்? (கு) மக்ஸ்லென்றை கேரமையானது காமடுமென்கிற அதிக்ரஹத்தில் இலே க்ரகிச்கப்பட்டிருக்கிறது. மக்ஸ்லி ஹுலே ஸைகல காமங்கிளேயும் க்ரஹிக்கிமுனன் றே? (எ) ஹநைமென்கிற க்ரஹமானது சர்யடுமை கிற அதிசாஹத்திஞைல் க்ரஹிக்கிப் படுகிறது. ஹநைகமென்கிற க்ரஹமானது சர்யடுமை கிற அதிசாஹத்திஞைலே க்ரஹிக்கிப் படுகிறது. ஹநைகமென்கிற க்ரஹமானது சர்யடுமை கிற அதிசாஹத்திஞைல் க்ரஹிக்கிப் மாகிய க்ரஹமானது ஸ்பர்சமாகிய அதிச்ரஹச்கிஞைலே சரகிக்கப்படுகிறது. த்கைக்கிய த்தினுலன்றே ஸசல ஸ்பர்சங்கிய அதிச்ரஹச்கிஞைல்? இப்படி எட்டுக்கிரஹங்களும், எட்டு அதிச்ரஹறங்களும் சொல்லப்பட்டன.

(புரு ஹா- நா - ஹா.) மற்பிறைரு ப்ரச்சம் பண்ணுகிமூர், ஆர்த்தபாகர். ஒயுற்கு யவ ல்ச்யரே எச்த மருத்யு தேவதைச்கு எல்லாமணனமோ, அர்த ம்ருத்யுவும் எவ்ணுக்கு அர் சமோ, அர்தத்தேவகையைச் சொல்லுமென் மூர். அதரகுத்தமம், எல்லாவர் உரயும் தவி க்கிற அச்சிமருத்யு. அர்த ம்ருத்யுவாகிய அச்சியும் ஜலத்துக்கு அர்தம். இப்படி அறிர்தை உபாலிப்பவனுக்கு அயம்ருத்யு ஜயமுண்டாகும் என்று யாஜ்குவல்ச்யர் சொல்லுகிமுரு.

யாஜேவெஇ்) ஆணொவாவபகியாவும் பட்டும் இ ரை இதி விக்க சில் விக்க இரு விக்க

(ரு o - ஹா - n - ஹா .) இர்ச முழுக்ஷை ுபுருஷென் மரிக்கும்போது இவணே விட்டு ப்ரா ணோங்கள் உத்த்ரார் திலைய யடைகின்றனவா, இல்லேயை வென்ற ஆர்த்தபாகர் சேட்க யாஜ்யவல்க்யர் சொல்லுகிருர். ப்ராணங்க ளுத்க்ரமிப்பதில்ல; இவ்விடத்திலேயே லயத் தையடைகின்றன. அவனுச்சூகதையை யடைந்து காற்றுபபூரித்து மரித்துக்கிடக்கிருன்.

பதார்வயார்த்தபேதங்கள். முக்தனுச்கு ஒரு தேசுகமாமில்°ை என்று சக்-பாத்திலும், ஜீவனுத்க்ரமணத்தை யடையும்போது ப்ராணந்கள் கூடியே உத்க்ரமணத்தை யடைகி ன்றன. தனித்துப்போகிறனவன்று. என்று ரா-பா த்திலும் பேதம் காண்க

யாஜு வடி இது அணெயாவயது ரய்வ வர் வடிர் இத்தி வெக்கில் உடிக்கின்ற கிக்கில் க

(ருற-ஹா-ரூர-ஹா.) புகுஷன் மரித்தாலும் அஉல் கொழிவதில்**லே. நாம மார்தம** ன்*ரே*? விச்வேதேவர்களுமுகத்தர்கள். இதனுலகத்தமான வோகஙகளோ ஜயிக்கிறுன்.

(முo- டா-ரா-ஹா.) ஆர்தபாகர் கேட்சிருர். புரு ஃ ன் மகித்தபோது காக்கு அக் கியையும், ப்ராணன் வாயவையும். கண் சூரியின்யம். மாஸ் ஸுடி இந்திரின்யும், காது திக்குக்கிரையம். சீரம் ப்ருதிவியையம். ஆக்மா ஆகாசத்தையம். உலோமங்கள் ஒஷ் இக்குக்கிரையம். சீரம் ப்ருதிவியையம். ஆக்மா ஆகாசத்தையம். உலோமங்கள் ஒஷ் இக்கும் கிரும் செர்ந்து போகி ன்றனவன்றே. அப்போது இந்தப் புரு ஒன் கையாயேற்றி மிருக்கிருள் என்று கேட்டார். இந்தப் நகர்த்திர் சூத்தாம் இடியுமையாமுகளையில் செல்லாருள் கேட்கெரண் முருக்கையில் சொல்லப் போகாசென்று ஆர்தபாகரை செல்லாருள் கேட்கெரண் ல்லி அவர் கையைய் பிழுத்துக்கொண்டு இவ்விடையுத்தை நாமிரண்டு பேருமே அறியக் கடவும் என்று ஐநனங்கத்தைகிட் டெழுநிருந்த விசாரித்து, தீர்மாகமாய் ஏற்பகித் தினர்கள். அதாவது சுபாசுப கர்மங்கினையாச்ரயித்துப் புண்யத்தாலந்தப் பலத்தையும் பாயக்தால் அந்தப் பலத்தையும் மடைகின்றுன் என்பதாம். அப்போது ஆர்த்தபாகர் யாஜ் குவல்க்யர் பெருமையையையித்து பேசாதிருந்தார்.

ஐந்தாம் அத்யாயம் இரண்டாம் ப்ராம்மணம் முற்றும்.

# കര**ു** ഉപഹിച്ചയും ശ്ര

வக்) உபாழுகூர உடிகளையு ஆ || சு || நத்தை சத்சபாழுகூர் உடிகளையு ஆச்சாமிருகூர் உடிகளையே ஆப்பின்து நாக்கையு சிய வூ க்காறிய ்ஷம் வர் தை உர்பின் காது சா மரி வாது மை வானி த்தெர் சிய வர் காது வர் காத்திகள் அதிரி அமை இந்த சிய வர்கள் இரு இரி இரு இரு வர்கள் அதிருக்கு வரி இரு இரு வர்கள் அதிருக்கு வரி இருக்கு வர்கள் அதிருக்கு வர்கள் அதிருக்கு வருகிகள் அதிருக்கு வருக்கு வருக்கு வருக்கு வருகிகள் அதிருக்கு வருக்கு வருக் ( முo-னூ-புா-னா.) இப்படி ஆர்தபாகருடைய ப்ரசகம் முடிக்தபின் இலாஹ்ய கோத்திரத்தில் பிறந்த புஜ்பு என்பவர் யாஜ்ஞவல்க்யரே என்று கூப்பிட்டு ப்ரசகம் பண் ணிஞர். காம் மத்ரதேசத்திற்குப் போயிருந்தோம். கோத்திரத்தால் காப்யரான பதஞ்சல ரென்பவர் சுருஹத்தில் சேர்ந்தோம். அவருடைய பெண் கந்தர்வளுலே ச்ரஹிக்கப்பட் டிருந்தாள். அவீள யாரென்று கேட்டோம். ஸுதந்வா என்கிற கந்தர்வனென்ற சொ ன்னுன். அவீன அட்சகமான அதந்தலோக நிச்சயங்களோக் கேட்டோம். அப்போது பாரீ கூறிதர்க வெங்கிருச்கிமுர்களென்று கேட்டோம். அதையும்மைக் கேட்கிமும்.

வை இடையால் நாவா வல் வலை மா இடு நடக்கி கூடியில் நடியா வல் வடியில் நடியில் நடிய

(முடு- வா-முர- ஹா.) அதற்கு யாஜ்ஞுவல்கயர் உத்தரம் சொன்னர். அச்வமேதயாகம் செய்கிறவர்கள் எக்த லோகத்தை யடைகிருர்களோ, அதை யடைகிருர்களென்று கக்தர்வன் சொன்னு னன்ழே வென்றுர். அச்வமேதயாகத்தைச் செய்தவர்கள் எக்த லோகத்தை யடைவர்களென்று கேட்க, அதற்கு அங்கமாகச் 8ல விஷயங்களேச் சொல்லுகிறுர். ஒரு திநத்தில் ஸூரியண் எவ்வளவு தேசத்தைப் பரிச்சேதிக்கின்றுறே, அவ்வளவை 'தேவரதாஹ்க்யம்' என்று சொல்லுகிறது. ஆப்படிப்பட்ட சேவரதாஹ்க்யம் முப்பத்த மூன்று இக்க லோகத்தின்னவு. இப்படி இரண்டு கொண்ட ப்ருதியி யதைச் சூழ்க் திருக்கிறது. இப்படி இரண்டு கொண்டை ப்ருகிய மதைச் சூழ்க் திருக்கிறது. இப்படி இரண்டு கொண்டை மருக்கிறது. இது நிற்கு, கேக்கி முஹே போலவம் இரக போலவும் ஸூக்கும்மான உண்ட கபாலத்தின் ரக்கிரக் கிற்க இது நிற்க, இக்கிரன் ஸுவப் வையுவினிடத்தில் அச்சமே கிறையச் சேர்க்கின்றுன். ஆக்க கிறையர் குன்னிடத்தில் கைவிடத்தில் கைவத்துக்கொண்டுமேய் அச்வமே கிலையச் சேரிக்கிற ப்ரம்மலோ கத்தை யடைவிக்கிறுன். ஆகையால் வாயுவே வயஷ்டி, வாயுவே ஸம்ஷ்டி, இப்படியறிபவன் அபம்ருத்புவை ஜமிக்கிறுன். இப்படி உத்தரம் சொன்னமின் புஜ்யு, லாஹ்யாயிகிகிருக்கரராஞர்.

ழன்றவது ப்ராமீமணம் ழற்றும்.

## கம்வகு-மெ-விறா எழ்.

(மு0-டைரா-டி வா.) புஜ்யுப்ரச்ஈம் முடிந்தபின், சக்கிரகோத்திரமுடைய உலதஸ் தர், யாஜ்ஞவல்க்யரே என்று கூப்பிட்டு ஸாகூஷாத்தாயும் அபரோக்ஷமாயுமிருக்கிற ப்ரம் மம் எதுவோ அந்த ஆத்மா ஸர்வாந்தர்யாமியே. அந்த ஆத்ம ஸ்வரூபத்தைச் சொல்லும். என்று கேட்க, இந்த உன்னுடைய ஆக்மாவே ஸைர்வாந்தர்யாமியாகிய ஆக்<mark>மா என்று</mark> சொல்ல, அவளு*தென்று கேட்க,* ப்ராணுபாநவ்யா கோதாநங்களா லந்தந்**த வ்யாபாரங்** களே யல*னடைகெறு இ*ை அவனே யவன்.

மை உரு பானதை பரமால் || 2 || வரை கள்கள் வரமால் || 2 || வரை கள்கள் வரமால் || 2 || வரை கள்கள் வரமால் || 2 || வரை கள்கள் வரமாகியாக வரை கள்கள் வருக்கள் வரு வரை கள்கள் வருக்கள் வர

(முo-ஹா-ஶா-ஹா.)உலகஸ்தரைப்பார்த்த விருத்தமாய்ச் சொல்லுகிறது கூடா து சுவாச்பைபேதங்களேச் சொல்லுவதுபோலிருக்கிறது. சரிபாய்ச் சொல்லுமென்மூர். உண் மைபானவஃனச் சொல்லும். முன் சொன்னதில் பிழையில்ஃ. அதின் சருத்தை யுணாரா மல் என்ஃன நீர் கேட்பது சரிபல்லவென்று அதின் கருத்தை வெளியிட்டார்.

பதார்வயார்த்தபேதர்கள். இது ஜீவணேயே பரமாத்மாவாகச் சொல்லுகிறசென்று சங்கரபாஷ்யத்திலும், ஜீவனன்று பரமாத்மாலென்று ராமாதுஜடாஷ்யத்திலும் சொல்ல ப்பட்டிருக்கிறது. ஜ்ஞாகமாத்திரம்ம பரப்ரம்மமெனது சங் - ப ஷியத்தல் மற்றெரு வசேலும் சொல்லப்பட்டது. உஷஸ்தரும் நிருத்தராளுர். என்பது ஸமாகம்.

#### நானீகாவது ப்பாம்மணம் முற்றும்.

## ലരാ⊐ാമടണ്⊥<sup>മ്</sup>യായും ര്∙

சோய்லிட்டுக் இன்று இன்

(ரால-ஹா-ரார-ஹா.) அதற்குப்பின் குஷிசகர் பிள்ளயாகிய கஹோளர் கேட்கி மூர். மறுத்தும் விசதமாய்ச் சொல்லை கெண்டுமென்ற சேட்க, அதற்கு மறுடடியும் சொ ல்லுகிமூர். பசிதாஹ சோகமோகம் ஜனர மரணம் முதலிய எல்லாவற்றையும் விட்ட பர மாத்மா ஸர்வார்தரஞாயிருக்கிறுன். இப்படி யறிர்தவன் ஈஷணதோஷத்தைவிட்டு ஸைந் யாஸத்தை யடைந்து உபதேசஜ்ஞாரத்தை யடைந்து அறியாதவிணப்போலிருந்து முரி யாய் ப்ரம்மவித்தாகிருன். அதிஞலேயே அதை படைகிருன். மற்றது அஸாரம். இப் படிச் சொல்லவே கஹோளர் கிருத்தரராஞர்.

ஐந்தாம் ப்ராம்மணம் முற்றும்.

## கள்சை சினிய வேண்டு.

சு முறை ந. மா தீ புவா வக்று வராக்கு இடு இடு இடியாவா வாற் ര്ഷ്ട്രീ ച്ചു പ്രചുപുപുപുക്കുള്ള ചെന്ന പ്രവ്യാസ് കുറും പ്രചുപുക്കുള്ള ചെയ്യുന്നു. ആര് ആര് ആര് ആര് ആര് ആര് ആര് ரி ஆ லொடுக்ஷ ுமா தீ ஆ தி கூறி கை - உடி நூரி கூடி கொக்க தொரு தொரு கொ மு தி மலம் வட்டு அரசு கூறி நாவை உற்ற மாகாத் கா வூறு பட்டையுக்கி கூறு இடிகுக்கி வடிகுக்கு இடிக்கி இடுக்குக்கி இடிக்கி இடிக் **வடி** அடி அடி அடி அடி கூறி கால் அடி குறி இடி குறி **உ** வைடை நக்க திகொகா ஒகான் வெரா கால் இது கொகைஷ் உ உ தீ அ கூணிஹுவைவு-செய்கொகா ஒதாமுவே நாதாறை இத கொகை  $\Phi$ ு நாறி இதன்று நடைகளில் கொடி கொடிற்ற நடிகாக கோடிற்ற நடிகாக காடிற்ற நடிக்க காட ஆனெடுகஷு உறாத*்* திக்ஸிஹுவை வைக்குற்ற இடிய இ**தா**றுவெரா **காரெ திவ ஹ**லொகெஷ் - மா மீ , கிகல்லி ஊ - வ ஓ - வ ஹலொக் ா ஒ **கா** m ഇപ്പെട്ടും ത്രിക്കാരി ഇവും പാര്ക്ക് പ്രത്യാക്ക് പ്രത്യാക്ക് പ്രത്യാക്കാരി പാര്ക്ക് പ്രത്യാക്ക് പാര്യാക്ക് പാര്യാക്ക്ക് പാര്യാക്ക് പാര്യാക് പാര്യാക്ക് പാര്യാക്ക് പാര്യാക്ക് പാര്യാക്ക് പാര്യാക് പാര്യാക്ക് പാര്യാക്ക് പാര്യാക്ക് പാര്യാക്ക് പാര്യാക്ക് പാര്യാക്ക് പാര്യാക് து நவகி **வ**ருரு  $\gamma$ ாலவெ செவ கா? கிவ $_{7}$ லு வலி மா மீர் £ர கி **வ**ராக£ரி கி க **த**தொறை பறி வாவகவ<sub>ி ச</sub>வரரால் இது

(ரும-ஹா-புп- ஜா.) வசச்து புடுகியாகிய கார்க்கி ப்ரசகம்பண் ணுகிருள். யாஜ்ஞ வல்கியரை யதின்பின்பு ஜலாதாரமான வஸ்தக்களுக்கு ஜலுமாதாரமாயிருக்கிறது. ஆந்த ஜலதத்வத்திற்கு ஆதாரம் என்னை வென்றுள். வாயுவென்று உச்தரம் சொன்னுர். அந்த வாயுவுக்கு ஆதார மெனி இர்த அந்தரிக்ஷிலோகம். அந்த அர்தரிக்ஷிர்கு ஆதாரமெகி. குந்தரிக்ஷிலோகம். கந்தர்வலோகத்திற்கு ஆதாரமெகி. கந்தர்வலோகத்திற்கு ஆதாரமெகி. சந்திரலோகம். சந்திரலோகம். இந்திரையில் கக்ஷிர்கு ஆதாரமெகி. இந்திர்கு ஆசாரமெதி. நக்ஷிரையிலாகம் இந்திர்கு ஆதாரமெகி. இந்திர்களைகம். இந்திர்களைக்கிற்கு ஆதாரமெகி. இந்திர்களைக்கிற்கு ஆதாரமெகி. இந்திர்களைக்கிற்கு ஆதாரமெகி. இந்திர்களைக்கிற்கு ஆதாரமெகி. இந்திர்களைக்கிற்கு ஆதாரமெகி. இந்திர்களைக்கிற்கு இந்திருக்கிற்கு இந்திருக்கிற்கு இந்திருக்கிற்கு இந்திருக்கிற்கிறிற்கிறிற்கு இப்படிக்கேக்கைக்கிறக்கிறிற்கிறிற்கிறிக்கிறையில் இருக்கிறையில் இருக்கிறையில் இதலா வப்படி கணிகிறையில் இந்த வரையில் தேகிகிறையில் இதலா வப்படி கணிகிறிக்கிறிற்கு இதலா வப்படி கணிகிறிக்கிறிறிரி இற்கிறிறிரி இப்படிக்கிகிறிக்கிறிறிரி இதல் தெறிப்புக்கிறிப்படிக்கிறிறிரி இருக்கிற அப்படிக்கிய கொரிக்கிறிரிக்கிறியில் இதன் இருக்கிற வரிக்கிறிறிரி இருக்கிறிறிரிரிரிக்கிறிறிரிக்கிறிரிக்கிறிறிரிக்கிறிறிரிக்கிறிறிரிக்கிறிறிரிக்கிறிறிரிக்கிறிறிரிக்கிறிறிரிக்கிறிறிரிக்கிறிறிரிக்கிறிரிக்கிறிரிக்கிறிரிக்கிறிறிரிக்கிறிறிரிக்கிறிரிக்கிறிரிக்கிறிரிக்கிறிரிக்கிறிரிக்கிறிரிக்கிறிரிக்கிறிரிக்கிறிரிக்கிறிரிக்கிறிரிக்கிறிரிக்கிறிரிக்கிறிரிக்கிறிரிக்கிறிரிக்கிறிரிக்கிறிரிக்கிறிரிக்கிறிரிக்கிறிரிக்கிறிரிக்கிறிரிக்கிறிரிக்கிறிரிக்கிறிரிக்கிறிரிக்கிறிரிக்கிறிரிக்கிறிரிக்கிறிரிக்கிறிரிக்கிறிரிக்கிறிரிக்கிறிரிக்கிறிரிக்கிறிரிக்கிறிரிக்கிறிரிக்கிறிரிக்கிறிரிக்கிறிரிக்கிறிரிக்கிறிரிக்கிறிரிக்கிறிரிக்கிறிரிக்கிறிரிக்கிறிரிக்கிறிரிக்கிறிரிக்கிறிரிக்கிறிரிக்கிறிரிக்கிறிரிக்கிறிரிக்கிறிரிக்கிறிரிக்கிறிரிக்கிறிரிக்கிறிரிக்கிறிரிக்கிறிக்கிறிரிக்கிறிரிக்கிறிரிக்கிறிரிக்கிறிரிக்கிறிரிக்கிறிக்கிறிக்கிறிக்கிறிக்கிறிக்கிறிக்கிறிக்கிறிக்கிறிக்கிறிக்கிறிக்கிறிக்கிறிக்கிறிக்கிறிக்கிறிக்கிறிக்கிறிக்கிறிக்கிறிக்கிறிக்கிறிக்கிறிக்கிறிக்கிறிக்கிறிக்கிறிக்கிறிக்கிறிக்கிறிக்கிறிக்கிறிக்கிறிக்கிறிக்கிறிக்கிறிக்கிறிக்கிறிக்கிறிக்கிறிக்கிறிக்கிறிக்கிறிக்க

## அறவது ப்ராமீமணர் டிற்றும்.

## കുരഞ്ഞും ബ്രൂത്ത്യും പ്ര

ത്യുട്ട് പ്രസ്ത്രം പ്രസ്ത്രം ക്യാം പ്രസ്ത്രം പ്രസ്ത്രം പ്രസ്തരം പ്രസ്തരം പ്രസ്തരം പ്രസ്തരം പ്രസ്തരം പ്രസ്തരം പ പ്രസ്തരം மை ஆக்கொள்ள இத்து இலை காவரு பாஜ்கா நீ மூலெ த் நு சக்கி விரும் கிறிக்கி விரும் கிறிக்கி கிறிக்கி விரும் கிறிக்கி கிறிக்க

(ு00- ஹா-முர- உர.) ஆருணியாகிய உத்தாலகர் ஒயாஜ் ஒவல்ச்யரே என்று கூப் பீட்டுச் கேட்டார். அதாவது, நான், காப்யராகிய பதஞ்சலருடைய ச்ருசத்தில் கல்ப ை) த்ராத்பயாம் பண்ணிக்கொண்டிருக்கேன். அவருடைய பார்யை கச்சர்வளுலே க்ர கிக்கப்பட்டிருந்தாள். அந்த சுந்தர்வணே நீயாரென்று சேட்டேன். அவன் அசர்வணணு கிய கபந்தன் நானென்றுன். அந்தக் கந்தர்வன் அந்தக் காப்யராகிய பதஞ்சலதையும் அவ ருடைய சிஷ்யர்சு ளாகிய யாஜ்ஞசர்சு போயும், இர்த லோகங்களேயும் பரலோகங் கூனாயும் மைஸ்த பூதங்கூனயும் தரிக்கிற ஸூத்திரத்தையும் நீங்களறிவீர்களா என்று சேட்க, அறியவில்ஸ் என்ன மீளவு மவ னவர்களே ஸர்வலோகார்தர்யாமியா யிருக்கிற வூன யறிவீர்சளோ வென்று கேட்க, அறியவில் இவென்று கொல்ல, அதர்களன் இந்த ஸூத்ரத்தையும் அந்தர்யாமினையம் எவேனறிவல் இ அவன் ப்ரம்மவித்து, வோகவித்து, சேவவித்து, 'வேசவித்து, பூசவித்து, ஆத்மவித்து, (உர்வித்து' எல்லாமறிந்தேவன் என்று அவர் சருத்குச் சொன்றன். அதை நானதிவேன். இந்த விலையத்தை அதாவது அந்த ஸூத்ரத்தையம். அந்த அந்தர்பா சியையம் அறியாமல் ட்ரம்மத்தார்களில் சறர்தலைகை வதற்காக வைத்திருச்சிற கோச்சுள் ஓட்டிச்சொன் சிபானல் உம்முடைய சூல வெடி தத்ப்போமென்று சொன்னர். இப்படி உத்தாவசர் செட்ட செள்விச்கு யாஜ்குவல்ச்யர் அர்ச ஸூத்ரத்தையும் அர்ச அர்தீர்யாமியையம் ரானநிவேனென்மூர். அதற்கு உத்தாவ கர் அறிர்தே கொன்று சொல்வதினுல் பயனில்லே; அறிர்தபடி சொல்லுமென்முர்.

ஸ்டு கூருவருக்கு இது இரு நிக்கியது கூரை அளிரி நிரி கூரை அழக்கிரை இருக்கு அரு நிரை இருக்கிரை இருக்கிரை இருக்கு இரை இருக்கு இருக்கு இருக்கு இருக்கு இருக்கு இருக்கு இது அறித்திரை இருக்கு இருக

(ஶஶ௦-ஹா-ஶா-ஊா. அப்போது யாஜ்ஞ்யவல்க்யர் கொன்னூர். ஸூத்ரமாயிருப்பது வாயுவாகின்றது. அக்சீ வாயுவிஞலே இத்த லோகமும் பரலோகமும் ஸகலபூதங்களும் தரிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. ஆகையால்தான் மரணமடைந்த புருஷண் 'அது.வது ப்ராண வாபவில்லாத புருஷண்' கண்டு இவனுடைய சரீரம் வீசீர்ணமாய்விட்ட தென்கிமூர் கள். வாயுவாகிய ஸூத்ரத்திரைலேயே எல்லாப் புதங்களும் ஸ்திதிப்பட்டிருக்கின்றன வன்மூ என்மூர். அதை யவர் அங்கீகரித்துக்கொண்டு அந்தர்யாமியா யிருப்பவளேச் சொல்லுமென்முர்.

( பு O - ஹா - பு T - ஹா .) யாவ இருவன் ப்ருதிவியி விருந்து கொண்டிருக்கிறுன், உள் கோயிருக்கிறுன், அவஃன ப்ருகிவி அறியாது. அவனுக்கு ப்ருதிவி சரீரம். அவன் ப்ரு திவிக்குள்ளிருந்து நியமிக்கிறுன். அவனே உமக்கும்அந்தர்யாமி. தோஷஸம்பந்த மில்லா தவன்.

பொவு திஷ எடு ஆற்குமாய வாவெரு விசு நாறுவறாவ முரிமு ரைவா, ஓர்வெ நாராறு உல்ல உணி உட்டிய வி. இறி ஆ இக் இடி காகிய அல் ഇരുപ്പം എവ്രം പുരുപ്പു പുരുപ്പു പുരുപ്പു പുരുപ്പു പുരുപ്പു വരു പുരുപ്പു വരു പുരുപ്പു വരു പുരുപ്പു വരു പുരുപ്പു ഇരുപ്പം പുരുപ്പു പുരു தெருஷ்கது குரு நாறு இது கூறி பொடுள்ளது அன்ற நாளிக்கா உற மொயாத்திருக்கு நடுக்கிறை முக்கிற்கு மாற்றிக்கிற்கு மாய்த யதெர்ஷ் களுகாழு ராஜிஜி கீ இனி பொவாயள திஷ் நாபொழு நோர யுவாயு நடிக்காவல் வாற்கும் மெரியாய் ஆழ்கொள்ள இதில் வெடியஸ் $\eta$ டி ிள்மூரிர $_0$ பொதிவு தோமோயர்யடு s  $\eta$   $\phi$  s  $\phi$  g g g g g g*ရီျ*ခားွေ ။அ။ ကမာ့န်စခ*ော်*ျခားျခားတြင္းခ်စ္သည္။ စစ္သားက தை, இன் நாக்கூறை தின் திரும்பில் க்குமாம் இந்த மாகிற கும்பிரும் இந்த குறிக்கு இந்த குறிக்கு இந்த குறிக்கு இந்த ന്മുള്ള പ്രദ്രാധന്ത്രാപ്രത്ത്ര ആഴിലെ പ്രവേദ്ധന്ത്ര പ്രവേദ്ധന്ത്ര പ്രവേദ്ധന്ത്ര പ്രവേദ്ധന്ത്ര പ്രവേദ്ധന്ത്ര പ്രവ **டீ உ**யமுகு அக் விக்க காமகாக் அமொரு விடி உயமுக முக்க வட்<sup>-</sup> உட்ட ஈடி , மடி ம<sup>்</sup>வட் ' உட்ட கூட இடையதாற உ''சு க கூ உட உ ரு ு உதி ் க்கி மசூகா ெசிஷ் ஹாகா மா உ ் தரொய் உரகா மோ ு நடு அத் பாதாவரிய மாக குகாமத் இமா நாரு மாக இத்து இ ஸ்ற சுத் விழும் மன்றதாக் மெய்றாகு விருக்கி குறியாக விருக்கி இடிக்கு இடிக்கி காட∥ ப $\mathbf{O}$ ஆ் ஐஸ்டி தீ ஒத் தீ  $\mathbf{G}$  இல் ஐஸொ நீரொய் தெற்றோ ந்வெ உயல்  $\mathbf{J}$  ெக்க രൈംഗ്രഹം ഉപ്പെടുകളെ പുരുകളെ പുരുക്കുന്നു. അവ പുരുകളെ പുരുക്കുന്നു പുരുകളെ പുരുക്കുന്നു പുരുകളെ പുരുക്കുന്നു പുരുകളെ പുരുകള ചாപ്ത്നിയെ കൂന്ന് പ്രസ്ഥാന് ചെച്ചു തുരു പ്രധാന പ്രസ്ഥാന ഉപ്പോട്ട് പ്രസ്ഥാന ആവും പ്രസ്ഥാന പ്രസ്ഥാന പ്രസ്ഥാന വേദ  $\mathbb{R}^{2}$  உர் நாடி $\mathbb{R}^{2}$  நித்த கை கிருந்தை இதன்கரி இது இது நித்த நித்த கிறு நித்த கிற்கு கிறு நிற்கு கிறு நிற்கு கிறு நிற்கு கிறு நித்த கிறு நிற்கு கிறு நிறு கிறு கிறு நிறு நிற்கு கிறு நிற்கு கிறு நிற்கு கிற்கு கி பூர்ணாஷ் தரொய் வூரணொடிவெடிய்வ  $\delta$  வூரண்முர்ரேல் வூர ண 8் அமொய 2 வடு திஷ க கு தா ் சமி வி நி இது கூ இக்க இவாவா வி தி  $oldsymbol{arphi}_{oar}$ வா தொரயமவா உள்ள கிவிய முர்க்கு பொவா விலக்கொய் ളെ പ്രായുള്ള പ്രത്യായുട്ടുള്ള പ്രത്യായുട് പ്രത്യായുട്ടുള്ള പ്രത്യായുട്ടുള്ള പ്രത്യായുട്ടുള്ള പ്രത്യായുട്ടു ய ഉപടെ എന്നു ആരു പരിച്ചു പരവരിച്ചു പരിച്ചു പ தா<sub>டி</sub>, தரொயர் ெராது, நெவையைவுரை, ரது நீ முழீர் வெழுரி

பதார்வயுள்த்தடேதங்கள். இலம், உக்ர், அர்சிரிக்கும், வாயு, தெவலோகம், ஆதித் தன், திக்குக்கள், சர்திரன், சாரலைகள், ஆகாசம், தமலுமை தேஜள்லையு, பூதங்கள், பரா ணங்கள், வாச்கு, சண்சள், காதகன், பரஸ்லுமு, தவச்கு, விஜ்ஞாகம், இரேசஸ்லையு இவைகளே பருதிவிஸ்தாகத்தில் அடைடெக வைத்துக்கொண்டு மற்ற விலையக்கிள எல் லாம்முன் பாலிவ வைத்துக்கொண்டு இர்தச் சுருதிகளுச்சுச் கருத்துக்கொள்க சங்கர பாவியத்திலும் இருமாது ஜடாவியத்திலு மிவ்விலைய மெருத்திரு சாறும், பருதிவி தேவை தை முதலியவற்றின் சரிரமே அர்த அர்தாயாமிக்குச் சரிரம்வேறு சரிர மிலிவையென்று சங்கரபாவியத்தில் பேதமான கருத்துத்கொள்ளப்பட்டது. இருபத்துமூன்றுவது சுருதி யில் குணைப்படு சவணுய் எல்லாவற்ற இடியக்குள்ள வப்பட்டது. இருபத்துமூன்றுவது சுருதி யில் குணைப்படு சவணைய் எல்லாவற்ற இடியக்குள்ள முக்கண்டுமென்றும் சொலைவப்பட்டிருக் திறது. இதவுமின்றி அர்தர்யாமியையிட வேறு ச்ரவிடைய ப்ரசிரைவை மைகள் மும்கள ல்லியிருக்கிறது. இப்படிச் சொல் வக்கு சட்ட உர்துலகர் தம்முடைய ப்ரசிருக்கதை நிறுத் திவிட்டார் என்பது முடிருக்கது இந்து. சநிரைபாலியதில் அர்தர்யாமியாகிய பரமாதிமா வைக் காட்டிலும் வேறுன் ஜீவனில்வே என்ற சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ரா-பா-த்தில் ஜீவனுக்குப் பரமாக்மாலைப்பேரல் கிருபாதிசமாய் சீரவிட்டு சிலைகு எளில்வேன்றையியா க்யாகம் செய்யப்பட்டது. சமுதல் உரு வைரையிலும் இர்த ஸ்ருதி.

ஐந்தமத்யாயம் ஏழாவதுப்பாம்மணம் முடிந்தது.

## கு கு விரு விருக்கு வ

ക് ഉപ്പുട്ടി എ ക്രാമ്പ് പുട്ടു വരു പുട്ടു പുട്ടു

(பு ப - பா - பா - பா .) அக்கர்யாகிப்பிராம்மணத்தில் யாஜ் ஏலல்க்யர் ஐபித்த பின் பு தன்னே முன்னே கேட்கவேண்ட மென்ற சொல்லியிருக்கிறபடியதுல் காகின்னை மும் கேட்டால் ஒருச்சால சோல்வியடைவாரோ என மு பார்த்து. தான் யாஜ்குயவல்க்யலர ப்ரசாம் பண்ணுவதற்கு அதுமதி கேட்பதற்குப் பிராயணர்களேப்பார்த்து ஒப்பிரும்யண ர்களே கானிவரை இரண்டு சேன்வி கேட்கு தேற்கு இவ ஏவைகளேச் சொல்லிவிட்டால் இத்தப்ராம்மண ஸையையில் அவேரை ஐயிப்பதற்கு யாருமில்லே என்பதுண்மைதான் (அப் படிக்குச் சொல்லாலிட்டால் இவர் தூல தெறிப்போகவேண்டும்.) [இர்**தக்** குண்டலத்தி ந்குள்ளடங்கிய அக்க விஷயம் இரங்கராமாகுறு பாஷ்யத்தில் மட்டுமே இருக்கின்றது] என்று சொல்லக் கார்? இலப்போம்மணர்க்ள் கேட்சுர் சொன்னர்கள்.

(UDO - ா-(U n - ஹா.) காசொறுக்கும், விசேஹராஜ்ஜும் நாணேற்றிப் பாண்ஸர்சாசம் பண்ணில் கொண்டு வருவருபோல இரண்டுப்ரச்சுக்கினர் கொண்டு வர் திருக்கிறேன். அதைச் சொல்லு மெல் முர் கார்ச்சு. கேனென்முர் யாஜ்குவல்கியர்.

இன்கொ ஒன்றெர் பக். ஒன்று ∦சரி நாச் ரிவானி நிழு கருதாக் அசனை என்னை ஒன் சிறின் சூலி விசிய வச் செ சிலி ஸாலு மாயா வாக்கிறின் பாகி கிறித்தொருக் வாயி பிறு வியாக் இ

(ருற0-ஹா-സார-ஆராக இது கொருத்திற்கு இமேதும், பூலோகத்திற்குக் இழும், அவ்விற ண்டு லோகங்களிறம் நூல் நூலள்ள புறையில்±யத் அர்த்தமாகா இதல உல்துக்களும் எத்த ஆகாறத் க்ல உடுக்கப்பட்டிருக்கில்று நிலைக்று அத்த காக்கி இராகுகுள்.

ு அத்தா அற்று அத்து அத்து அது அத்து அரு அத்து அத்த அத்து அத அத்து அத

(voo-ஹா:jī ர- ஹா.) அசாசுத்தில் எல்லாம் ஒதப்ரோ**த** ரூபமாயிருக்கிற**து**.

സെ ചെന്നു വഴയുട്ടിക്കും ഇന്നു ജൂയത്തു വിശേത്ത് കാലുവരെ ചന്പപ്പെട്ടു വത്തു വരു പ്രവര്ശ്ശ കാലുവരെ വരു പ്രവര്ശ്ശ പ്രവര്ശ പ്രവര്ശ്ശ പ്രവര്ശ്ശ പ്രവര്ശ പ്

(ருமு-நா-நா-நு ) கார்ச்சி இசால்லுகிஞன். ஒ யாஜ்த்யவல்ச்யரே, உமச்சு கமஸ்காரம் ஒரு ப்ரச்ரந்தைச் சொல்லிலிட்டிர். மத்இருரு ப்ரச்சத்தைச் சொல்லவே ண்டும் என்முற், சேதௌக்குர் யாஜ்யவல்ச்யர்.

ற ஃருக்டு உலருச்பி உலனாது (அரி மாக்ிய சாசபி மிரு நடுதாதி அசனை என்ன துண்டுள் உசிய க⊯்சி உடிக்கிற ஸாரு ஊடசாக்கள் ∻் பாஜீ எதி/த்கு சுமாக் சையிரு சியாக்க

பதாந்வயார்த்தபேசந்கள். இந்த ஆமுவது ச்ருதி கண்டமானது இரக்கராமாதலு பாடத்திலில்ல. சங்கரமாடத்தில் ராங்களவது சருதியையே மீனவும் சொக்லியிருப்பது த்ருடப்படுத்தவதற்கென்ற சொக்கம்மட்டது. இந்தப் புநருத்தியையும் ஆஃதில்லாகைம பையும்பற்றிப் புத்திமாக்கள் செயரித்துகொள்ளவேண்டியது.

ூழு ||வ|| வைவரு மாய் வருக்கு வருக்கு

பதாக்கையார்க் இபதர்கள். இத்தச் சுருதெயில் (லாவோறையா) என்சிறபாட**ம் இ**ற ந்தராள நடூபத்தில் நக்கதா... அது காதம் கெய்து கொட்டதாகக் கருத்து இரண்டு பொல்த யங்களிலு கொக்கும். கீழ்ச்சொல்லப்பட்ட ஆகாசம் எர்ச ஆசாரத்தில் ஒதப்ரோதமா மிருக்கிறதென்று ப்ரச்நத்தின் மூக்யபாகம்.

ரு 0-ஹா-ரா-ஊா.) யாஜ் ஏவல்க்யருச்சரம் சொல்லுகிருர் ஆகாசா தாரமாகச் சொல்லப்பட்டிருப்பது அக்ஷரம். இதை ப்ரம்மவிச்துக்கள் சொல்லுகிருர்கள். ஸ்துலமாகா ததம், அணுவாகாசதும், ஹ்தஸ்வமாகாசதும், திர்க்கமாகா ததம், அக்கிகுணம் ஜலகுண மில்லாததும், சாயை யல்லாசதும், தமஸ்லாகா ததம், வாயு வாகா ததம், ஆகாச மாகா ததம், ஸங்கமில்லா ததும், எஸ்மில்லா ததம், கேர்க்கில்லா ததம், சண் காது வாச்கு மால்ஸு இல்லா ததும், சேஜ்ஸ்லில்லா ததும்,ப்ராணனில்லா ததும், முகமில்லா ததும், அளவில்லா ததும், சேஜ்ஸ்லில்லா ததும்,மெனியில்லா ததுமான அந்த அக்ஷரம் ஒன்றையும் தின்பதில்லே. ஒருவனுமகைத் தின்பதில்லே.

ு-ஊ-ுரா-ஹா.) இந்ததை கூர பரப்ரம்மத்தினை டய ஆற் தாசக்கிரத்தில் எுறி ரிப சுச்சிரச்சன் தரித்திரைத்திருத்தின் குர்ச்சன். இப்படியே த்யாவு பருதிவிகளும், நீமேஷங் சுனும், முகூர்த்தங்களும், அகோராத்ரங்களும், பகூலுக்களும், இருதைச்சுளும், எம்வத்ரை ந்துரும். இந்தப்படியே சதிகளும், ஈதங்களும், சிது நிகுறிக்கிற்கள். தாகுதி வத்தார்யங்கள் செய்கிறவர்களே மது ஒயர்களும் தேவதைகளும் பித்ருக்களும் கொண்டை டுகிகுள்கள்.

( ாo-ஊா-ரா-ஹா.) இந்த அக்ஷர பரப்பம்மற்ஞாகமில்லாமல் செய்கிற யஜ்ஞதா நாதிசளெல்லாம் அவ்வளவு கல்ல பலத்தைத் தரமாட்டா. இந்த அக்ஷாத்க த யறியாமல் பரலோசுத்தை யடைந்தவர்கள், கல்ல ஸத்சதியை அடைகிறதில்லே. அறிந்தவர்களாகி முக்த ஞ வார்கள்.

 (ஶ௦-ஹா-ஶா-ஹா.) அந்த அக்ஷரம் காணப்படாததாய் காண்கிறது. மக்கிதித்யா ஸகம் முதலியவறிறிலும் காண்க. இதைவிட வேறு இப்படிப்பட்ட தொன்றுமில்ஃல. அப்படிப்பட்ட அக்ஷரத்தில் ஆசாசம் ஒதப்பிரோதமா யிருக்கின்றது.

ത്രു കുടുന്നു പ്രത്യായ പുത്രം ത്രു പുത്രം പുത്രം

(ரா0-ஹா-ரா-ஹா.) நீங்களநிக்த யாஜ்ஞுவல்க்யரிடத்தில் டிமைஸ்காரம் செய்து தப் பித்துக்கெ ளளவேண்டியது. அவரை ஜயீக்கமுடியாதென்று கௌரவித்துச் சொல்லி வாய் மூடிக்கொண்டாள் கார்க்கி.

#### ஐந்தாமத்யாயம் எட்டாம் ப்ராம்மணம் மடிந்தது.

# கும் நவல்பா ஹண்டு.

கம் செற்ற நடிக்க கிறிக்க கிற

(புரு - ு. - பூர - ஒரு.) சாகல்யராகியவி தச்தர் யாஜ் ஞவல்ச்யரைப் பார்ச்து, சேவ நைக செத்துணே பேரிருச்சின் முர்சனென் ஓ கேட்டார். தசற்கு, ரிவித்தென் றே மர்திர பதங்களில் எத்துணே தேவதைசுள் சொல்லப்படுகின்மூர்களோ மூவாயிரம், மூன் நு, முக் நூறு, மூன்று என்றூர். ஆமென்மூர். மறுபடியும் எத்துணே தேவதைசுள் என்று சேட்க முப்பத்துமூல் ற என்ன ஆமென்மூர். மறுபடியும் எத்துணே தேவதைசுகளென்று கேட்க, ஆறென்மூர். மறுபடியும் கேட்டார் மூன்று என்றூர். மறுபடியும் கேட்க இரண்டு பேர் களென்ன, மறுபடியும் கேட்டா, ஒன்றறைப்பேர்களென்ன, மறுபடியும் சேட்க, ஒரு தேவதை என்மூர். அதையும் சாகல்யர் ஒப்புக்கொண்டார்.

(பால- வா-ரா- வா.) மகிமையாகப் பலகொல்லப்பட்டன முப்பத்தமூன்று சேவ தைகள் கணக்குச் சொல்லுகிறேன். அஷ்டவலு க்கள் ஏகாதசருத்திரர்கள் த்வாதசாதித் யர்கள் ஆக முப்பத்தொரு தேவதைகள், இந்திர ப்ரஜாபதிகளிருவர் ஆக முப்பத்து மூன்று தேவதைகள்.

മുള്ള ആയുള്ള പ്രത്യാള എയ്ലു പ്രത്യാള പ്രത്യാള

(ரு0-ஹா-ரா-ஹா.) அக்கி, ப்ருதிவி, லைவை, அந்தரிக்ஷம், ஆதிக்யஹம், த்புலோக மும், இந்திரஜும் கக்ஷத்திரங்களும் ஸமல்த வலைவக்களும் இருக்கிறபடியால் இவர்களே வலுவக்கள்.

(மும- ஹா-முர- ஹா.) பச் சிச்சிரியங்களும் ஆச்மா ஒருவளும் ஆசப் படுகெளரு பேர் சன். இலர்கள் சரீரத்தை வீட்டுப் போகின்றுபோது எல்லோசையும் அழச்செய்கிறுர்களா கையாலே உருத்திரர்களென். உபெயர் வந்துக

(ரும் - வா - ரூ - லா.) பன்னிறன்மே மாலங்கினோம் பன்னிறண்டு ஆதிச்யர்க சாரக எண்ண சென்டியது. எல்லாவத்தையும் ஆசாரம் பண்ணு தொபடியால், மாஸக்களோ ஆதிச்யர்கள் என்ற உபரலிச்சச் சொல்லு சிறது.

பாவுத் மிறிக் கர்வேறித் சமிக்கிலத் மிதிக்க செம்செலிக்க செல்றவத் உ பிவுத் மிறிக் கர்வேறித் சமிக்கிலக்கிறித் சில செலியத் சிறி

( டாற - வா - குர - வாறி இந்திரதுர் பிரநாடிரியார்! இதாயிரிருமிய இந்திரண், யாஜ் நுமே பிரது பதி. இதாயித்து வார், வஜ்ரம். மிஜ் ஓடிமதி! பசுச்சன் இப்படி விருச்தசாக் யிடருச்சூம், யாஜ் நுவல்ச்யருச்சூம், பிரச்சருத்துருந்தன் நடிச்சது.

මෙහි ලබා ලබා දෙන් සිදු හැන අදි විශාව වැඩි  $\sigma$  :

ස ස්බම්බන්දුනු විශාවදියා අයවිකෝය උපවියා දෙනාගන්දේ පට්ථම ආශිකට් බදකාන ස් සැස්මොර අදහාවදියා වී දේ අයවිශ යන අදහාගතිද් පරිස ස්බම්බන්දුන්දී

జాక్షియంగా కేవాడానిక్రుబర్వివాజు బ్రావాస్త్రిలు జాక్ష్మాలు మార్వణ్యి ఎల్లియా కాటు జాక్షామ్యాలు కాటా ప్రాక్షామ్యాలు ఇంకు జాతా మార్వాట్లకాడా బ్రామాలు కాట్లాలు కాట్లు కాట్లుకుండా ప్రాక్షామ్యాలు.

(ருற0 - ஹு - ராச - லாக) ஒரு இதலிலா அதியிர்ந்த தொலை நாயாகக் இதுக்குறிற இதப்படி என்றுல் எல்லாம் இந்த வையைவிறுக் விருந்தமா டிறை இரும் என்ற இதியியிய நடு இம். ஒரு இத்வதையார்? ப்ராணன். அதிசவை தியந்நாகிய ப்நம்மகொளுப்புக்கொறு.

ടു | ന്യൂജ് എത്തിയത്തെ പ്രകാരം പ്രകാരം ഇ സത്വഴന്തിയും ഇരു വവ്വനങ്ങൾ ചാബ-ഫ്രം ക്രാത്യുക് പ്രച്ചത്തില് ഏന്നു വോധനങ്ങൾ സരുവേശിന് പാസിവ ബി. ഏളെ തി. പ്രവാധിന്നായും തിളാ പെട്ടി വേശിന്റെ വാര്യം വര്യം വര്യം വര്യം വര്യം വര്യം വര്യം വര്യം വര്യം വര്യം വ ന്ടെ ക്രായത്ത് പരിക്കുന്നത്. പരിക്കുന്നത് പരിക്കുന്നത്. പരിക്കുന്നത് പരിക്കുന്നത്. പരിക്കുന്നത് പരിക്കുന്നത്. പരിക്കുന്നത് പരിക്കുന്നത്. പരിക്കുന്നത്ത് പരിക്കുന്നത്ത്രത്ത്ത്രത്ത്ത്രത്ത്ത്രത്ത്ത്രത്ത്ത്രത്ത്ത്രത്ത്ത്രത്ത്ത്രത്ത്ത്രത്ത്ത്രത്ത്ത്രത്ത്ത്രത്ത്ത്രത്ത്ത്രത്ത്ത്രത്ത്ത്രത്ത്ത്രത്ത്ത്ത്രത്ത്ത്രത്ത്ത്ത്രത്ത്ത്രത്ത്ത്രത്ത്ത്രത്ത്ത്രത്ത്ത്രത്ത്ത്രത്ത്ത്രത്ത്ത്രത്ത്ത്രത്ത്ത്രത്ത്ത്രത്ത്ത്രത്ത്ത്രത്ത്ത്രത്ത്ത്രത്ത്ത്രത്ത്ത്രത്ത്ത്രത്ത്ത്രത്ത്ത്രത്ത്ത്രത്ത്ത്രത്ത്ത്രത്ത്ത്രത്ത്ത്രത്ത്ത്രത്ത്ത്രത്ത്ത്രത്ത്ത്രത്ത്ത്രത്ത്ത്രത്ത്ത്രത്ത്ത്രത്ത്ത്രത്ത്ത്രത്ത്ത്രത്ത്ത്രത്ത്ത്രത്ത്ത്രത്ത്ത്രത്ത്ത്രത്ത്ത്രത്ത്ത്രത്ത്ത്രത്ത്ത്രത്ത്ത്രത്ത്രത്ത്ത്രത്ത്ത്രത്ത്ത്രത്ത്രത്ത്ത്രത്ത്ത്രത്ത്രത്ത്ത്രത്ത്ത്രത്ത്ത്രത്ത്ത്രത്ത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്ത്രത്ത്രത്ത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്ത്രത്ത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്

(UTO - வர - 15 ர - ചூ 1.) எவணுக்கு ப்ருதிவி ஆதாரமோ அவணுக்கு அக்கி தேர்க்க ஸாதாகமோ, எவறுக்கு மனஸ்லு ஸங்கல்பலுரது மோ, அந்த ஆத்மாவை உபாஸிக்க வேறிக்கவினே துறிர்தவறு ஒருன் என்று சாசுல்யர் கொல்ல, அந்த ஆத்மாவை நானறி வே கொல்றுர். அவது தெலுகுர். அவன் சாரீரபுரு அடுகென்ஸ்றுர். அவணே யுபாஸிக்கும் மற்குறுரு வேழி பென்ன கொள்ளுர். ஆக்குதமென்பதே கொள்ளுர். அந்தர்யாமி ப்ராம்ம ணத்தில் "அந்தர்யாம்யம்குது?"

ലോടെ ആയ് പ്രത്യാന് പ്രത്യാന് പ്രത്യായ പ്രത്യ പ്രത്യായ പ്രത്യായ പ്രത്യായ പ്രത്യായ പ്രത്യായ പ്രത്യായ പ്രത്യായ പ

கை ி ஆஸ்? ஊருக்கு அரு ஆத்திக்க சாக | ஊரி ஊரி பெர் பாண் பநடித் பின்ன பிருக்க சால் இனி சார் சு சூல் வின் செற்று சில் விறி பெர் சாஸ் ரியதி சுதிரிக்க சிய இன்ற ஒன் சிர் சுழ் ஸ்வரிஸ் சிய இவ பெறிக்க சியிக்க சியி

രണ<sup>ി</sup>യുളുട്ടതുള്ള ?തെപ്യുള്ളതാലംബാ ിടുമ്യി പ്രസ്യാത്രം പെപ്രംക്ക് ത്രീളത്ത് പ്രത്യമായില് ഉയ്യായില് ഉയ്യാ

 . യം പെട്ടൂ പായമാപ്പാളമാലാഥം സ് യം യെ സ് മെ പ്രോഗ്യായ്ക്ക് ഉത്തായില്ലെ അത്ര ആരുത്തില്ലെ പ്രത്യായില്ലെ അത്ര ആരുത പ്രത്യായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലാ

ெடு தவை வயஸ்ராபக நடு ஹி ஆப் வொகொ வோ இரு திரெ முர வெக்க வுடிமாக விசிரா ஆவின் மிருக்க வோய் வைழு மாகு விறைவிற்கா ஸ்ராசி முகின் இரி விச்வாக வை அவட்டிரு விறிவில் விறிக்கின் விறிக்

பதாந்வயார்த்தபேதர்கள். காமம், ரூபம். ஆசாசம். தமஸ்ஸு, அப் இரேதஸ்ஸை, இடைகளே ஆசாரமாகவும். ஹாருசயம், சண்கள், காறகள் இடைகளே லோகமாகவும், ஸதுகள், லைச்யம். இச்கு ம்ருத்யு, ப்ராணஸ், வருணன், ப்ரஜாபதி இவைகளே விசே வகணைக்களாகவும் வைத்துக்கொண்டு பெத்தாவது சுருதியைப்போல் அந்வயித்துக்கொள்க ஆனுல் இல சருதிகளில் ஆசாராதிகள் சொன்னவையே சொல்லப்பட்டிருப்பதையும் பார்த்துச் கொள்க

வசுச்பண்டு இட்டியா குரு || இக்கு|| இடிக்கி இடிக்கி இது இது குரியாதி விழுந்து விருவி வணைய கூலாய்யா

(மு0 - ஹா - ரா - ஸா.) யாஜ்குவல்ச்யர் சொல்லுகிகுர். ஒசுசல்யபே, உம்மை செருட்டிப் பெட்டியுச்சிவிட்டார்கள். நான் கேட்கிற செள்விசளுச்கு நீரேன் தைமோற செவண்சம் எந்குச்.

பார**் - ஹா - பா**ர - ஊர் ) சாகல்யர் சொல்லுகிறுர். சருபாங்சால் சேசத்திலுண் டான ப்ராம்கணர்களே யெல்லாம் பயந்தவர்களாகச் சொல்ல உலராம் செய்து லட்டி ரே. சிசெர்ச ப்ரம்கள்தை யறிந்தமமாயறிர்திர், சிச்சூச்சன்னம் த*ருப்*ர ப்ரதல்கடைகளோ மும் சாணறிவேண் சிரதிவீராகிற் சொல்லு மெல்றுர் சாசல்யர்.

கூடு செற்ற தேர் கூடி விடியிராக விரும் இரு விரும் விரும்

(৮০০-ஹா-ஹா.) திந்தக் கிழச்குத்திச்கில், எந்தத் தேவறைகையை உபாளிக்கின் நீர் என்று சாகல்யர் கேட்டத்த சூரியின் யுபாளிக்கின் நே இனின்றுர். அந்தத் சூரியின் யுபாளிக்கின் நே இனின்றுர். அந்தத் சூரிய இனங்கு ப்றதிஷ்டையை மடைகிறுன்? கண்கணில் ப்றதிஷ்டையை மடைகிறுன்றே சூபங்கேளி இலன்றுர். சண்களி இலன்றே சூபங்கீரப்பார்க்கின்றுன். சூபங்கள் எதில் ப்றதிஷ்டைகைய மடைகின்றுன். சூபங்கள் எதில் ப்றதிஷ்டைகைய மடைகின்றன. கூறாதயத்தில் சூபங்கள் ப்றதிஷ்டைகைய மடைகின்றன. ஹ்ருதயத்திரைகள் ப்றதிஷ்கடைகைய மடைகின்றன. இப்படிக்கு யாஜ்துவல்ச்யர் சொன்னதை மற*்றித்தார் சாகல்யர்.* 

 ene തെ ്യത്തിക്കുന്നു. ഇത്തു പ്രത്യായുള്ള പ്രത്യാരുള്ള പ്രത്യവരുള്ള പ്രത്യാരുള്ള പ്രത്യാരുള്ള പ്രത്യവരുള്ള പ്രത്യവരുള്ള

(புர0-ஊா-புரா-ஹா.) தெர்குத்திக்கில் எர்தேத் சேவைதையை யுபாளிக்கின்றீர்? யமூனை அந்த யமனுக்கு ப்ரநிஷ்கடை பெதை? மஜ்ஞம் யஜ்ஞம் எதில் ப்ரநிஷ்கடையை யடைகின்றது? தகூஷிணயில் தகூஃ?ணக்கு ப்ரதிஷ்கடைபெது? சிருத்தை. சிரத்தையிஞல ன்றே தகூஷிண கொடுக்கின்றுன். சிரத்தைக்கு ப்ரதிஷ்டை எது? ஹ்ருதேயம், இந்த உத் தேரங்களேயும் சாகல்யர் ஒப்புக்கொண்டோர்.

കു പെ കുക്കി കാരു തുഴു കുഴുകള്ള തെ കുക്കു കുറിയ പ്രക്കായില്ലെ പ്രക്ക് പ്രക്കായില്ലെ പ്രക്കായില്ലെ പ്രക്കായില്ലെ പ്രക്കായില്ലെ പ്രക് പ്രക്കായില്ലെ പ്രക്കായില്ലെ പ്രക്കായില്ലെ പ്രക്കായില്ലെ പ്രക്കായ

( புமு0-ஹா-பூரா-ஹா.) மேர்கு ிச்சில் பெந்த சேவ்கை கையையுபாஸிக்கின் நீர்? வருண தேவதையை. வருணனுக்கு ப்ரதில் கடை பெது? அப்பு, அப்புச்சூ ப்ரதில் கடை யெது? இரேசஸ்ஸு இரேதஸ்ஸுக்கு ப்ரதில் கடை யெது? ஹருதயம் ஹருதயத்திலிருந்து இரேதஸ்ஸு வெளிப்பட்டதென்பதர்கு உலகமே சாக்ஷிபாகையாலென்கே.

(புரு-ஊ-ராடுமா.) உடதிகையில் எத்த தேசு இதையை யுபாலிக்கின்றீர்? இனைம தேவைதையை இனைமடுதே கைத எந்த அநிரா வாத்தில் ப்ரதிஷ்டையை யடுடைகிறுன்? தீகைஷையில், நீகைஷக்குப் ப்ரதிஷ்டையை மேதி உர்தியத்தில் ஆகையால் நீகேஷிதினை, ஸக் யஞ் கொல்லவேண்டு ென்று விடுக்கிறது. ஸக்யத்திர்குப்ரதிஷ்டையெது? ஹ்ருதையம். ஹாருதையத்திருலன்டு? ஸக்யத்தை யநிகிமூன்.

வடனிக்றை அதித்த ஒரு இதிகைய கூற்றுக்ற இதிக்க ஒற்ற இதற்றுவடக்க ஒது அதிகைக்கு ஒன்ற இத்தை இதிக்க இது இதிக்கிற்ற கூறி இசெவுக்க இதனை இல

(முற-ஹா-ஸா-ஹா.) இந்தப் பூலோகமாகிய த்ருவமென்கிற கீழ்த்திக்கில் யாறை உபாஸிக்கின்றீர்? அக்கி தேவதையை. அக்கீக்கு ப்ரதில் டை பெதே? வாக்கு. வாக்குக்கு ப்ரதில் டையெது? ஹருதயம் எல் ாத் திக்தேவதைகளுக்கு மாதாரமாயிருக்கும், ஹரு தயத்திற்கு ப்ரதில்,டையெது.

கஹைகைக்ஹொவாவபாஜ வஜெஃராப66து தசு நிதூலை நகிறி வெலப்தெற்கத் நிதாவை காறிவாக நாவை நகிசிறு வரிபாநி வலிவெ ந நித்திரு நிதி ||உடு|| (ரு.0-ஹா-ருர-ஹா.) இத்த ப்ரச்கோத்த்ரங்களுக்குப் பின், யாஜ்னுவல்க்யர், தம்மு டைய உத்தரக்கின ஒப்புக்கொண்ட சாசல் பசை ஒ அமைல்லிகரே டீரிர்த சரீரத்தை வீட்டு ஹ்ருசயம் வேறிடத்திலிருப்பதாக நிலக்கில்றிர். அப்படியாளுல் இந்தச் சரீரத் தை நாய்களாவது இன்று விகிம் பணிசளாவற குத்திவிலிம் ஆதலால் ஹ்ருதயம் சரீரத் இல் ப்ரதில்கடையை யலடத்திருக்கோது.

(ரு0-நாடு - ஹா.) உழ்தலையைய சிரம் இருகையம் இவை யிரண்கிம் எவ்பிடர் நில் ப்சநில்கடையை மடைய நாகு பிராணனில் ப்ராணதிற்கு ப்சநில்கடை இயிறி அபாரம், இதற்கு ப்சநில்கடை பெறு வியாம். அதற்கு புறநில்கடை பெறு? உரசம். அதற்கு ப்சநில்கடையேது? கமரம் என்றுர். இப்படி என்றுவறிற்குமாகரையானவன் மதுகண்டத்தில் சொல்கப்பட்டவளே என்று உலினத்தை சரசு நிக வொன்று மில்லாத அன் யாரோ அந்த உயரில்தர்பில் செல்லிய பறு கணிக் செட்சிரெல் என்றுள். அனை யகரியவில்லே. அகருக்கு அதரகது சாகக்களுக்கு, செல்லுடிகுகுர்து எனும்புசலும் கூட அபதுவரிக்கப்பட்டன்.

ರ್-ಪ್ರಾಕೃತ್ಯಲ್ತಾರ್ಮಿಟೀನಾಯಿ ತ್ರೀಗ್ರೀಂಕ್ಕೆಂ ∥ನಪ್ಪ ಇ-ಉಂತಿಸ್ ನ್ಯಾಪ್ಕನ್ ತ್ರೀಗತ್ಯಪ್ಪುಗ್ರಾತ್ಮಾರ್ ತಿ | ರ್ಲೈಪ್ಟೆಜ್ಞೀನಾಟ್ ನಿಸಿಸ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಷಾಣ್ಯ ತ್ರೀಪ್ಕನ್ ತ್ರೀಪ್ರಿಸಿಸಿಕೆಂತ್ರಿ

(புற0- ு-நுர-டார்.) பிற்பு மாற்றுவல்ச்பர் அந்த ப்ராக்கணிசினப்பார்த்து, இத்தைகொல்கொருக் சேர்த்தாவது தனியேயானது இல்தடப்படி சேன்வி சிதுறுக்கொள். அங்லது நாதூறைது உந்திகாக் செழ்த்திக்குல. என்றுர். யாறுநுவல்க்யார் அந்த ப்ராம்ம ணர்கள் தைரியப்படவில்!ஸ்.

Sessual genneal-phosens elemagnes (5 2) sens has en alles es es en algente alles en alles en

(முற-உரா-மா-ஹா.) ஒரு விருக்ஷம் எப்படி பல புஷ்டங்கினா யுடையதாயிருக்கின் நதோ அப்படியே புருஷன்ன் அல்ல ஸ்ச்சேகமில்லே. உலோமங்கின் இலேசளாகவும், துவக்கைப்பட்டைகளாகவும், சேர்த்துக்கொள்க. மேலும் பட்டைகளிலிருந்து பால்வழி யுமாப்போலத் தவக்கி விருக் ஒ இரத்தம் வழிகிறதன்றே? வருக்குக் களைக்குக் கண்டங்கள் போலப் புருஷனுக்கு மாம்மைக்கள், விகரசன் கொடங்கள். உள்ளெலும்புகள் தாருவிசே ஷங்கள், மற்றைஜ், மற்றையே. ஆயினும், வருக்ஷம் சேதிச்சப்பட்ட பிறகு மூலத்திவிரு ந்து குளுத்துக்கொள்வதுபோல இச்சச் சரீரம் மருத்யு இதைவ ஆக்கிரமிக்கப்பட்டபி**ன்,** மீண்டும் அந்தர் சரீரம் உண்டாவிது எதுகொண்டு? அதற்கு மூலமென்ன? இரேதஸ் லென்று சொல்லப்போகாது. எனென்றுல் ஜீவித்திருக்கும்போரே இ**ரேதஸ்**ஸ்வுண்**டா** கின்றமையால் மரித்தபின் இதற்கு இரேதல்லை மூலமாகச்சொல்லவழியில் உயன்றே? இதுவம் சலிர விருக்ஷமான து வின்சமி ஒலுமுண்டாகிறது. மூலச்சேசமான பின்புண் டாவதுமில்லே. ஆுகையுள் மளுச்யுவினு வழிச்ச மர்த்யன் எச்சு முலத்திலிருக் துண்டா இன்னுன் ! மரித்தபின் மினவர் பிறப்பதில்வோகில் புண்யபாபரதுபவத்திற்கு விரோதம் வருகின்றது. ஆகையால் அவன் ஐசிப்பதனைமை. ஆதற்குக் காரணம் கெட்கப்படுகின் றது. இந்த ப்ரசாத்தோடு எல்லா ப்ராம்மணர்சளும் வாய்மூடிக்கொண்டார்கள். கதை முடிர் தாவிட்டது. இப்படி யாற் ஏவல் ச்யர் சேகட்ட பொருளின்ன தென்பதைச் ச**ருகிவி** ரிக்கின்றது. அசாறேது ஐநாளுக்க சொரூபமான ஓம் கர்மா நுகுணமாய்ப் பல**ீனத்த** ருவதும் உபாசிப்பலனுக்குப் பலமாயயிருக்கின் உதும் ப்ரம்மமே.

**፠្**វំគ្នា ហ្វេទ័យរាមរយំ ទូនាំបគ្គាស់គ្នា បំរាល់៤៤នា ចំ ទ្រវ់**ឲ្យចំ** 

### စေ့ စေ့႔က၍႔ ဪ မေနဆာ္က န္မစၼာဖွဲ့. စားကိႏိခဲ့ခဲ့

தோகொஹ்வெர் வைக்கையார் வோழ் வோம் திவன் கோதி தி | உடை இவலை நாதி தி | உடை இவலை நாதி தி தி வை தாகி  $^{1}$  குறு கிக்காவா விக் $^{1}$ 

(புர0ஹா-பூரா-ஹா.) வையையில் ஜாகர்வீர்றிருத்தார். அக்கு யாஜ்குவல்க்யார் **சென்** மூர். அவரைசோக்கி வர்த காரணத்தைச் சேட்கும்போது ஓபுற்குவல்க்யாரே, பசுக்களோ விரும்பி வர்திரோ, அல்லது தச்வரிச்சயம் பண்ணவர்திரோ, வென்மூர். இரண்டையு**மு** த்தேசேத்தே வர்சேன் மகாராஜினே என்மூர் யாஜ்குவல்க்யர்.

யி கதால் அடுவடிக்கு நாகு அடிக்கு நி கடிக்கு நி கதால் அவளை சி காவிக்கு நி கை அவளை சி காவிக்கு நி காகு வரை குறிக்கு காவிக்கு நி கு காவிக்கு நி காகு கி காவிக்கு காவிக்கை வரு கி ஷாவிக்கி காவிக்கு வரு முறியாஜ் வடு அவரை சி காவிக்க காவிக்க

யது இது  $\| \mathbf{z} \|$  வெறுக்கு  $\| \mathbf{z} \|$  வெறுக்கு வாலை தாடு உர்கள் இது வொலை தாடு வருக்கு வரு

(முற - ஹா- ஞா ஹா.) உதங்கர் ப்ராண?ன ப்ரமமென்று கென்ற கொல்ல முன்போல ஆயதக ப்ரங்க்கை - ஃாச் சொல்லவில் ஃ பென்ன இவருமதைக்கொண்டாடி ப்ரியமெ ன் அளவிச் கவேண்டுமென் மும் ப்ராணனுயதாமென் றம் ஆசாசம் ப்ரசிஷ்டையென்றம் சொல்லி அதை புபாலிப்பதர்குப் பலனேயும்சொன்னர். மற்றனை முன்போலவேகரண்க.

നട്ടെയുടെ പ്രത്യാലുള്ള പ്രത്യാലുള്ള പ്രത്യാലുള്ള പ്രത്യാലുള്ള പ്രത്യാലുള്ള പ്രത്യാലുള്ള പ്രത്യാലുള്ള പ്രത്യാലു പ്രത്യാക്കുന്നുള്ള പ്രത്യാലുള്ള പ്രത്യാലുള്ള പ്രത്യാലുള്ള പ്രത്യാലുള്ള പ്രത്യാലുള്ള പ്രത്യാലുള്ള പ്രത്യാലുള്ള

property and prop

(முடு-ஹா-இரஊரு) பர்க்கு என்பவர் கக்ஷு-ஸ்ஸை- ப்ரம்மம் என்றுர். அதைஸைத்ய மென்றுபாலி ச்சுவேண்டுமென்றுர். கர்த்துட்கிடி தமொன்பவர் ச்ரோத்ரத்தை ப்ரம்மடுமேன் மூர். அசைத்தமென் ஜபாலிர்குவேண்டுமென்றுர். ஸக்பகாமடுரென்பவர் மசன்னை ப்ரம்ம மென்றுர். அதை யாசுந்தமென்றுபாலிச்சுவெல் மூர். விதுதரு, ஹ்ருதயம் ப்ரம்பமென் மூர். ப்ரதிங்டா லிறிகுமென்றுபாலிச்சுவென்மேடுன் மூர். இர்தப்படி ப்ரச்சோத்தரங்க சோச் கூடி்டிக்கொண்டு மெற்றவை முன்போலுவே யொழித்துச்சொள்க.

#### ஆறமத்யாயம் முதல் ப்சாம்மணம் முற்றும்.

နေးဖုန့် နို႔က ျန္နာဏ(၄.

(முo-ஊா.முn-ஹா. அப்போதோ இரகர் யாற்கு வங்கியாக கைடிய ந்து சாகிக்யச்சைப் பார்த்து, ஆஸுசீகைவிட்டுச் இழிருந்து, என்னே கொகித்தருக்கிரக்ச்சிவேண்டும் என்று கமஸ்காரம் செய்து கேட்டுச்சொண்டார். அந்த யாற்கு வடக்யர் சொக் சூர்: ஒமராரஜ கேனை, பெரிய ஸுமுத்ரத்தையோ அல்லது பெரிய மார்க்சுக்கூதியா போகவிரும்பினுவன், ஒரு தேதைரியோ ஒடத்தையோ சாதாகமாக சைத்துச்சொண்டிருக்கு ஆசார் யர்களிடத்தில் சேட்ட உபகிவதத்துச்சிகள் செருக்கிகளை மேருக்கு சூர் ஆசார் யர்களிடத்தில் சேட்ட உபகிவதத்துச்சிகள் சிகாக்கி சிகுர்க்கிகள் கிகுர்கள் கிகுர்கள் கிகிகள் கிகிகர்கள் கிகிகர்கள் இந்த ஸம்ஸாரத்தை விட்டு எங்கு போகப்புகிகும் என்று முழு கூருகள் கிகிகைகிகள் கேட்க, கானதை யறியேன், கீர் சொல்லிவேண்குகெம்னுறுர், கானகை சசிசால் இகிதே கிகிக்குரிர்.

(முo-ஹா-மூா-லூ-) காது கண்ணில் வர்த்திக்கிற புருஷன் இந்திரவென்னிறை பெ யாருடையவன் வர்த்திக்கிருன். இவூனபேய இந்தவென்று மறைத்துச் சொல்லுகிமுன், தேவேர்கள் பரோக்ஷத்திலாசையுடையவர்சள் ப்ரத்யக்ஷத்தில் சீட்வேஷமுடையவர்சள்.

(Uto-ஹா-[Un-ஹா.) புருஷ்ருபமாக இடதாகண்ணில் தோற்றுகிற விராட்டானது அந்து இந்திரனுடைய பத்தி. அந்தத் தம்பதிகள் வலிப்பதற்கு ஸ்தாநம் ஹ்ருதயாகாசம். ஹ்ருதயத்திவிருக்கிற வோஹித பிண்டமானது, போச்யாமாகிய ப்ராஸாசம். கிஞ்ஜல்கம் போல் தோற்றுகிற நாம ஸமூகமேவஸ்திரம். இவர்களுடைய ஸஞ்சாரமார்ச்சிமே ஸு-ஷும்ஃ வெண்கிற அந்த முச்த புருஷணுடைய குதிமார்ச்சம். அது தவிர மற்ற நாடிகள் ஸும்ஸாரமார்க்கும், அந்தச் சாரீரனிலும் இவன் போச்யணுகக் காணப்படானின்றுன்.

(புரு-ஹா-புரு-ஹா.) எல்லாக் இக்குக்களிலும் ப்ராணேக்திரிய வ்யாபாரங்களேயு டைய ஜீவனேக்காட்டிலும் தகுதினுக்கிபு ஒருகியை கு விலக்கணைகள் மு சொல்லப் பட்டது. இப்படிப்பட்ட புருஷ்ண டிபாலித்த அபயத்தை யடைர்தாமென்றுர். அப்படியே யாகவேண்டுமென்று ஆசகர் வேண்டிக்கொண்டார். கமஸ்காரம் செய்து விதேமை சேசக்தையும் தண்ணயும் தகூதிணைகொடுத்துவிட்டார்.

இரண்டாம் ப்சாட்மணம் ழற்றும்.

# கமது தீபவராஹணமு.

ട്ടെയും ഇയും ട്രി പരുതെ പുരുപ്പി പ്രത്യാല് അവരുന്നു. പ്രത്യാല് അവരുന്നു പുരുത്തിലെ പുരുത്ത

(புப<sub>் ஹா</sub>-புர-ஹ்) ஒ**ருகால** விசேஷத்தில் ஜக்கர் ஸமீபத்தில் யாஜ்ஞவல்க்யர் செண்*ரு*ர். அப்<sup>பே</sup>ரது நாம் வேதாக்த பாகத்தில் விசேஷார்த்தங்களேச் சொல்லப்போ காதென்று நி?னத்தார். ஜஈகரும் யாஜ்ஞவல்க்யரும் அக்கிஹோத்ரத்தினுல் ஸம்வாதம் பண்ணி ஞர்கள். அப்போது அவருடைய உரமர்ச்யத்தைப்பார்த்து, ஹைக்கேட்சச் சொ ன்ஞர். அவர் இஷ்டத்சைக் கேட்டுக்கொள்ளு திறேனென்குர். ஆப்படியே யென்குர். ராஜா கேள்விகேட்டார்.

(புரை-ஹா-ஹா.) ஜாகர். யாஞ்சலைக்யரை செட்கிருர். இந்தப் புருஷைனுக்கு ப்ரகாசம் எந்தஜ்போதாஸ்லாலே! யாஞ்சுவல்க்யர் படுல் சொல்லுகிருர். ஸூர்யணுலே. இவன் ஸைகல வியாபாரச்கினாடம் கடத்திக்கொள்வது. ஸூர்யப்ரகாசத்தினுலன்றே? இதை ஜாகர் ஒப்புக்கொள்ளுகிலுர். ஆமாம் யாஜ் ஏவல்க்யரே.

ക്ക് പ്രക്യായി എന്നു പ്രക്യായില് ഉണ്ടിയുന്നു പ്രക്യായി പ്രക്യായില് പ്

கஹ்தி தகு திடிக்டுபா இடித்து உண்டு ஒரிக்கமால் கெற்கமாமால் கா யாவா விகி-தெராக் செயாய் வாரு - ஷ உ தரா ெத்வாஸ்டு தெராகில் - வ வகீ தரா தலெ நபாய தெராகிஷா ஜெவ வெருப் கெக்க - மு - செவிவ வெரு கீதி || கா||

(ரு0-ஊ-ரூர-ஹா.) ஸூரியான்தலயத் இத்குப்பின் சந்திரப்ரகாசத்தாலும் அவ னும் அஸ்தமித்தபோது அக்டிட்டகாசத்தாலும் இதுவுகில்லாதபோது வாக்கின் ப்ரகாசத் தாலும் புருஷன் வ்யடிலுமாங்கின நடத்து ஒருள் என்றெ விகையம் ப்ரச்சொத்தரமாய் முடித்தபின், அந்தவரக்கு மில்லாதபோது எந்தப்ரகாச மிவனுட்டுகேன்ன ஆச்ம ப்ரகாசத் தெருவென்றுர்.

(ரு 0 - ஊா - ரூ ா - ஆ ா .) விஜ்தா ஈமயபுரு ஷை இசிய ஆச்மா எல்லா உற்றிலும் தா தோ கார்த்தா வைப்போல் தோந்த இருன். ஸ்வப்சா வல் ஏதியல் இர்த ஜாக்ரத்தசையில் காண ப்படுகிற சரீராதி ஸம்ஸா ர ரூபங்கிளேக் காண்கிறதில் இயென்று, ஆத்மா யாரென்று தேட்ட ஜாகருக்கு யாஜ்ஞவல்க்யர் சொன்னுர்.

(ஶா௦-ஹா-ஶா-ஹா.) பாப ஸம்பர்தம் முதலிலையம் இவனுக்கு தேஹ ஸம்பர்தத் தாலே ஏன்பது கிரூபிக்கப்பட்டது. இதனுல்தயரூபம் நீர்மலமென்றதாயிற்று.

(ஶ௦-ஊ-[ஶாஹா.) இத்தப் புருகணுக்கு ஸ்தாகங்கள் இரண்டு. இந்த லோகமும் பரலோசுமும், ஸ்வப்கமென்பது மூன்று எது ஸ்தாகமும். இதையே ஸந்தியமென்பர். ஏனென்குல் இந்த ஸ்தாகத்திலிருந்து இரண்டு லோகங்களேயு மதுபவிச்கிறுளுகையா வென்க. இன்பம் துன்பமென் நிரண்டையு மடைகிறுனன்றே ஸ்வப்கத்திலும். அப்போ திக்திரிய வியாபாரங்களே அடக்கிச்சொண்டு தன்புண்ய பாபாதகுணமாக எல்லாவற் றையும் ஸ்ருஷ்டிபண்ணிவித்துக்கொண்டு ஸ்வயம் ஜ்யோதியாய் விளக்குகின்முன்.

മം കുറിനുവരു പെട്ടു പ്രത്യിക്കും പെട്ടു പുകള് വെട്ടു പുകള് പുകള്

(ரு0-ஹா.) ஸ்வப்கம் பொய்வேயாம். ஆதலா லப்போது சுயம்ப்ர**காசமென்னத்** தடையில்‰.

(ரா-ஹா.) பரமாச்மாவிஞல் அர்சக்காலத்தில**க்க** நீவனே காணும்படிக்கு ஸ்**ருஷ்** டிக்கப்பட்டு உடனே அழிக்கப்படுகின்றது. ஆசலால் ஸ்வப்ரம் ஸத்யம்.

பதாக்வயார்த்தபேதங்கள். இந்த ப்ரகரணத்திற்கும் வியாஸைூக்கிற்கும் விரோ**த** படாத கருத்து ரா-பாத்தில் சொல்லப்பட்டதே என்றறிக. இதின் விரிவு மற்*ரேரிட*ம் காண்க.

ക്കുടെ ക്രെയ്യുന്നും അത്തായുള്ള പ്രതിച്ച പ്രവാധ ക്രെയ്യുന്നും പ്രതിച്ച പ്രവാധ ക്രോഗ്യായുന്നും പ്രവാധ ക്രോഗ്യായുള്ള പ്രവാധ ക്രാഗ്യായുള്ള പ്രവാധ പ്രവാധ ക്രാഗ്യായുള്ള പ്രവാധ പ്രവ

(முn-ஹா.) ஸ்வப்நத்தோடு கூடிய ஜீவன், சரீரத்தை டீச்சேஷ்ட**ார்கிக்கொண்டு** ப்ரகாசதைய் ப்ரகாசியாத இர்திரியங்களேச் சூழ்த்து வருகி*ருன். ஒருவகுயே மீளவு*ம் இந்திரியப்ரகாசமுடையகுய்க் கொண்டு ஜோச்ரத்தகை உயையடைகெருன்.

പ്രത്യ ഇവരു പ്രത്യായ എന്നു എത്തു പ്രത്യായ എന്നു എന്നു എന്നു എന്നു എന്നു പ്രത്യായ പര്യായ പ്രത്യായ പര്യായ പരവര്യായ പരവര്യായ പരവര്യായ പര്യായ പരവര്യായ പര്യായ പര്യായ പര്യായ പരവര്യായ പര്യായ പര്യായ പരവര്യായ പര്യായ പര്യായ പര്യായ പര്യായ പരവര്യായ പര്യായ പര്യായ പര്യായ പര്യായ പര്യായ പര്യായ പര്യായ പര്യായ പരവര്യായ പര്യായ പര്യായ

(முற-ஹா-பு ா-ஹா.) ப்ராணவாயுவினைல் ஜாக்ரத்த ு சரீரக்சை மரிக்கவொட்டா மல் செய்து இந்த ஸ்தாலசரீரத்தைவிட்டு இஷ்டப்படி ஸஞ்சரிக்கிமுன். സെപനം കളെ ചനുവയാള പൂപ്പെയുന്നു എന്നു എന്ന്ന് എന്നു എന്നു എന്നു എന്നു എന്നു എന്നു എന്നു എന്നു എന്നു എന്ന് എന

( புற ஹா-பூரா-ஹா.) ஸ்வப்கமத்யத்தில் காநாவித தேவாதிரூபங்கிளப் புண்**யபாபா** தகுணமாக ஸ்திரீகளோ**க** கூடி,வதபோலவும், புஜிப்பதுபோலவும் காண்கி*ரு*ன்.

(குற-ஹு-குர-ஹா.) இவனுறைக்குப்போது ஸ்வுப்ரம் சாண்கிறுனன்றே? அப்போதி வேணே பொருவரும் பார்ப்பநில்லே.ஆசையால் உருத்து இதுத் திலகிரன் தொழுப்பப்போ கா டு. அப்படியாளுல் சில வமயக்களில் இந்திரிய வ்யத்யாளும் குறுட்டித்தனம் முதலா கிய தொடிந்தின மடைவரன். அது சிகித்னவையண்ண முடியொமத்போம். இதனுல் ஸ்வ யேற்று போநி என்றது ரூபிக்கப்பட்டது என்று யாறு ஒவல்ச்யர் கொல்ல, இதைக்கேட்ட ஜோகர் மோகிகூதபாயத்தை யுடதேசிச்கும்படி கேட்டுக்கொண்டோர்.

ട്രീ മടയ്ക് പ്രാത്രിക്കുന്നു. ഒരു പ്രത്രിക്കുന്നു. ഒരു പ്രത്രിക്കുന്നു. ഒരു പ്രത്രാത്ര പ്രത്രത്ര പ്രത്രാത്ര പ്രത്ര പ്രത്രത്ര പ്രത്രാത്ര പ്രത്രത്ര പ്രത്രത്രത്ര പ്രത്രം പ്രത്രത്ര പ്രത്രം പ്രത്രത്ര പ്രത്രത്ര പ്രത്രത്ര പ്രത്രത്ര പ്രത്രം പ്രത്ര പ്രത്ര പ്രത്രം പ്രത്രം പ്രത്രം പ്രത്രം പ്രത്രം പ്രത്രം പ്രത്രം പ്രത്ര പ്രത്രം പ്രത്രം പ്രത്രം പ്രത്രം പ്രത്രം പ്രത്രം പ്രത്രം പ്രവ്യവര്യം പ്രത്രം പ്രവര്യം പ്രത്രം പ്രവര്യം പ്രത്രം പ്രവ്രം പ്രവ്രം പ്രവ്രം പ്രവ്യം പ്രവ്യം പ്രവ്യം പ്രവ്യവ്യവ്യം പ്രവ്യം പ്രവ്യം

(100-ஹா-ஐா-ஹா.) ஜுக்ரத்தகையில் புண்ய பாபங்களுக்குத்துக்குமடி இன் பதுண் பங்கின மது-வித் உலின்யாடி ஸ்வப்ச ஸ்தாரர் திற்போக நிலோ சூம்போது மூன் வந்த வழியே ஸ்வப்ச ஸ்சாரத்தை ஸ்வப்சாதுபவத்திர்காக அடைகளுள். அக்காலத்தில் ஜாக் ரத்தலதமில் தினக்குண்டாயிருந்த மதுஷ்ஹிசேஸ் ஸம்பர்தம் மூதலியவர்றைவிட்டு விள ஸ்ருடின் ஒர். சிந்தப் பருஷன் உபரதியி ஞவையெ ஸங்கத்தைபொழியச் சயமாய் சங்கம ந்றவணன்னேறிடு வ்வபதேதத்தை யாற்றுவல்ச்யர் உயரிததித்தபடியே ஐநககொட்புக்கொரு ண்டு சான் தேவரிருத்த ஆயிரம்கொக்கணர் குருகக்கிணயாக ஸமர்ப்பிக்கிரேன்.அடியே ஐச்கு மோதுஷரார்க்கத்தைச் கொல்றுமென்குர்.

(ரும-ஹா-ஜா-ஜா.) கீழ்ச்சொல்லியலாறு ஸ்வப்ரத்தில் ஸம்பந்தப்படுறை ரூபங் கூளோ ஜாக்ரத்தனாயிலனடு உதில்லே. இதனுல் இரண்டு தைகைசயில் ரூபங்களும் இவணுக்கு உபாதியி ஒல் கர்மத்தி ஒல வித்பையி ஒனுண்டா ரியமை மெயல்றிச் சுபாவமல்ல வெண் பது பெறப்பட்டது. இரங்கராமாதாறுத்தில் ் ஸ்வட்காக்டுதெ) என்பது போடம்.)

 (மு0-ஹா-முா-ஹா.) இக்தச் சுருதிக்கு ஸகலமும் முன்போலவேயாம்.

ചബ<sup>ം</sup>ട്പം മംച ∥മഎ∥ ഒരു ചെയ്യും പ്രായം അ പ്രായം പരായം പരവരായം പരായം പര

(புமட்- ஹா-புபா-ஹா.) இந்த மூன்று சுருதிகளாலும் ஆரோஹணு வரோஹணா க்**ரம** த்தினுல், ஸம்ஸாரத்தில் ஸ்வப்சுத்திலும் ஜாக்ரத்திலும் இவன் படும்பாடு வெளியிடப்ப ட்ட கூ. இதற்குத் திருஷ்டார்தம் கூ. முகின்றது. இந்தச் சுருதியில் ஒருபெரிய மீனுனது ஆறுகாரில் இல போரிச்சுவ விலும் இல போரக்கரையிலுமாய் இரண்டிடங்களில் ஸஞ் சரிப்பதுபோல இந்த ஜீவனும் ஸ்வப்கஸ்தாரத்தில் கிலபோதும் ஜாக்ரத்ஸ்தாரத்தில் சில போதுமாய் இரண்டு ஸ்தாகங்களிலும் ஐஞ்சரித்துக்கொண்டிருக்கிளுன்.

க்கி வடல் இயர்கள் இயர்கள் இயர்கள் அற்றும் அற

(ருO-லா-| ுா-ಖா.) இக்க ஜீவன் இவ்வாறு ஸ்வப்கத்தையும் ஜாக்ரத்தைகுயம**துப** வித்து, வருத்தமடைக்க கருடபகுஷி முதேஷியவை மேலும் கீழும் திரிக்து சிரமப்**பட்டு** கெல்ல கூடுதெடிப் படுப்பதுபோல ஸ—ுஷுப்தி ஸ்தாகத்தை யடைக்த லயிக்கிறு**ன். அவ்** பிடைத்தில் ஒரு வெஸ்துக்குளோயும் காண்பதில்?லை; ஒன்றையும் விரும்புவதில்?லே.

(ஶ௦௦-ஊா-ஶா-ஹா.) இவன் அதாவது இர்ச ஜீவன் விசங்களென்கிற நாடிகளில் வர்த்திக்கும்போது ஜாக்ரச்ககையில் காணுவதுபோல நாநாபயங்கரரூபங்களேயும் பார்க்கி மூன். ஸுவது-ப்தி ஸ்தாநத்தில் அஃதில்லே. நாநாவர்ணங்களான அர்நரஸங்களால் பூர் ணுமாயிருக்கின்ற அந்த நாடிகள் பல போக ஸதநமாகக் கணக்கிடப்பட்டிருக்கின்றதா. ப்ரம்மத்தை யாச்ரயிச்சிருக்கும் ஸமயமாகிய ஸ-ஷ-வப்கியில் ஆக்மஸுகமெருழிய மற்டுமூன்றும் தோற்று தபடி கட்டமோயிட்டிருப்பதால் அப்போது நாஜாவைப்போல் ஸுடைகத்தையே அநுபவிக்கிறுன்.

(ரு-o ஹா-ருா-ஹா.) ஸு-வது சம் இ ஸ்தாகமாகிய ப்ரம்மமானது, அபரிமித ஸு**-கரு** பமாகியது; பாபஸம்பர்தமில்லாதது; பயபர்தமில்லாதது, அந்த ப்ரம்மத்தோடு இந்**த** ஜீவன் ஸம்பர்தப்படும்போது தனக்கத்யர்தேஷ்டையான நாயிகைத்த தேகபாவனுய**ேண** யும்போது எவ்வாறு வேடுளுன்றையுமறியானே; அப்படியே பரம ஸு-கத்தையடைந்து மற்டுளுன்றையுமறியாமல் போகி*ளு*ன். அந்த ப்ரம்மம் அவாப்த ஸமஸ்தகாமம் ஆத்மாக**ர்** தாதுபவ சிலம். கூஷுத்ரகாம சூர்யம். சோகதாரம். சுத விகாஉவிகாவைகிலாகா உலர கா கொகிலாகா செவாக செவா வெராகவெடிரி சதுவெலி பா திவைரி வைதி வைருணேட தைவை வா வாலொகையாலி வாத்வொடி வைதி வைருணேட வெ நகினை வால் காவலொடி நாம் காவடுண்டு நாம் நாம் கலவா வெ நகினை பு ஹி கராமைப் பென்ன நாக்கும் காகிலாக

(VTO-ஹா-एா-ஹா.) சத்துத்ல ஸ்வரூபத்தித்கு ஒருவிதமான வாம்ஸாரிக மைப்ப ந்தங்கள் கி வடயாவ வாயால். தாய் தர்தை லோகம் சே.தம் தேவகுக முதலியவந்நிற் குக் கட்டுப்பட்டதல்ல தேதும் விப்பர்தத்தில் வரும் ஜாதி பேதே மில்லே; அரமூலமாக வருதிற தோதை வெப்பர்தமியில்லே. அப்படிப்பட்ட ஆத்ம ரூபம் என்றுய் வளக்கும் தகை வக்கூடும்தி என்றெதப்படுதிறது.

രുട്ടോറിട്ടുടുക്കാവുക്കാവും | മെയ്യുക്കുന്നുവും | മക്കുക്ക് എന്നുവും ക്രാവ്യക്കാവും | മക്കുക്ക് പ്രാവ്യക്കാവും | മക്കുക്ക് പ്രാവ്യക്കാവും | മക്കുക്ക് പ്രാവ്യക്കാവും | പ്രാവ്യക്ക് | പ്രാവ്യക്കാവും | പ്രാവ്യക്ക് | പ്രവ്യക്ക് | പ്രവ്യക

(ரா 0-ஊ--ரா - ஹா.) ைகைகப் இதனையில் உண்தற்கு மாமில்லாதது, இந்த ஆத் மாவுக்கு த்ருட்டி எக ிற ந்துகாகில்லாக மயிலன் இ. ஆச்மா உக்கு இஞாகமில்லாதது சை யே கிடைக்கமாட்டு தன்றோர் ஆது சாச சிருப்பதன் றன்றிரு? 'சே ஜா காசணமென்னெ னில் கண்முதல் பசாதனை லம்பந்தமுடையதாய்க் சொண்சு மற்றிருரு உண்து அக்கால த்திலில்லே யன்றோ?' அப்படிக்கிரு 'தாகன்று போர்ப்பதுத்திடமுன்றே?'

೯೦೦ ಕಿತ್ ಜೈರ್ 'ಕೃಜ್ '೧೦೩೪ ೩ ಚಿರು' ಇತ್ತಾರು '೧೩೩೩-೮೧೩ ಇ செரிஎழ்தொரைத்தி உது நாவுடியடைக் சுதிரோ தன்ற சது உட ធ្γឺង្ខីសាខារកជ័ន្រ ំមុំ ∦ភ≒ា ក្រុង្ងង ឱយមេសាទឲ្យម ណេត្តពុទ្ធបិធា ឱាយ៤៧៣ ក சென்னிருஸ்டிக்க ரஸ்படுக்கியர், கொள்ள விசிடுக்கியால் காக -ಇಕೈ ಕೃಗ್ಯಾಯ್ರೆ ಕೃತ≟ಾ ಕೃನಾಜಾಗಿಕಿ ಉಲ್ಲಾಣ ((೯೦೬) ಗಲ್ಲೀ ಇಷ್ಟಾಸುಳ್ಳ \_දෙණි\_කත්වසංකෘඛණේල කාරම්ලාලකාත්තුම**ණුක්** က်ႏႈန္းသားအခန္ေနရွိတ္ႏွံဳ အင္ဒုန္း ကာလိုမ္ပိုလ္ခ်ာတန္ ြမ္းႏိုင္ကမ္း က်စ္တြန္ <u>ႜႜၜၮႄၮႝႝႜၟၜၹၗၬႜၟၟၮႝႋႜၮႜၟၟၣႜၣႜၜၹႄ</u>ၟၮႝႝၜၟ<u>ၯၗ</u>ၯႜၟၣႜၯၟၟၟၣႝၧႃႜၜၧၹႝႋဨႜႜႜၛ விபுவரி சொவொவி<sub>கிற</sub> கொடியானி கான க-4 திமீயர் வி ககொடி**)** <u>ൂം-ഉടുത്</u>രം മ--ഉപ് ഒടുമി-ിവസിളെ ആന് എം <sup>1</sup>)ഉടുടി ഉപരി ഉപയ - විදිවිධ9ම්ඛ අවවාර වරිද් ශමිංග එලිද | 5 වා| බල්ලිසි මම මේ වර් င္ဘြဲသ ျပစ္ပစ္ခြင္းက ည႑ကန္သည္ကိုသည္ႏိုင္းစိုက္ျခင္ေတြ ေကြေရး။ விசு இத்த வி நாணி தான் கு சு சி சி சி திலி ககொ நி இவது வது நிலைக N5 44|| ⊓995 இனரு கட்டிய திருக்க மேற்ற இரு விருக்கு ஆகிரு முக ரிர்<sup>இ</sup> ப**ெச**ற்றிர் எழுந்தாறவாகு சிறு உறி நாரி நாக அரசு நிறி 

(ருo-ஹா-ரா-ஹா.) ச்ராணேக்திரிய ஒருத்தியாறும் இரஸுகேந்திரிய வ்ருத்தியா இம், வாகிச்திரிய ஸ்ருத்தியாறும், ச்ரவணேத்திரிய வ்ருத்தியாலும், மகோ வ்ருத்தியா லும், த்வதிர்திரிய வ்ருத்தியாலும், புத்தி வ்ருத்தியாலும் ஜ்ஞாகப்ர ஸரணமில்லாமலி ருப்பது அப்படி ப்ரஸரிக்கும் ஜ்ஞாகமில்லாமையிஞ்லன்ற அப்படிப்பட்ட ஜ்ஞாகம் கித் யமாயிருக்கின்றமையா லதற் சழிவில்லாமையிஞல். வேறென்னென்றுல், அந்தந்த வ்ரு த்திகளுக்கு விஷயமாய்க்கொண்டு, அந்தந்தப் பதார்த்தங்க எட்டோது வேறுயில்லாமை யால் அந்த ப்ரஸரணமில்லாமலிருக்கின்றது.

 $\vec{r} = \vec{r} =$ 

(முo-ஹா-முா-ஹா.) ஜாக்ரக் ஸ்வப்கங்களில் கரண வ்பாபாரங்களுண்டாயிருக் கின்றமையாலும் உபாதியினுல் அப்ரம்மாக்மக வஸ்து சர்சு முண்டாகினருமையாலும் அவ்விதேஜ்ஞாகமுண்டாகின்றது. தன்?னையும் அப்ரம்மாக்மகளுக நீ?னச்கின்றது.

(மும-ஊா-முர-ஹா-ஹா) இர்கலைத் திர்போல ஸ்வச்சு இகிய பரமாத்மாவும், ஸ்வச்சு இகிய ஜீவாத்மாவும் கலத்த ஸு-ஷு-ப்தியி லத்வைதமாயிருக்கின்றது. இப்படிச்கு ஸு-ஷு-ப்தியாதாரஞ்கிய பரமாத்மா ப்ரம்மலோகமென்றம், பரகதிஎன்றும், பரமான ஸம்பத்தென்றும், பரமாகர் தமென்றும் ஐககரை நோக்கி யாஜ் ஒவக்யார் உபதே இத்தனர். ஒமகா ராஜரே என்று ஸம்போ இத்த அதுசாஸுகம் பண்ணி ஞர். இரசு ப்ரம்மத் இனுடைய ஆரு ந்தேலேசத்தையே மற்று முன்ன எல்லாப் பூதங்களும் அறுசு இக்கின்றன வென்றூர்.

(முo-ா-ரா-ஹா- ஆா.) அவன் மதுஷ்டமர்களுச்குள், யௌபாம் முதலிய குணங்களுடையவணும், ப்ரபுவாயிருக்கிமு இே. அப்படிப்பட்டவனுச்கு ஆரர்கம் எப்படிப்பட்ட தோ, அந்த ஆரந்கம் மதுஷ்டாரர்கமென்று சொல்லப்படுகிறது. இந்த மதுஷ்யாருந்தத் தை நூறு நூருகப் பெருக்கித் தைத்திரியத்தில் ப்ரம்மாருந்தத்தை அளவிடப்போகா தென் று நிருபித்துச்சொல்லியபடி யாஜ்குவல்க்யர் சொல்ல அதைக்கேட்ட ராஜா மோசீக்ஷோ பாயத்தையே சொல்லும்படி கேட்க, தாம் முன் செய்துகொண்ட ஸங்கல்பம் ரிறை**வே** *மு து*போலிருக்கிறது, எல்லா நிச்சயங்களேயும் கேட்கின் **ற**மையாலென்று நிஃனத்தார்.

പന്പം ചപ-  $oldsymbol{s}$   $oldsymbol{s}$  (முo-ஹா-ருா-ஹா.) ஸ்வப் சத்திலிருக்கு புண்யபாபா நுபவம் செய்தபின் ஜாகர**த்** 

கை முன்போலமே யகடைகின்முன்.

\_മ<sub>മ</sub>്ഗിരു ഈ പാത്യം ആ മുച്ചു ജപ്പോഗ്രം ആദ്യാവാസ് വാധ്യു വിഷ്ട്ര தால்ரா6 ஐ நாத் நா நாரு இவ உது இடி நிய வெது க உடியா பிவா തുമെ എ 🗠 🕮

(மு0-ஹா-ஸா-ஹா.) சகடமானது பூர்வதேசத்தைவிட்டுத் தேசார்தரம்போவது போல இந்த ஜீஸனும், ஊர்த்வச்வாளம் வருகிற காலத் நில் இந்தச் சரீரத்தைவிட்டு பர மாத்மாவிஞ்சேலைப்பட்டவஞும், லோகாந்தரத்தை யடைகின்முன்.

ஸைத்ராய்ணே⊱ா ஈூசெ∂ குகும் பாலொவ சசா சாவாணிசா கு∘ நுற்ற പ്രത്യാനം പ്രത്യായും അത്രായും പ്രത്യാനം പ്രത്യാപ്പാര് പ്രത്യാര് പ്രത്യാപ്പാര് പ്രത്യാപ്പാര് പ്രത്യാപ്പാര് പ്രത്യാപ്പാര് പ്രത്യാപ്പാര് പ്രത്യാപ്പാര് പ്രത്യാപ്പാര് പ്രത്യാപ്പാര് പ്രത്യാര് പ്രത് പ്രത്യാര് പ്രത്യാര് പ്രത്യാര് പ്രത്യാര് പ്രത്യാര് പ്രത്യാര് പ്രവ്യാര് പ്രത്യാര് പ്രത്യവ് പ്രത്യാര് പ്രത്യാര് പ്രത്യാര് പ്രത്യാര് പ്രത്യാര് പ്രത്യാര് പ്രത്യാര് വ **கிபொ** ந<sub>ி</sub>ரசு வகிவ ரணாபெய் || க.சு||

(ருO-ஹா-ராஹா.) ஜ்வரம் முதலிய வியாதி கிமீத்தங்களி ஒ**லாவத** ஜரை **முத** (புரு ஆ. இது பிருக்கு இது முதலைப் கூடியது மாம்து முதலிய பூச்சுள் சாம்பிலிரு லிய சிரதோவூட்களி ஒலாவது சிரமினர்தபோது மாம்து முதலிய பூச்சுள் சாம்பிலிரு ந்தை கழுலுவதுபோல் கழன்று சென்று, மிண்டும் சிரீரமைபத்தை யடைந்து ஜீவிக்கின் மூன் இந்த ஆச்மா வென்று சொல்லப்பட்டது.

=ச்-ிரும் கா நநாரு ஒது கிற திற வரு வரு இது நாழ் வரு நாற்ற வரு **ெ**ஹைஃ வாெ சொாவஸ் லெய்ஃ | வ*ூக் க*ூல் கொம் உர்பாக்ற பிரா மனு **கீ** செரிவட்டு வெனவ் விக்டி வர் வாரிணு கை <u>கூ</u>ழி இசு இ ஒ இக்கு விடியா ாடை ஆத்தாறவு ஆதி ∥முவ∥

(ரும-ஹா-ரா-ஹா.) அரசன் வரும்போது அதற்கு முன்னமே அதை அறிக்க ப்ரு த்யர்கள் எப்படி அதற்குவேண்டிய உபசுரணங்கின் விர்தப்படுத்திக்கொண்டிருக்கிகுர் **சளோ, அ**ப்படியே ஸகலோபகரணங்சளும் இவனே எதிர்பார்த் ஐக்கொண்டிருக்கின்**ரன**.

\_ த ಕ್ಳಿ மாரா ஜா க வெ. மி பாலை த த ூர் வூ கெ த வண் இ க மி ம ணெடுராயிஸ் உரபடதை வெச்செய்சா தா நிச்சு காவெ ஸ்வெடிவராணாக ು ಉತ್ತುಗಗಳಿಗುತ್ತಿಗೆ ಇಕ್ಕೊಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಗ್ನ ಪ್ರಾಥಾಗುತ್ತಿ ಗೆ ಆ ಇಗಿ

( மு0-ஹா-ருா-ஹா.) இர்தப்படிச் சரீரத்தைவிட்டு ஜிவன் போம்போது, ஸகலேர் திரியோபகரணங்களும் கூடிச்செல்லுகின்றன.

### அறமத்யாயம் ழன்றவது ப்ராம்மணம் ழற்றும்.

#### குறை உருவி டீஸ்ணி?

ၮၮႜၹ<sup>ၣ</sup>ၬၮႜၟ<sup>ၟၗ</sup>ႜႜႜႜဎၬႀဪႋၣၜႃၟၣႝႜၣႝၮႋႎၭႍၬႜၮႄ႙ၟႝႜၣ**ၜႃ**ၣၣႜႜၣႝၛၟၮႃၜႎႜၟ  ബപ്പെ മുപ്യമുന്നു ഇത്തു പ്രത്യായ പ്രത

(ஶ௦-லா.෬ா.ஜா.) இந்த ஆச்மா பலஹாநியை படைந்தை மோஹப்ப8கிற ஸமய த்தில் ப்ராணன்கள் அலுணேச்கிட்டுகின்றன. அந்த ஸமயத்தில் இந்திரியங்களே ச்ரஹித் தாக்கொண்டு ஹருதைபகமலத்தை யடைந்து விடுகிமுன். அப்படி விஷைய பராங்முகளுய் விகிந்தசையில் இவனுக்கு வஸ்து ஜ்ஞாகமில்லாமற் போகின்றது.

வாக்கவை தொடைவடு இது நாடை பெரியை திக்கு நாடைவு கிக்கை விரும் கிக்கு நாடைவு கிக்கு கிரும் விரும் கிக்கு நாட்டு வெரியை கிக்கு நாட்டு வெரியை கிக்கு நாட்டு வெரியை கிக்கு நாட்டு வெரியியில் கிக்கு நாட்டு வெரியியில் நிக்கு நாட்டு விரும் கிக்கு நின்கிக்கு நி

(புப0-ஹா-புபா-ஹா.) அக்காவத்தில் இந்திரியங்களோடு ஏகீபவித்தபடியினுல் உரு வம் முதலியவற்றை க்ரஹிப்பதில்லே என்று சொல்லுகின் முர்கள். அப்படிப்பட்ட இந்த தீவனுக்கு ஹருதயத்வாரத்தில் ப்ரகாசமுண்டாகின்றது. அந்த ப்ரகாசத்திஞல் இந்த தீவனுத்ச்ரமிச்கிமுன்; அவனுத்ச்ரமிச்சும்போது முக்யப்ராணன் அதுஸரித்துத்க்ரமிக்கி ன்றது; அப்போது எல்லா ப்ராணங்களு முத்க்ரமிக்கின்றன. அக்காலத்தில் தான் அடையவேண்டிய யோரிஸ்மரணத்தோடு கூடினவனுகின்முன். இந்த ஸ்மரணமுடைய வூனமே அந்த ப்ராணவர்க்கங்கள் அதுவர்த்திக்கின்றன; அவீன வித்பையும் கர்மங்க ளும் பூர்வா நபவவாஸீனபும் அதுஸரிக்கின்றன.

ടുമും പ്രസ്ത്രയാലെ പ്രസ്ത്രയാലെ പ്രസ്ത്രം പ്രസ്ത്രം പ്രസ്ത്രം പ്രസ്ത്രം പ്രസ്ത്രം പ്രസ്ത്രം പ്രസ്ത്രം പ്രസ്തരം പ്രസ്തരം പ്രസ്ത്രം പ്രസ്തരം പ്രസ്ത

(ருo-ஊா-ரா-ஹா.) த்ருண்ஜலுகை (புற்புழு) ஒரு புல்ஃப்பற்றியபின் முன் பற் றியிருர்த மற்றுரு புல்ஃவவிலே தைப்பால ஒருதே ஹத்தை யாச்ரயித்துப் பூர்வதே ஹத்தை விலகிருன்.

ക്കും പ്രവാസമ്പര് പെരുന്ന് പ്രവാസമായ പ്രവാസമായ പ്രവാസമായ പ്രവാസമായ പ്രവാഗത്തായ പ്രവാഗത്തായ പ്രവാശ്യായ പ്രവാശ്യായ പ്രവാശ്യായ പ്രവാശ്യായ പ്രവാശ്യായ പ്രവാശ്യായ പ്രവാശ്യായ പര്യം പരവര്യം പര്യം പര്യം പരവര്യം പരവര്യം പരവര്യം പര്യം പര്യം പര്യം പര്യം പര്യം പര്യം പരവര്യം പരവര്യം പര്യം പരവര്യം പര്യം പര്യം പര്യം പര്യം പര്യം പര്യം പര്യം പരവര്യം പരവര്യം പരവര്യം പര്യം പര്യം പര്യം പര്യം പര്യം പരവര്യം പര്യം പരവര്യം പരവര്യം പര്യം പര്യം പര്യം പര്യം പരവര്യം പരവര്യം പരവര്യം പര്യം പര്യം പര്യം പര്യം പര്യം പര്യം പരവര്യം പരവര്യം പരവര്യം പരവര്യം പരവര്യം പരവര്യം പര്യം പര്യം പര്യം പരവര്യം പരവര്യം പരവര്യം പരവര്യം പരവര്യം പരവര്യം പര്യം പര്യം പര്യം പരവര്യം പരവര്യം പരവര്യം പര

(முடு-டைரா-டிபா.) ஸு-வர்ணக்காரன், (தட்டான்) ஒருவித்ரூபமுடைய பொன் னே யழித்த மற்றெருருவித நல்லரூபமுடைய பூஷணமாகச் செய்வதபோல் இந்த ஜீவ னும் முன் சுீரத்திற்கு உபாதாநமாகிய த்ரவ்யத்தையே கர்மாதாகுணமாக மற்றெருரு நல்ல ரூபமாக்கிக்கொள்ளுகின்முன்; தேவபித்ராதிசரீரங்களில் எதையாவது அடை கின்முன்.

பதாக்வபார்த்தபேதங்கள். இரங்கராமா துஜபாஷ்யத்தில் (பேசஸ்**காரீ; என்பதற்கு,** பட்டுப்பூச்சி **பென்று வே**று அர்த்தமும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது,

(முo-ஹா-17 "-ஹா.) ்ஞாசமால் இழுகாரமுடையவனுய்க்கொண்டு செகுவைரிதி அகேலேந்திரியங்கள்ள முடைய பஞ்சபூசனு மாயயுக்தளும், தர்மாதர்மாதிகளேயும் அதின் கார்யமான சாத்தி கொடாதிகின மற் புண்பபாபாறுகுணமாக இருக்களைத் கார்யங்கினச் செய்து அந்தந்தக் கார்பங்களுக்குத் தக்கபடி இடிகதுக்கங்களே யடைகின்முன்.

தடிஷ் ெரால் காவை அடி தெவ்வன் விருவிக்கு வி

(முரு-ஹா-மா-ஹா. இந்த வி ஊயமாக இப்படி ச்லோசம் ஏற்பட்டிருக்கின்றது. இவனுடைய மகல்லு, எந்தப்பலத்தை யாகைப்படுகிறுக்கு அந்தப் பலாதகுணமாகக் கர்மவசத்தினுலந்தந்த ல்ம்ருதியை யடைகின்றுள் என்பது இந்த ஸம்லாரியானவன், எந்தத் கர்மத்தைச் செய்திறுறே அந்தந்தக் சர்மாதுகுணமாக அந்தந்த லோகங்கின யடைந்து மிண்டுச் சர்மச்சுஷந்தினா துதுபவிப்பதற்காக இந்த லோகத்தை யடைகின் மூன்; இப்படிக்காமத் ிலாசையடையவன் படும்பாடிதவாகின்றது; சுமும் நீங்கின முழு கூடிவைக்கு ப்ராண ்கள் உத்தரப்படுக்கில; ப்ரம்படாவத்தை யடைந்தவைனுய்ச்கொண்டு ப்ரம்மத்தை யடைகிருன்.

ും പ്രധാരമായ പ്രവാഗ്യായ പ്രധാരമായില് പ്രവാശ്യായ പ്രവാ

(பும0-ஹா-முர- ஹு. இவனுடைய ஹருதயத்திலிருக்கிற ஸகல காமங்களு மொழி ந்தபின் இங்கே ப்ரம்மத்தை யதுபவிச்கின் மூன்; பாம்பின த்வச்கானது பாம்பினுக் விடை ப்பட்ட பின்பும் பாம்பு பொல் தொற்றுகின்று சன்றேமு? அப்படியே சரீரமிருந்தாலும் அந்த ஜ்ஞாகீக்கு அகங்காரமில்லே யானையால், அறுவிட்டுப்போனதாகவே எண்ணப்படும்; இப் படி உபதேசித்த உபித்தத்தைக்கேட்ட ஐநகர் யாஜ்ஞுவல்ச்யருக்கு ஆயிரம் கோக்களோத் தாரும்செய்வதாகக் சொன்றூர்.

ക്കുടുക്കുന്നു. പ്രത്യാക്കുടുക്കുന്നു പ്രത്യാക്കുന്നു. പ്രത്യാക് പ്രത്യാക്കുന്നു. പ്രത്യാക്കുന് പ്രത്യാക്കുന്നു. പ്രത്യാക്കുന്നു. പ്രത്യാക്കുന്നു. പ്രത്യാക്കുന്നു. പ്രത്യാക്കുന്നു. പ്രത്യാക്കുന്നുന്നു. പ്രത്യാക്കുന്നുന്നുന്ന

( புமo-ஹா-புா-ஹா.) ப்ரமாளுந்தரங்களுக்குக் கோசரமாகாததும், வேதாக்தங்க ளில் சொல்லப்பட்ட தமான என் குலநியப்பட்ட மார்க்சத்திரைல் ப்ரம்ம**வித்துக்கள்** ப்ர ம்மத்தை யனடகின்முர்கள்.

ജാസ്മ് || എ ൺനാന്വ ബ<sup>7</sup>ഞ്ഞുഷാൻവുമാത്യു ഉയാള സുയ് അതുളം അധിജിര*്യു* എന്നു ഇതും ആ ചെയ്യുന്നു പുയായ ഉയാള അവ്യയായ അവ്യയം അവ്യയം അവ്യയം

(UTO-ஹா-பூரா-ஹா.) வெளுப்புச் சுடுப்பி பிங்களம் ஹரிதம் இர்ச ரூபங்கினையு டைய ஆநித்யன் மோக்ஷமார்க்கத் இலிருச்சின் ுன்; அச்த மாரிக்சத் இனல் ப்ரம்மவித்து ப்ரம்மத்தை யடைகின் மூன்.

കൂട്ം കൂട്ടിലെ മിഗാച്ച് 5 വ പിടുന്ന്-വാനായി .5 | **ക**രിക്സമയിലമയിക കരിസോലമിടുന്നാന് ഗ്രക്സ് ി ശം ∥

(மு0-ஹா.) கர்மாகுஷ்டாகபர கருத்து அந்தசராமாகிய ஸம்ஸாரமே வித்திக் கும்; இப்படியே கர்மங்க\ரச் சொல்லு ஏற வேதபாசஜ்றாகங்களில் கீஷ்டையுடையவர் களுக்கும் அக்க ஸம்ஸாரமே த்ருடப்படும்.

(நா-ஹா.) கேவைஞ் சுவர்க்கிலாகாதிக் காம்யபலன்கின யாகைப்பட்டுக் கர்மங்க ளே யதுஷ்டிப்பவர்கள், ஸம்லாராந்தா- ரத்தை யடைந்து விடுவார்கள்; இப்படியே நித்ய கைமித்தியாதி ஸகல கர்மங்கினாயும்விட்டு. சேவலற்று நத்தையே அதுஷ்டிக்கின்ற பே ர்களும் ஸம்ஸாரத்தையே யடைந்து விடுவர்கள்: நீத்யகைமித்தியாதிக் கர்மங்கின வி ட்டுவிடுவது தாமலுத்யாகமென்று பகலத்திரையில் பசவானுபதெத்த்தபடி அவற்றை விடுவது கூடாதாதின்றடையையிலல் கட்டிற தில் இரு நாகர்மங்களுக்கு முழுச்சடியேன்று நிலுப்பேடுவேண்டாம்; கூறிவாகிலல் கட்டிற தில் இரு நாகர்மங்களுக்கு முழுச்சடியேன்று நிலுப்பிடவேண்டாம்; கூறிவாயிலுக்கும் இரு நிலுப்பிடுவேண்டாம் மில் மென் றும், இதாகமே மோர்க்குப்பாயமுக்கு இப்படிர்க்கிகள் இரு நாகர்க்கிற்கு அங்கமென்றம் ப்ற திபாதிக்கின்ற (காச்யுபந்தா அமாரயிர் மரிக்கிய இரு நாகர்களாக அதுஷ்டிற்குகளைக்கள் வி ரோதிக்குமன்கும்? ஆகையால் கர்மங்கினே இரு கங்களாக அதுஷ்டிறத்துக்கொண்டு இஞ்ச நத்தை மோகுஷ்பாயாயகமாகப் பற்றவேண்கிலென்பது கருத்து. இந்த சருதி ஈசாவாஸ் யத்திலும் படிக்கப்படுகின்றது.

ಈ ಹಂಭಿಗ್ರಹಾಕರಿ ತರಿತ್ರೂ ಕಾರ್ಡ್ ಈ ಅಂಭಿಸ್ತಾತ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕಾರ್ಡ ಕಾರ್ಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕಾರ್ಡ ಕಾರ್ಡ್ ಕಾರ್ಡ ಕಾರ್ಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕಾರ್ಡ ಕಾರ್ಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕಾರ್ಡ ಕಾರ್ಡ್ ಕಾರ್ಡ ಕಾರ್ಡ್ ಕಾರ್ಡ ಕಾರ್

(பும<sub>்</sub>-ஹா-ஹா.) ப்ரம்மாச்மற்னாக மில்லாதவர்கள் கைகளு**ப்பமான போகங்க** மோ மரளுநர்தரத்திலடைகெல் முர்கள்.

சூதா நலிவடிலா நியா உயர்ஜி பிவடாக்கை | கிறிவ தலை கூராயமு நிரு உகுகையென் || கஉ||

(முo-ஊா-மா-ஹா.) இ்க்க ஜீவன், சன்னே சேஹாகிவிலக்ஷணைக்கும், ப்ரம் மாக்மகனென்று அறிக்கவலுக்கு ப்ராக்கு சவிலகயக்களில் ஆசையில்லே; ஆகையால் சரீர மைப்பக்கமான பலன்களேப்பற்றிப் பரிசாபட்படமாட்டான்.

ന്തെ പ്രായിക്കുന്നു. പ്രായിക്കുന്നു പ്രായിക്കുന്നു. പ്രവയിക്കുന്നു. പ്രായിക്കുന്നു. പ്രവയിക്കുന്നു. പ്രവയിക്കുന്നു.

(முo-டைரா - டை) இல்விச அதர்த்த ுங்கடத்தில் அகப்பட்டிருக்கின்ற ஆத்மா எவனுக்கு ஸ்புடப்ரகாசுப்படுகின்றதோ அவன் ப்ரம்மாத்மகளுகையால் அவனே எல்லா ராலும் ஆதரித்துப் பூசிக்கத்தக்கவன்.

क्ष्रीह-14.81 क्षा ഉണ്ടതായ १९७० क्षा क्षा क्षा । क्ष्म ഇരു ഉത്തത്താരുന്നു । क्ष्म । क्ष (ரு**0-உா-ருா-உா.) இந்**த ஜந்மத்திலிருந்து அந்த ப்ரம்மத்**தை யறிந்து க்ருதார்த்த** ர்களாகின்*ருே*ம்; அறியாதபோது மராநாசத்தை யடைவோம்; ஏனென்*ரு*ல் அறிந்தால் மோக்ஷ ஸுகத்தையும், அறியாதபோது துக்கத்தையும் அடையவேண்டி யிருக்கின்ற தன்*ருே*?

ധരെടുക്കാണം വരു കുറുക്കുന്നു. കാരി കൂരി തുരു വരു വരു വരു വരു പരിക്കുന്നു. പരിക്കുന്നു പരിക്കുന്നു. പരിക്കുന്നു പരിക്കുന്നു. പരിക്കുന

(முo-ஊ-யா-ஜா.) எல்லாவற்றையும் பரமாத்மகமாய்த் தெரிக்துகொண்டவனு ச்கு ஒரு வஸ்துவிலும் கிக்தைப்ரவர்த்திக்கமாட்டாது.

யஹாஜவா-ஆக்றவ் இரொஹொஸ்வேரிவக் பி.க். கழெவாஜே இரகி ஸாலி திருக்கி காடு திருக்கி காடுக்கி காடிக்கி காடிக்கிக்கி காடிக்கிக்கி காடிக்கி காடிக்கி காடிக்கி காடிக்கி காடிக்கிக்கி காடிக்கி காடிக்கி க

(மு0-ஹா-ரா-ஹா.) ஆயுஷ்காமூனயுடைய**வ**ன் காலபரிச்சேசமில்லாத ப்ரம்மத் தை ஆயுர்க்குணத்தோடுபாலிக்கக் கடவன் என்பது கருத்து.

ಗಾಶ್ರಿ ಮ-ಕಾರ್ಬ್ನಿ ತಾರ್ಟಿ ಆಹೀಗಾ ಸ್ಪರ್ನ್ ಕೃತ್ಯ ಕೃತ್ಯ ಕಿಂತ್ರಾ ತಾರ್ತಿ ಅತ್ಯಿಕ್ಕಾಗಿ ಆಕ್ಕಿಕ್ಕಾಗಿ ಆಕ್ಕಿಕ್ಕಾಗಿ ಆಕ್ಕಿಕ್ಕ ಪ್ರಾಥಾನಿಕ್ಕಿಸ್ ಮ-ಕಾರ್ಯಕ್ಷಿಕ್ಕಾಗಿ ಕಾರ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಕ್ರಾಪ್ತಿಕ್ಕಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಿಕ್ಕಾಗಿ ಕಾರ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಕ್ರಾಪ್ತಿಕ್ಕಾಗಿ ಆಕ್ಕಿಕ

(ஶ௦-ஹா-ஜா-ஜா.) அஞ்ச பஞ்சஜரங்களேயும் ஆகாசத்தையும் தரிக்கின்ற அந்**த** ப்ரம்மத்தை யறிந்தவன் மே:கூதத்தை யடைகிருன்.

കൂം | ടൂയാബായുട്ടുമുട്ടുള്ള ജൂതുക്യംബ് ച്ചെഫ്ഥുയുട്ടു. നിട്ടി ബ്യായും ജുത്തുക്കായും ആക്കായും പ്രത്യായും ആര്ക്ക

(ဟுO-ஹா-ரா-ஹா.) பஞ்சேக்திரியம் முதலியவற்றை—யதிஷ்டித் இருக்கின்ற ப்ரம் மத்தை யறிக்**த**வர்களே புராணவித்**தாக்கள்.** 

ടോടെബ്ലം ക്രമകാരം വേരു പ്രത്യായ പ്രത്

(முற-வா-மா-வா.) அந்த ப்ரம்மத்தையறிந்தவர்கள் ச்ரவணமாரங்களுக்குப்பின் விசுத்தமான மால்லினுல் ப்ரம்மம் காணத்தக்கது. ஆந்த ப்ரம்மத்தில் பேதத்தைக்கா ண்டின்றவன் ஸம்லாரத்தை யடைவான்.

ബെ ക്രെയാന് മംഘുക്കുത്തുമുക്കുന്നു. പ്രത്യായും പാരം | എന്നു പോര്യം ക്രെയും പാര്യം പര്യം പരവര്യം പര്യം പര്യം പര്യം പരവര്യം പരവര്യം പര്യം പരവര്യം പര്യം പര്യ

(౮o೧-๑৯ா-¬एग-๑৯ா.) விரஜமாய் சீர்மலமாய்ப்'பரமாயிருக்கிற அர்தப்ரம்மத்தையே லேர்வாதாரமாகக் காணவேண்டும்.

മൊടുമെയുളിന്നുള്ള പ്രമുത്തി മുള്ളു മുടുക്കി പ്രമു ത്രമും ത്രി മുള്ളും പ്രമുത്തിലെ പ്രവുത്തിലെ പ്രവേശിക്ക് പ്രമുത്തിലെ പ്രവേശിക്ക് പ്രവ

(முo-லா-மா-லா.) அப்படிப்பட்ட ஆச்மஸ்வரூபச்சைப் புச்திசாலி த்யாஈம்டுச ம்த கொண்டு வர்த்திக்கவேண்டும்; ப்ராம்மணன், ப்ரம்மகுணங்கின வெளியிடாத வீண்சப்தங்கினர் சொல்லுவது கூடாது; வாச்குச்கு ச்ரமச்தைக் கொடுப்பதே அதில் ப்ரயோஜரமாகையாலென்க.

യുട്ടു പ്രയാന് സര്യപ്പില് ക്രീക്ഷു ക്രുവയുന്നു. ആയും വേരു ആയും പുട്ടു പ്രവേഷ്ട്രം പ്രവേഷയില്ലായും പ്രവേഷയില്ല പ്രവേഷയില്ലായും ഇത്തുന്നും ഇപ്പും ആയില്ലായും വിവര്യം വിവര്യം വിവര്യം വിവര്യം വിവര്യം വിവര്യം വിവര്യം വിവര്യം വ പ്രവേഷയില്ലായും വിവര്യം വിവര്യം

(பாப-ஹா-பாடு ஹா.) விஜ் நாகமயடுனன்று சொல்லப்பட்ட உளே மகான், அஜன்; அவனே ஹ்ருகயுகாசத்தில் சமித் இருக்கின் மூன்; அவனே எல்லா ப்ரகாரத்தாலும் கிய மிக்கிறவன்; இவனுக்குப் புண்யபாப ஸம்பர்தத்தாலுத்கர்ஷாபகர்ஷங்களில் இவன் ஸர்வேச்வரன், இவன் பூதாநிபதி, பூதபாலன்; இர்த லோகமர்யாதையை ஸ்தாபிக்கின்ற ஸேரிவச்வரன், இவன் பூதாநிபதி, பூதபாலன்; இர்த லோகமர்யாதையை ஸ்தாபிக்கின்ற ஸேரிவர் இருப்புப்பட்ட சுத்தாத் மஸ்லரூபத்தை ப்ராம்மணர்கள் அதாவது திரைவர்களிகர் கன், வேதாத்யயாத்திஞவறியிரும்பு வின்ற கனர். யஜ்ஞதாரதபஸ்ஸுகளிஞலும் இஷ் டாசகத்யாகத்தாலும் அர்த ஆத்மாவை யறித்து முகியாவின்முன்; இருத ஆத்மாவை யடைய விரும்பியே ஸர்யாலிகளாகின் முர்சன், எவர்கள் ஆத்மாவையே பலமாக கீனக் கிருக்கீனா அலர்கள், மற்ற ப்ரயோஜாங்கின யாசைப்படாமல் மினக்ஷைசெய்து வருகின் முர்கள்; அப்படிப்பட்ட அர்த ஆச்மா அலங்கன். இது முதலியவிஷயம் கஹோன ப்ராம் மணத்தில் சொல்லியபடி காண்கை. அவ்வளவேயொழிய தேவுயாத்ரை கிமித்தமாகப் புயண்பாயங்கீனச் செய்திறில்லே.

(புற-உர-புர-உர.) இது இருக்கிஞல் சொல்லப்பட்டது. ப்ரம்மவிச் துக்கு இர்த மகிமை கித்யமாயிருக்கின்றது: அதாவது புண்யபாபங்கள் பலங்களொட்டுவதில்ல; டூந்த மாஹாத்ம்யத்தை யறிந்தவனுக்கும் பாபங்களொட்டாவாம்; ஆனதாலப்படி யறி ந்து சாந்தம் முதலிய குணங்களேயுடையவஞுப் ஆத்மஸ்வரூபத்தில் ஆத்மாவைக் காண வேண்டும்; ஆத்மாவை யெல்லாமாகப் பார்க்கின்முன்; இவூனப் புண்யபாபங்கையையா; இவன் புண்யபாபங்களே யதிக்ரமிக்கின்முன்; ஐதாகாக்டியிறுல் வுகல கர்மங்களேயும் தஹிக்கின்முன்; அப்படிப்பட்ட ப்ரம்மஜ்ஞாகி சாகாதிசோஷங்களேற்றவளுகின்முன்.

ബെയസ്യെയ്ട്ട് ക്രൂത് ഇവര്ക്കാന് പ്രത്യാക്ക് അവര്ക്കാന് പ്രത്യാക്ക് പ്രത്രം പ്രത്യാക്ക് പ്രത്രം പ്രത്യാക്ക് പ്രത്

(முo-ஹா.) ஜரகர் யாஜ் ஞவல்க்யாக்யாயிகையில் சொல்லப்பட்ட ஆக்மா, அர்கத் தைப் புசிப்பவளுகவும் கர்மபலன்கினத் தருபவளுகவு முபாலிக்கப்பட்டால் அஜனுயும் மகானுடிகிருக்கிற அவனுடைய அதுக்ரசுத்திஞல் கல்ல போச்தாவாயும் கோமைஞ்சிதி முதலியவற்றையுடையவளுயும் ஆவான்; இதை முமுகூது விஷையத்திலும் சேர்த்துக்கொ ன்னலாம்; அவன் ரைக்வாக்மாவாகையால் லர்வா துபவமும் மித்திக்குமென்பது கருத்து.

(ரா-ஹா.) மகானுடிம் அஜனபுமிருக்கின்ற அந்த ஆத்மா உபாஸகர்களுக்கு உபா ுநாதுகுணமாய்ப் புத்தி முத்தி பலன்களேத் தருகில் முனென்பது சொல்லப்படுகின்றது; அந்நத்தையும் தநங்கிளயும் சொடுப்படைனென்று பாலித்தால் அவற்றையடைகின் மூன்.

(ரா0-ஹ1-ரா - ஹா.) ஜராமரணமில்லாமல் அபயஸ்வரூபமாயு மம்ருதஸ்வரூபமாயு மிருக்கிற ப்ரம்மத்தை யறிக்கவன் ப்ரம்மரூபியாய் அபயத்தையும் அம்ருதத்தையு மடை இன்முன்.

#### அறமுத்யாயம் நான்காவது ப்ராடீமணம் முற்றும்.

#### കുറചാച്ചും ചെട്ടും ചെട്ടും

രുമത്തുട്ടുക്കുന്നു പ്രത്യായ പ്രത്യായില് പ്രത്യവര്യവ് പ്രത്യവര്യവ്യായില് പ്രത്യായില് പ്രത്യായില് പ്രത്യവ്യവ് പ്രത്യായില് പ്രത്യായില് പ്രത്യവ് പ്രത്യവ്യവ് പ്രത്യവ്യായില് പ്രത്യവ്യവ് പ്രത്യവ്യവ് പ്രത്യവ്യവ് പ്രത്യവ് പ്രത്യവ്യവ് പ്രത്യവ്യവ് പ്രത്യവ്യവ് പ്രത്യവ്യവ് പ്രത്യവ്യവ് പ്രത്യവ്യവ് പ്രത്യ

(மு.0-டா-ஞா-டு.) சான்சாவது தெத்புயம் நான்சாவது ப்நாம்மணைந்தில் தொதா வதை யாஜ்துவல்ச்ய ப்ராம்மணந்தில் படிக்கப்பட்ட சருதிகளே சில ஏற்றுக் குறைவுக கோடு இந்தப்ராம்மணத்திலும் படிச்சுட்புகிகின்றன. ஆகையால் அவ்விடத்தில் வியாக் யாரம் செய்பப்படாத பதற்களுக்கு இவ்விடத்தில் வியாக்யாகம் செய்யப்படுகின்றது.

பதாக்கையார்த்தபெசங்கள். சொல்லிய விலாயத்தையே மீளவும் சொல்லு வது நிகம சார்த்தியென்று சங்கத்திலும். கைமாக்யம் திருடப்படாதவனுக்கு எள்யாளத்தி வரிகாற மிலிஃவியன் அணர்த்துவதற்கென்று மாகத்திலும் சொல்லப்பட்டன. தொர்த்தியென் தறிவிப்பதும் ப்ரியோஜுகம். கைபச்செயி, ப்ரம்மவாரிசியாயும் சாத்யாயிசி எும்வளாத்தை யநித்தவளாயுமிருத்தாள். அத்யானத்தை யடையை விரும்பினவராளுர்.

ை கொடுத்திக்கொரு வாஜாஜில் பிறிவிஷிதாகிர ஊ3 வாதாகாசலிஹகதிக்கபாகாகியாகிரு ககைமுலாணிகி ∥உ∥

സെറി ഇപ്പോയിട്ടിച്ചു ചെയ്യുക്കുന്നു. എട്ടത്തിലും ആയുട്ടിയില്ലെ അംബംപ്രത്യിക്കുന്നു. എട്ടത്തിലും ആയുട്ടിയില്ലെ

സെ ഉപ്പെടുന്നും പ്രത്യായ പ്ര

*்* ஆட ந<sup>5</sup>ம் – அட்தாரசு ஒத்திராக அரு | மகா சு மெகாபாக கொரும் கா தாணாo காரோபவு உரி பிரமாலவு தரி த நலு காரோபவு தை 8 சி பானைது | ஈராகுபெறுக்ஸ் சாதாளிக் சி. எ. என்க യപട്ടപന്ത്യൂട്ടം ബ്¦നാതെയും | മത്പല വ്രചസക ലം വേട്ടപ്പാന്ഥതും ബ്യ്  $m_{\rm L}$  തെ  ${
m a}$   ${
m a$ യുടുന്നു അന് നംതെ ചിച്ച ഉള്ളം യുടുന്നു **പ്**യാണിനാരുന്നു | മത്വ கிபைவைதி | நவாகும்கொகாகா காரோபகுருகாத் வி பாவை அரா कृतमञ्जूष- कार्यामण्डियकाः व्यो माञ्ज्ञाक्षे । क्रशास्त्रीपण्डेकाम्बाः कार्याम Osang ဤ muសត្និវា គ្នែ ទេសា- មារៈពេក្យភពខ្មេក ញា រាលសត្វ | ចេលមេ യൂട്ടുന്ന പുല്യ പുല്യ പുല്യ പുല്ലാ പുല്ലാ പുല്ലാ പുല്യ പുല വി സ്™ചെയ്യ് | ജോ. ജാവരാകായ ചെയ്യാ യായി അവരായം വി സ്യാഹ് ആവര - இது கள்ள காரோகை உடி தி பாணிகை இடிக்க மென்ன **சி**ஸ்ரி ஊடி ള്യമായത്ത്യ ഐ നാത്തുന്നും പ്രമായം പുവന്നത്ര എനാരു വയു വയ്യായില്ലെ စာ။ မေပါ႔နိ−့စ္မွာ စႏိုင္ပြဲလို႔ ဆစ္ပစ္ခုိ႔ႏွစ္ ဆစ္စစ္ပါ႔ ႏွစ္ခုံက ပို႔ စက္ခုိ႔ စစ္တစ္ခုိ႔ စစ္တစ္ခုိ႔ စစ္တစ္ခု စြ¥ာက<sup>ျိ</sup>န္မာေျပာစြΩ ခ<sup>ျ</sup>ချစ္ေကြ ေျခာ ႏျခန္းျခန္း စားအာိိေတာ့ \$ 50 | 50

வர்க்குவாக்ட்டுள்கள் கூடுக்கும் வரை நடிக்கு வரை கடிக்க வரைக்கு வரை வர்க்கும் வர்கள் வருக்கும் வருக

രബ്പരി ആ ടും ||ച്ച| പ്രതയ്യാന കാാ±്രത്ത് പ്രായായയായ പോകൊതിഴുമ്പുയായി ബ്യാ നേനുവട് ഹാഗ് എത്തെ പ്രസ്തായത്ത് പ്രത്യായത്ത് പ്രസ്താര് പ്രസ്താര് പ്രസ്താര് പ്രസ്താര് പ്രസ്താര് പ്രസ്താര് പ്രസ്ത

രിയും എം ((#c) () പെട്ട് ഞഞ്ചു വുമ്പുള്ള പെട്ട് അയോ മുമ്പുവായിലുന്നു ബെട്ട് അഞ്ചു വുമ്പുള്ള പെട്ട് പോട്ട് ബെന്ദ്രിമ്പ്പെട്ട് വെ വ്രാത്യ പ്രത്യ പ്രത്

ஸ் ஃப் ஆ உிரும்ன வூத உுகையாக கட்டு கதில் இ இகு || அதையிய தை தெகையில் ஆட்டி உழிக்கு வி இட் உள் உண்டு விறு தெக்கள் கடும் ஆட்டி உழும் பால் கி ஆ வி இட் உள் உண்டு விறி ஸ்பிஸ் வெறிக்கில் இது கிறி இரு கிறியில் விறுக்கு வியில் இது விறிக்கில் இது கிறியில் விறிக்கில் விறிக்கில் இது விறிக்கில் விறிக்கில்

ബിയുട്ടിയുള്ള കുടുന്നു കുടുന്നു ആരു കുടുന്നു ആരു കുടുത്തു. അവരു കുടുത്തു കുടുത്തു കുടുത്തു. അവരു കുടുത്തു കുടുത്തു. അവരു കുടുത്തു കുടുത്തു. അവരു കുടുത്തു. അവരു കുടുത്തു. അവരു കുടുത്തു. അവരു കുടുത്തു. പ്രത്യേഷ്ട്ര കുടുത്ത്ര പ്രത്യേഷ്ട്ര കുടുത്തു. പ്രത്യേഷ്ട്ര കുടുത്തു. പ്രത്യേഷ്ട്ര കുടുത്തു. പ്രത്യേഷ്ട്ര കുടുത്തു. പ്രത്യേഷ്ട്ര കുടുത്തു. പ്രത്യേഷ്ട്ര കുടുത്തു. പ്രത്യം പ്രത്യം പ്രത്യം പ്രത്യം പ്രത്യം പ്രത്യം പ്രത്ത്ര പ്രത്യം പ്

நீரி இது ஆறையியார்கி அதிரி அது இது வடிடும் இரி இது இது வடிடும் இரி இது இது வடிக்கு இறையிர் இரி இது இது வடிக்கு இறி இது வடிக்கு வடிக்க்கு வடிக்கு வடிக

(மு0 - ஹா - முா - ஹா.) இந்தச் சுருதிகளுக்கெல்லாம் வாச்யார்த்தம் முன்னமே சொல்லப்பட்டது. சில பதங்களுச்குப் பொருள் பேதப்பட்டிருக்கின்றன. அவையும் மிக முக்யமானவை சுல்லவாகையால் இந்செழுதப்படவில் உ.

அறமத்யாயம் ஐந்தாம் பாம்மணம் ழற்றும்.

# குழுக்கியிர்க்கு

கமைவற் மூவே கிரோஷ் ராதள கிரோஷெரா மளவு நாழுளவு நை வள கிராஷ் ராதள கிரோஷெராமளவு நாழுளவுவிகா களவிகாதளவி கூகள் வி நித்தள் வி நடில் மால்பி அருவி களவிகாது மள் கரோவ மள தால் இக்கு

ബ് ഉടങ്ങൾ കൂട്ട് ഉടങ്ങൾ കും വസ് സെന്നു വരുന്നു വരുന്നുന്നു വരുന്നു വരുന്നു വരുന്നു വരുന്നു വരുന്നു വരുന്നു വരുന്നു വരു . നമ്മും ബുമ്മും പുരുന്നും പുരുന്ന ಯ ∘ಗು⊾ಗಾಯು ವರ್ಗುಯ ವಿಜಯ ⊸ಗು ಗುಡ್ರಿ ಿಸಿ ಶಂದ್ರಿಯ ಇಲ್ಲಿ ಗುಣ್ಣ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗೆ ಶಂಗಿ ಪ್ರಾತ್ರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಾತ್ರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಾತಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಾತ್ರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಾತಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಾತ್ರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಾತ್ರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಾತ್ರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಾತ್ರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಾತ್ರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಾತಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಾತಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಾತ್ರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಾತ್ರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಾತಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಾತ್ರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಾತಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಾತ್ರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಾತ್ರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಾತ್ರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಾತಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಾತ್ರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಾತಿಗೆ ಪ್ರತಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಾತಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಾತಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಾತಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಾತಿಗೆ ಪ್ರತ க்பரு ஒட்ரொது °்றெரு புரி நவரி ஆர்க் வ ஆரு சுல இடிக்க ஆரு உர் **உர் உர** ಕ್ಷಿ ಕ್ಷಾನಿಯೊಂಗ್ರಾನಿಸಿ ಮುಸ್ಟ್ರಾತ್ಮಿ ಅತ್ತಿ ಅತ್ತಿ ಕ್ಷಾನಿಗುತ್ತಿ ಕ್ಷಾನಿಗುತ್ತಿ ಕ್ಷಾನಿಗುತ್ತಿ ಕ್ಷಾನಿಗುತ್ತಿ ಕ್ಷಾನಿಗುತ್ತ ಪ್ರಾನಿ வ%க் ஆட்டு யை மிரு கட்டு காட்டு வட்டு வடக்டக்காக வட்டு கவு ကျော႔မို>တ္ရဲ႕ ಱေးးက္ျပ္သြား**ို႔၈ မ်ိဳး** စတၤစ္ေတာ္ ေသာ္ေတာ္မွာ ေတာ္ေတာ့ ണര്ത് അഥപയാവായാ തല്രെ പ്രസിച്ചാരു വരു ക്രാവുന്നു എാഎവ ஸ இதை இதல் மத்கர் கை திரை நிரும் திரும் ஸ்டிரை நிருந்து அரு அன்ற அன்ற நிரிதாழ் அரிகு மா இணாடு பாடி வோபுட்டுக்கொ டோகுரு? வராயத ஸ்*டா*த்ர*க*ு இ ್ ಒ್ಲ್ ಉತ್ಯ ಪೌಗ್ನ್ ಉಹ*೬೩ ಪ್*ಲಿ ಉತ್ಪಾಲಗಳ ಪೈಗ್ರಾಗಿಗೆ திதென் வுறித்து அவ்சாரொள்ளை வகாமு வை காக காக காக സം ഇത്തു വേരു പ്രാധിക്കുന്നു പോട്ടു പ്രാധിക്കുന്നു പോട്ടു പ്രാസ്ഥാന് പാട്ടു പ வ வேணு ஈ‱ இ

(மு0-ா-பா-ஹா.) மதுசாண்டத்திற்கு ஆசார்யவம்சம் சொல்லியதுபோல இந் சக் காண்டத்திற்கும் சொல்லப்பட்டது. ஆசார்ய பரம்பரையை அறுஸக்திப்ப**து அத்** யந்த முக்யமாகையா லிக்க விஷயத்தில் புரருக்தியில்?ல.

<u> அறவது ப்ராம்மணம் முடிர்தது.</u>

### ബച്ളപന്ധിവാന ബിനുട്ടണ പ്രത്യമ്മി.

ന്നും അറിന്റെ പ്രക്ഷേട്ടു പ്രക്ഷേട്ടു പര്യപ്പെട്ടു പര്യപ്പു പര്യപ്പെട്ടു പര്യപ്പു പരവര്യപ്പു പര്യപ്പു പര്യപ്പു പര്യപ്പു പര്യപ്പു പരവര്യപ്പു പരവര്യപ്പു പര്യപ്പു പര്യപ്വു പര്യപ്പു പര്യപ്വു പര്യപ്പു പര്യപ്പു പ്രവ്യവ്യ പ്രവ്യവ്യവു പര്യപ്പു പര്യപ്പു പര്യപ്പു പര്യപ്പു പരവ്യവ്യ

(முடு - ஹா.) நடந்த நாலத்பாயட்களால் அபரோக்ஷமாயும், ஸர்வாத்மாவாயும், நீரு பாதிகமாயும், நிர்தோலகமாயும், அத்வீதிபமாயும் சொல்லப்பட்ட ப்ரம்மத்தினுடைய ஐனாரம் மோக்ஷலாத்கமென்று சொல்லப்பட்டது. இனி, வ்யாவஹாரிகமாகிய உபாதி விசிக்கமான ப்ரம்மத் இனது, உபாலு ங்கள் முன் சொல்லப்படாதவை பரம்பரையாய் டோக்ஷஸ்தானங்களும் ழிகுந்த ஐத்வர்ய ஸாதகங்களும் நியவை சொல்லப்படுகின்றன. ஒங்காரம் தமம் தபை சாந்ப் இவைகளும் விதிக்கவேண்டும். பூர்ணமாகிய அந்த ப்ரம்ம மானது பூரணமாகிய இதவங்கிறது. அந்த ப்ரம்மம் என்பது காரணப்ரம்மம். இந்த ப்ரம்மடுன்பது காரிய ப்ரம்மம் காறணப்ரம்மத்திலிருந்து காரிய ப்ரம்ம முண்டாகின்றது. இந்தச் காரிய ப்ரம்மம் தினையை யூர்ணத்திலிருந்து காரிய ப்ரம்ம முண்டாகின்றது. இந்தச் காரிய ப்ரம்மத்தினுடைய பூர்ணத்தின்மையைக்கொண்டு அவித்மைய நீங்கி வீத்கையிலில் காரண பூர்ண ப்ரம்மமாகவே யாகின்றது.

(ரா - ஹா.) ப்ரத்யக்ஷாபரோக்ஷ ஸ்கல லோகங்களும் வேசரப்தங்களால் பூர்ண மானது. வேதங்கள் வ்யாஹருதிகளால் பூர்ணமானது. அந்த வ்யாஹருதிகளும் ப்பணவ

മും പ്രി ||മ|| പ്രാഹര്യാപ്രാഹ് പ്രോഗ്യായം പ്രാഹര്യായം പ്രാഹര്യായം പ്രാഹര്യായം പ്രാഹര്യായം പ്രാഹര്യായം പ്രാഗര്യായം പ്രവര്ശ്ചായം പ്രവര്ശം പ്രവര്ശ്ചായം പ്രവര്ശ്വായം പ്രവര്ശ്ചായം പ്രവര്ശ്വായം പ്രവര്ശം പ്രവര്ശ്വായം പ്രവര്ശ്വായം പ്രവര്ശം പ്രവര്ശ്വായം പ്രവര്ശം പ്രവ്ശായം പ്രവര്ശം പ്രവര്ശം പ്രവര്ശം പ്രവര്ശം പ്രവര്ശം പ്രവര്ശം പ്ര

(முற- நா-ரு - நா.) ப்பணவத்தை, கம் ப்ரம்ம என்றபோலிக்கவேண்டியது. அதா வது:—திலர் பரமாத்மாடுவன் ஐம் சிலர் பூதாகாசுடுமன்றம் சொல்லுகின்முர்கள். இதில் முக்யபக்ஷம் முதலாவது. இரண்டாவதுபக்ஷம் கௌரவ்பாயணி புத்திரருக்கு அபிமதம். ஸைசலத்தையும் அறிவிக்கிரபடியால் இந்த ப்ரணவத்தையே வேதமாசப்ராம்மணர்களேறி ந்திருக்கின்முர்கள்.

### சுருத் தாக**ி**ட ஜேண்ஃ•

(ஶ௦-ஊா-ஶா-ஹா.) தேவர்களும், மறு\$ஃயர்சாரும், அை⊸ரர்களும் சிஷ்யர்களா யீருந்து \$டித்மூபதேசிச்சும்படிகேட்சிச் தனிச்சனியே (சி) என்றடதிசித்து அர்த்தபரி கைபுபண்ண அவர்கள் தமதயாதாகங்களே யுபதேசித்ததாகச் சொன்ளுர்கள். மேககர்ஜ கத்தக்கு மதுவேதாத்பர்யம்.

# கு கி. தி. வி. வி. வி. வி.

മെഴിയുട്ടേയ് പരുള്ള സ്ഥാര്യലയാനയുന്നാള പ്രത്യായ പ്രത്യ

(ரு O - ஹா- பா - ஹா.) ஹரு சயத்தை ப்ரஜாபதியாக உபா ஸிச்கும்படி விதிக்கின் நது. இந்த மூன்று எழுத்தடங்கிய இந்தப் பதத்தைப்பற்றித் தனித்தனியே மூன் நகூடிந்க போயும் கிருக்தியோடு தெளிக்து கொண்டவனுக்கு அந்தர்தப் பலன்சன் கிடைக்கும்.

#### കരമുമം രാഗ്രവ് പ്രത്യം ഗ്ര

കം പ്രെട്ടാരുക്കും പ്രെട്ടാരുക്കും പ്രോഗ്യമ്മാക്കാ പ്രോഗ്യമ്മാക്കാ പ്രോഗ്യമ്മാക്കാ പ്രോഗ്യമ്മാക്കാ പ്രോഗ്യമ്മാക്കാ പ്രാഗ്യമാക്കാ പ്രാഗ്യമ്മാക്കാ പ്രാഗ്യമാക്കാ പ്രവശ്യമാക്കാ പ്രാഗ്യമാക്കാ പ്രാഗ്യമാക്കാ പ്രവശ്യമാക്കാ പ്രാഗ്യമാക്കാ പ്രാഗ്യമാക്കാര് പ്രാഗ്യമാക്കാര് പ്രാഗ്യമാക്കാര് പ്രാഗ്യമാര് പ്രാഗ്യമാര് പ്രാഗ്യമാര് പ്രാഗ്യമാര് പ്രാഗ്യമാര് പ്രാഗ്യമാര് പ്രാഗ്യമാര് പ്രാഗ്യമാര് പ്രാഗ്യമാര് പ്രാഗ്രം പ്രാഗ്യമാര് പ്രാഗ്യമാര് പ്രാഗ്യമാര് പ്രാ

(முo-ஹா-மா-ஹா.) ஹ்ருதயத்தை ஸைத்யமாக உபாஸிக்க வேண்டும்; அர்த உபா ஸாதத்தா விந்த லோகங்குளே ஜெயிச்கின்முன்.

மாவு வரு நிக்க நின்ற நிக்க நின்ற கிக்க நின் நின்ற கிக்க நின்ற கி

(ரால-ஹா-ரா-ஹா.) தகாரம் ம்ருச்புவாகிய ஆக்ருதம். அது ஸகாரயகாரங்களால் குழப்பட்டிருக்கிறது. இதை யறிக்கவன் பொய்யஞகான்.

# കുറെ ചുംബ്ലൂയ്യും

கசு இரு கரு வேளை கூழி செராயன ஷன கலி நீண்டு வடாமு ஷாயழாய ஷக்கிணை கூழி கரிழி கரி வரா வெகாவ நிரா நிலி நிதி ஆி ஆள ருழி விரெஷொலி நிரு இதி கரி வரா வெகாவ நிரா நிலி நிதி ஆி ஷ இது திரு அரு அரு இதி வரா வெகாவ நிரு மும் வரு கராபதி # கரி

பதார்வயார்த்தபேதங்கள். ஆதித்யமண்டலத்திலும் கண்களிலும் பரஸ்பரோபகார த்தை யலடந்து வர்த்திக்கின்ற புருஷன் ஸத்பரூபியா யிருக்கின்முன். மற்ற விஷயங் கீள மதபேதப்படி கேட்டறிக்துகொள்ளவேண்டியது.

നയെയാട് മട്ടെയ്ത്താന് പ്രത്യായിലെ ഇട്ടും വേഴുക്കുന്നു പ്രത്യായ പ്രത്യായി പ്രത്യായിലെ പ്രത്യായിലെ പ്രത്യായിലെ പ

ബം. ചെല്യുള്ള പൂലാ മായുള്ള പുടുത്തു പുടുത് പുടുത്തു പുടുത്തുട്ട് പുടുത്തു പുടുത്തു പുടുത്തു പുടുത്തു പുടുത്തു പുടുത്ത്

(ஶ௦-ஹா-ஶா-ஹா.) அக்க ஆிச்யமண்டல புரு நனுக்குப் பூ ாஎன்பதா சிரஸ்ஸு , புவ, என்பது கைகள், ஸு-வை என்பது பாதக்கள், அஹா என்பது இருஹஸ்யாதாகம். இந்தப்படி யறிந்தவனுக்குப் பாபடிமோகாகமாகும்.

( பு 0 - ஹா - பா - ஹா .) எல்லா விஷயக்களேயு மாதித்ய புருஷணியும் அக்ஷி புருஷ னேயும் ஒன்முகவே த்யாடுக்கவேண்டும்; இவனுக்கு அமைம் என்பது இரஹஸ்யாதாகம். இதுவே விசேஷம்.

# പ്പരം അബിപ്ടത്തെറ്റ്.

(மு0-ஹா-ருா-ஹா.) ஹ்ருதயலச்சின்ன ஒதியபரமாத்மா விசுத்தம்கோக்ராஹ்யன், ஸைமஸ்தத்தையு மடிகௌ ஸர்வருச்சூம் அதிபதி, ஸர்வத்தாக்கும் ஈசன், ஸர்வத்தையும் நியமிக்கின்முன்.

### കുറഞ്ഞുന്ന് പ്രത്യത്തി.

စာ။ ရာမတ္သန္ မိုင္ေတာ့ နည္း စားျပည္သည္ မိုင္း မိန္း မိုင္း မို မိုင္း မ

(ரு0-ஹா-ரா-ஹா.) மின்னல் ப்ரம்மமென் றபாலிக்கவேண்டும்; இவன் ஸகல பாபங்களேயும் நாசம்பண்ணுவன்.

#### കുരുക്കും ഉപ്പെട്ടായും (ഉ.

സ്പുട്  $^1$ പരു ജൻ  $^2$ െപുരു പെടുള്ള പൊയ്ക്കും ത്രുക്കുന്ന പ്രത്യായും പ്രത്യ

(முo-ஹா ரா - ஓா.) வாக்கைத் தேதுவாக உபாஸிக்கவேண்டும், அதற்கு நான்கு முலேகள். ஸ்வாஹிகாரம், வடிட்காரம், ஹந்தகாரம், ஸ்வதாகாரம்; தேவதைகளுக்கு முன்னிரண்டு, மதுஷ்பர்களுக்கு ஹந்தகாரம்; பித்ருக்களுக்கு ஸ்வதைப்ராணன், இரு ஷேபம்; மகஸ்ஸுவத்ஸம்.

# கரை ஈதைவர் டங்கை மு.

ക്പുള്ളിചെപ്പുള്ള പ്രഹിച്ചു എയ്യായുള്ള അവയുള്ള പ്രഹിച്ചു എയ്യായുള്ള പ്രഹിച്ചു എയ്യായുള്ള പ്രഹിച്ചു എയ്യായുള്ള പ്രഹിച്ചു എയ്യായുള്ള പ്രഹിച്ചു പരുക്കായുള്ള പ്രഹിച്ചു പരുക്കായുള്ള പ്രഹിച്ചു പരുക്കായുള്ള പ്രഹിച്ചു പരുക്കായുള്ള പ്രഹിച്ചു പരുക്കായുള്ള പ്രഹിച്ചു പരുക്കായുള്ള പരുക്കായു

(புரு - ஹா.) புசிக்கப்படுகின்ற அந்நத்தைப் பசநம் செய்கிறவனும், சப்தித்துக் கொண்டிருக்கிறவனுமான வைச்வாநர?னப் பரமாத்மாவாக உபாஸிக்கவேண்டும்; அந் தச் சப்தம் மரணபூர்வாவஸ்தையில் தெரியாது.

# യുന്നു പ്രാധിച്ചായും പ്ര

(முo-ஹா-முா-ஹா.) வாயு, ஆதித்யன், சந்திரன் இவைகள் வழிவிட உபாஸக**ன்** ப்ரம்மலோகத்தை யடைகின்*முன். அ*ர்சிராதி மார்க்கத்தில் சில சொல்லப்பட்டன. **இர்** தப்படி அந்த லோகம் சேர்ந்து அங்கு எப்போதம் ஸுகிக்கின்முன்.

# കുരുത്തു കൂടുന്നു പൂത്തു കൂറി.

മെത് കരെട്ട് ചന്ദര കരെവന്നു പ്രത്യാപുര കവന്ദര് അമാര ഒരു കാര്യായ പ്രത്യായ പ

( முo-லா-ரொ- ஹா.) வ்யாதிபீடைச் மசாககமாம் தஹாம் இவற்றைத் தபஸ்ஸா**க** த்யாநிக்கின்றவனுக்கு உத்தமலோக ஜயமுண்டாகின்றது.

### ಈರ್ಡಿಕೊಂಡ್ಗಳು

( புற - ஹா-புரா- ஹா.) கிலர் அக்கம் ப்ரம்ம மென் மூர்கள், சிலர் ப்ராணனே ப்ரம்மமெ ன் மூர்கள். இப்படியன் று. ஒன்றைவிட்டபோடு கான று விகாரத்தை யடைகின் றதன் மூ? ஆகலா லிவ்விரண்டும் ப்ரம்மம். இப்படி டீறிக்தவன் கிறந்தவனென் று மகளுகிய ப்ராத் குதன் சொல்லக்கேட்ட பிதா, அந்தப்ராணன் கிள விரமென்றபாஸிக்கவேண்டுமென் றும், அப்படியுபாஸிப்பவனுக்கு ஸர்வா நகூலத்வ முண்டோகின் மதென்று முபதேதித்தார்.

### கம் உடு பாசமன் டீவ்ணி.

(முo-ஹா-முா-ஹா.) ப்ராணனே உக்தமென்கிற சஸ்த்ரமாகவும் அந்தப்பேர்**கொ** ண்ட ஸாமமா+வும் யஜு-ஸ்ஸுசவும் கூடிச்ரமாகவும் உபாலிப்பவ**னு**ச்சூ அந்தந்த **ஸா** லோக்யஸாயுஜ்பங்களோயும் அந்தந்த ஐஹிக பலன்களேயு மதுதந்திலேம்.

### കരച മ-ക് ഡബ്ച്ചയം രം

வர், பாரம்ஸா. உள்த நொய்ல ்டி, வை அத்த வர்க்கு சி நா! மக்க குழுவை ரிது தெறிறு அவச் மக்க சயர் சுரியது உயற உடு அற்கு குறை காரவு தினை அசை சி சி கும்பி உள்ள சி சி சி சி மக் அது சுறியின்று குறியின்று குறியின்று

(UDO-ஹா-আп-வா.) காயத்ரிகாய உபாளிச்சூம் விடி மொக்லப்படுகொது. முதலா உதை பதல், ுமி. அந்தரிக்ஷம், த்மெயா: எ ஈபக இது எட்டெழுத்தடங்கிறது இப்படியே மூன் நூலகமாக உபாளிசகு மேவனுக்கு மூன் நலகங்களிலும் ஜயிசகினேன்டியவர்றின் ஐபமுண்டாகும் இப்படி இருக்கு, யஜுகுஸ்ஸுக, ஸாடம். இது இரண்டாவது பதம், இந்தப்படி இருக்கு, யஜுகுஸ்ஸுக, ஸாடம். இது இரண்டாவது பதம், இந்தப்படி தீர்யியாக உபாளித்தவனுக்கு வேதொக்க வைகை பலன்சாகும் கிடைச்சும். இப்படியே ப்ராணன், அபாகம், வ்யாகம். இது மூன்முவது பதம். இத்தப்படி யுடாவித்தவனுக்கு ஸகல ப்ராணி ஜயமுமுண்டாகும். மண்டவபுருஷிண குண்கைவது பதமாக உபாளிப்பவன் அந்தப் புருஷேண்டியேல் திருப்தினய்குமையுடையைகளுவான்.

ആ ഹെയുന് ഉപയുള്ള അയി നേയുന്നും അയുപയുമാഴിയായും അ ആ ഹെയുന്നും പുരുത്തം അയുപയും അയുപ്പുള്ള പുരുത്തം അയുപ്പുള്ള അംഗ്രമ്മായും അയുപ്പുള്ള അംഗ്രമ്മായും അയുപ്പുള്ള അ

(முo-ஹா-[एா ஹா.) இந்தக் காயத்ரியானது அந்தத் தூரீயத்தில் ப்ரதிஷ்டையை பைகள்றது. அந்தத தரிபமும், ஸத்யததில் ப்ரதிஷ்டையடைக்குருத்தில் ப்ரதிஷ்டையடைக்குருத்திறை. ஸத்ய மேன்பது சக்ஷுளிந்திரிபத்தை. வகுன் ஒல், சேன்விப்பட்டவன் லார்த்தையிலும் கண்டேவன் வார்த்தையை பெய்யாகத்பொள்ளுகின் முமுமல் லலா? அந்தனத்பம் பலத்தில் ப்ரு திஷ்டையடைக்கு நிருக் நது. டலம் எல்பது ப்ராண கோக்கு தியிடப் பலமாகாறமா கின்றமையுல் சிறுந்தது. இம்முல நாடால் சாயத்ரி அத்யாத்மத்தில் (அகு வது ப்ராண வேலில்) ப்றதிஷ்டி டையை யடைந்திருந்கின்றது. இது சயி சனென்கிற ப்ராண வே இரக்ஷிக் சின்றடையால் காயத்ரி பென்று பெயடைராக திரைச்கின்றது. ஆதார்மனு வூடிக்கும் பட்ட சைவி சிரியும் இது சேலையும். ஸவிதாவாகிய ஸூர்மினத் தேவைதையாக உடையதன் மேறு? ஆக ஸாவித்ரியேம் காயத்ரியாம்.

ு இத்து இது இது இத்தை விரும் இத்தை அத்து விரும் அத்து வ

( பு O - ஹா - பு ா - ஹா ` சி லர் ஸா வித்ரியை அதுவ் இ ப்சந்தஸ் ஸென்று அசந்சுச் சில காரணங்குளாக் கூறுவது யுக்தமன்று. மந்றென்ன வெல்மூல் காயச்ரியே ஸாவித்ரியா கக்கொள்ளு வேண்டும். இப்படியறிந்தவனுக்குச்சாரம் வரங்குவதினு ஆண்டொகுமந்தந்தப் பாபங்கள் ஸம்பவியாவாம். அது காயத்ரீ ப்ரபாவ மென்றுறிக.

(மு0-ஹா ரா:-ஹா.) காயத்ரீப்ரதம் பாதஜ்ஞாரத்தால் த்ரிலோகாநுபலமும், த்வீ தீயபாதஜ் ஞாருத்தால் வேதோச்த பலன்களும். த்ரீதிய பாதஜ்ஞாருச்சால் லார்வ ப்ராணி பலன்களு முண்டாதின்றன. ரான்காவது பாததகை யறிக்ததர்குப்பலம் ஆருக்தியமே யன்றி வேறு பலன் ஒவ்வாது.

அரை மாவருக்கான டனத்து ாலத்சூர் சமாமன வரும் காவர்கள் வரும் கி வக்ஸி மன்றவக் 9 ஸை ஈடுக்க காழ்நார்கள் காவர்கள் வரும் மக் இது இது வக்கள் வருக்கி പെ ... ഇവും പെടുത്തു പ്രത്യായ പെടുത്തു പുരുത്തു പുരുത്തുത്തു പുരുത്തു പുര

(புர0-ஹா-(புர-ஹா.) அந்தக் காயத்ரிக்கு உபண்காநமந்திரம் என்ன வென்முல் கா யத்ரியாகின்முய், எக பதியாகின்முய், த்விபதியாகின்முய், த்ரிபதியாகின்முய், சதாஷ்பதி யாகின்முய், அறியமுடியகாகின்முய் உனக்கு நமஸ்காரம். நான்காவதின்பொருட்டு நம ஸ்காரம். அந்தத் தாரீயமே (தர்சத) மென்றும் (பரோரஜஸ்) என்றும் சொல்லப்ப**டிகின்** றது. சத்ருவைக்குறித்தாயின் இந்த இஷ்டத்தை யவனடைய வேண்டாம் என்றும் தன் ஊக்குறித்தாயின் இந்த இஷ்டம் என்னே யடையவேண்டுமென்றும் சேர்த்துக்கொள்ள வேண்டும். இப்படிச் ேர்த்து உபஸ்தாநம் செய்தாலப்படிக்கே இஷ்டப்படியாகின்றது.

യെ ഉപ്പെട്ടും മെറ്റെ പ്രാമ്പായി പ്രാമ്വാത്വാര്യമായി പ്രാമ്പായി പ്രാമ്പായി പ്രാമ്പായി പ്രാമ്പായി പ്രാമ്വാര്യവ് പ്രാമ്പായി പ്രാമ്പായ

( புரு 0 - ஹா - பூரா - ஹா.) ஆச்வ தராச்வி யாடிய புடிலரைப் பார்த்துச் சொல்லியது யாதெனில், நான் காயத்ரீவித்தென்கிறீரே; அப்படியாளுல் ஏன் பாபியாயிருக்கிறீரென் பது. அதற்கவர் சொல்லிய பதில், நான் காயத்ரீ முசத்தை யறியாமையிலிப்படியாயிற் றென்பது. இதைக் கேட்டு உபகிதேசித்தது யாதெனில் முகமாகியது அக்கி இதையறி ந்தால் பாபங்களெல்லாம் தக்தங்களாய்விடும். சுத்தளுய்ப், பூதனுவானென்பது. இப்ப டிக்கெல்லாம் சொல்லியது வைதேஹராகிய ஐநகரேயாம்.

കുരുപ്പുക്കുന്നു പൂത്തു പ്ര

യുപ്പെടുന്നു ത്രുക്കുന്നു ത്രയ്ക്കുന്നു പ്രത്യായ പ്രത്യ

பதாக்ய வர்த்த பேதங்கள். இக்தச் சுருதிகளுக்கு ஈசாவாஸ்யோபகிஷத்தின் கோடி யில் அர்த்தமெழுதப்பட்டிருக்கிறது; அவ்விடத்திலும் இந்த வாக்யங்கள் படிக்கப்பட்ட மையாலென்றறிக. ஆதாலாலி ஐகு பொருள் சொல்லப்படவில‰.

ஏழாவதத்யாயம் முடிந்தது.

ஸ்ரு முுரை வை√ா ஊ\$8.

வ<sub>ி</sub>ஹ்சாரண<sub>ி</sub>கொவ நிஷ் க கஷ் ≳ா**∪**ிாயி.

കുന്നുണ് <sup>അ</sup>യർ.

ഇഫ് ൿഫ്ബ് ലം തെയുട്ടി പ്വേത്യവാർ പാംബം തെൽ ജുന്നുമ്മത്യായ് || ജ|| ഇഫ് ഫ്ബ് ലം തെയുട്ട ബ് പ്രായ്യായ്യായി ഉജ്യി ജ്യൂ വ് വ്രായ്ക്ക് ഉജ്യി ജ്യൂ അവ്യുള്ളം || നെ പ്രായായായായി ജ്യായ് വ്രായ്യായി ആ (முல-ஹா-புரா-ஹா.) ஜ்யேஷ்ட ச்ரேஷ்ட குணவிசிஷ்ட ப்ராணேபாஸகன் பர கோஷ்டிகளில் ஜ்யேஷ்டளுயும் ச்ரேஷ்டளுயுமாகிமுன்.

( புர 0 ஹா-புரா-ஹ.) வஸிவ்நட குணவிசிவ்நடவாகு பாஸாபான் வஸிவ்நடகு**ண** முடையவனுகி*ருன்* வஸ-மா*ஞகிருனென்றபடி. வஸ*ுதாம் வாக்மிவஸ்- மாஞகக்கா ண்கையாலே வாக்குவலிவ்நடமாகின்றது.

ல் அ சி. ஆகும் ஆஸ்டு சி. ஆகும் ஆக்-ரைரானவு வை இக் இக்-செர்வ் ஆகும் ஆஸ்டு சி. ஆகும் ஆக்-ரை வி. ஆகு கூற்று சி. ஆகும் ஆக்-

(ரு 0-லா-(ர-லா') ப்ரநிஷ்டை குணவிசிஷ்ட சகூஷு பருபாசகன் ப்ரநிஷ்டை பெலத்தையடைகின்றுன். ஸமவிஷம ஸ்தாநங்களில் கண்ணுல் கண்டு ப்ரநிஷ்டையை டைகென்று ஞசையோல் கண்ப்ரதிஷ்டை குணமுடையைதாகின்றது.

വെന്നു പ്രതിച്ചെയ്യു പ്രതിച്ചു പ്രതിച്ച്ചു പ്രതിച്ചു പ്രത്വാട്ടി പ്രത്വത്തിച്ചു പ്രത്വത്ത്രവാട്ടി പ്രത്വത്തിച്ചു പ്രത്വര്യവാട്ടി പ്രത്വത്ത്രവാട്രവാട്ടി പ്രത്വത്ത്രവാട്ടി പ്രത്വത്ത്രവാട

(ருo-ஹா-பு-ாலா.) ஸம்பத குணவிசிஷ்ட ச்ரோத் ரோபாளகம் செய்பவனுக்கு இஷ்டமெல்லாம் கைகூடுக். ச்ரோத்ரமுடையவனுக்கே வேத ஸம்பத்தியுண்டாமா கையால், ச்ரோத்ரம் ஸம்பத் குணவிசிஷ்டமாகின்றது.

பொஹவாசூயத ந∘வெ≑ாயத ந ഉ് ഫ്ലൂ നാരാ ചെ**தു ന വാക ந**ം ജ நா நா∘© இ நாவா சூயத ந ഉ സ്വാമ ചെയ്യ ചെ**ടു ന വാക நം** ജ நா நா ം വ ബൗഖാ െ ചെയ്യ എ ⊪

(ஶ௦௦-ஹா-ஶா-ஹா.) மாஸ்ஸை ஆயதாமென்ற பொஸிப்ப**வன், அனேவர்க்குமா** ச்ரயனுவான். இந்திரியங்களுச்கு மரஸ்ஸு ஆச்ரயமாகையால் ஆயதாமாயிற்று.

വെ ഇം പ്രയാധിക്കുന്നു പ്രയാഗം പ്രയാശ് പ്രയാഗം പ്രയാശ് പ്രയാശ് പ്രതാശം പ്രയാശ് പ്രതാശ് പ്രതാശ് പ്രതാശ് പ്രതാശ് പ്രത്യം പ്രതാശ് പ്രത്യം പ്രത്യ

(ஶ௦-ஹா-ஶா-ஹா.) உபஸ்தேர்திரியத்தை ப்ரஜாபதியாக உபஸித்தவன் புத்ராதி ஸம்ருததியை யடைவான்.

(புர0-ஹா-புரா-ஹா.) இந்த ப்ராணன்கவென்கிற இந்திரியங்கள் ஆக்மாவுக்கு ச்ரேயஸ்ஸை யுண்டுபெண்ணுகிற விஷயத்தில் விவாதப்பட்டுக்கொண்டு ப்ரம்மாவின் ஸைமீபத்தில் சென்றன; எடிகளுக்குள் யார் பெருமை யுடையடிரென்று கேட்டன. அதற்கவர் சொல்லியது உங்களில் யாருடையவியோகத்தில் இந்தச்சரீரத்தை ஹேயமரய் கிணேக்கின்முர்களோ அடைரே வெஸிஷ்டரென்று.

**ഞ്ഞൂം പ**്രത്യായ ഇന്നും അത്രായില്ലെ അത്രില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്

( பும0- ுரு-மூர-ஹா.) உப்போது முதலில் வாடு: இரியமானது சரீரக்கைவிட்டுப் புறப்பட்டு ஒருவருடம் சழிக்கு வந்து என்னே விட்டு நீங்கள் வப்படி நீநித்திருந்தீர்க வெளன்ற கேட்க உலரச்சில ஊடமகளோப்போல் மற்றுண்டான இந்திரிய ட்டாபாரங்க வோரு நீவித்திருந்தோம் என்று சொல்ல, வாக்குச் சரீரததில் ப்ரவேசித்தது.

வஸ்-ஹொட்(ஸ்சு`ாது ஆஃ் வு ஆ்டம் ஹிட்யூ ஃ**டல் ஆிட்வ உிரு வ** இடை வ**சு ்**வ மை தூதை இவி குட்டு நடுக்கொற்றார். மாக்கூர் கூவம் இதுக்கும் မာ႕။ အား ္ဆီႏွစ္ ေျပရအာ အႏွစ္ျပည္။ အႏွစ္သည္။ မည္ေတြ။ မည္ေတြ။ မည္ေတြ။ မည္ေတြ။ မည္ေတြ။ မည္းမွာ ေတြ။။ မည္းမွာ ေတြ။။ ெ உொலு சூரிக்கு தை வகுரு வெராஷ் ∕ராம**் கை ∕ராவாவக** ரைவு அத்தி அத் ெராதெண்வாணத் வுரணைந் அதிநாவாவாவம்) ந்வக்கு ஷாவி சாற் வெஸா? நவராரு ஜாய\$ா நா ரெ கரெவவ2% விரிஷ **கி**வு **விரெவமு ஹ** ு ெரு ாத, யிக ∥ வேசாஹோவக, ாசே தலவ துருவெ, ாஷ ) ாற தெறுவா S டிஸ்டின் ஆக் செர்ப் அடை நலக் செய்வாவான் வி. இவருக்கள் முழு இது இது இது இது கால் பின் இது இது இது இது இது இது முகத் தேர் தெஜீவி த<sup>ு</sup> இதி தெற்ற வசு முற்ற நிவர் கவ் - இரயா**ா நா** மெக்ஸா வரணத் வாக்கைக்கைக்கும் வரவாவுருத்துக்கு ஷாமர 

(முn-ஹா-முர-ஹா.) இப்படியே கண் காது மாம் இரோதஸ்ஸை இவைகளும் சிரேத்தை விட்டு வரு உகாலம் பெளியிருந்த ஜீவிச்தப்ரகாரத்தை ப்ரசணம் பண்ண அந்தத்த இந்தியியுந்த ளில்லாதவர் இதரோதிரியுந்களோடு ஜீவிப்பதுபோல் ஜீவித்தோமென்னை, அந்த இந்திரியங்களும் சிரச்தில் ப்ரவேசித்தாவிட்டனை.

കായ ചിച്ചു എയ്യുന്നു പ്രത്യായില്ലായുന്നു പ്രത്യായില്ലായുന്നു. പ്രത്യായില്ലായുന്നു പ്രത്യായില്ലായുന്നു. പ്രത്യായില്ലായുന്നു പ്രത്യായില്ലായുന്നു. പ്രത്യായില്ലായുന്നു പ്രത്യായില്ലായുന്നു. പ്രത്യായില്ലായുന്നു പ്രത്യായില്ലായുന്നു. പ്രത്യായില്ലായുന്നു പ്രത്യായില്ലായുന്നു. പ്രത്യായില്ലായില്ലായുന്നു. പ്രത്യായില്ലായുന്നു. പ്രത്യവ്യായില്ലായില്ലായുന്നു. പ്രത്യവ്യായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്

(UDO-ஹு-மு-ஹா.) அப்போது முச்யப்ராணன் சரீரக்கைகிட முயன்றது. அப் போது எல்லா இந்துகியக்களுக்கு முதக்ரமண முண்டும்மும் முட்டதை ஒரு வெறிய குதிரை கூச்சுக்குளப் துபாத்துக் கொண்டு சிளம்புவது போலாயிற்று. அப்போது மற்ற விந்திரியங்கள் கீ உத்ரமியாதே; உன்னே விட்டு நாங்கள் ஜீ மீச்யாம் என்றுகொல்லினு. அதற்கு முக்யப்ராணன் என்னேப் பூசியுங் கோகொன்று கேட்டது.

(UTO-ஹா-பா-ஹா.) அந்த வாக்கு நீயே வலிஷ்ட இனன் றம், கண் நீயே ப்ரதி ஷ்கையை எழம், காது நீயே ஸம்பத்தென்றம், நீயே ஆயதாடு என்ற மகஸ்லுகம், நீயே ப்ரது இயென்று இரேதஸ்ஸுகம், சந்தம் குண சகதிகைபட்பனதிர மென்றுறிந்து ப்ராணன் னூர்கே யென்றன. இப்படிக் துணதாகம் செய்த இந்திரியங்கினாரோக்கி அந்த வஸ்த்ரங் கிள ப்ராணன் கேட்க, கீடாதி ஸர்க ப்ராணங்களுடைய அந்தமு முழுனக்கு அந்தம். ஜல மேல ஸ்த்ரம் என்றும் இப்படி யறிந்தகளுக்கு அப்ஷ்ய பக்ஷணம் தாஷ் ப்ரதி க்றஹம் முதலிய சோஷங்கள் புகுராகென்றும், அப்பு வஸ்த்ரமெ எபதற்குப் போசக பூர்ட்டைக்கு நாச மதங்கள் மகங்கள் செய்யும்போது ப்ராணனுக்கு வஸ்த்ரமாக நீணக்கிருர்கள் என்று செரல்லின.

இப்படி எட்டாமத்தியாயம் முதல் ப்ராம்மணம் **முற்றும்.** 

# குறு தோ வட்ண்ணி?

(UCO-ஹா-பா-ஹா.) ஆருணி குமாரனஇய உடுவைக கேதோ பாஞ்சால இசசத்து வித்வத் கோல்ஃடியை ஐபித் தக்டிகொண்டு தென்னே உபசரி கின்ற ஜீபல புத்்நறுகிய ப்ர வோஹாணா நாஜ:விஹாடைய ஸதஸ்ஸு ச்கு வச்சான். அவினப்பு கூது ஒ குமார**ோ** எனேறு ஸம்போதித்சான். அசந்கு போஎன்று ப்நிவசாம் சொல் ஞன். பீசாவி **ூல்** ஜ்நோகோபதேசம் பெற்றீரோ வெனைமுன். அசந்கு இந்த ச்**வே**த**்கை** ஆமென்முன்.

ணா**ஹை. செவா நா?ுக**்கதிருப்பால் | காஹிர் விமைலே ஆ**ெ**தியிடி

(பாற-வா-டு-வா.) இப்படிச் சொன்ன ச்வேதே கேதேவை ராஜா கேட்டார். மர ணமடையும் பேர்கள் எப்படி நெல்லகதி யடைகிறுர்களேன்பது தெரியுமா? அறியேன். மீண் இ இந்த லோகத்தில் ஐந்மமெடுக்குங் காரணம் தெரியுமா? அறியேன். சுவர்க்கலோ கம் திரம்பாமலிருப்பதற்குக் காரணம் தெரியுமா? அறியேன். எத்துளோமதை ஆடுத்தியில் அப்பு என்கிற பூதஸு க்ஆமம் புருஷாகாரத்தை யடையுமோ அதுதெரியுமா? அறியேன். தேவையாக பித்ருயாணக்களே யடையும் வழி தெரியுமா? அறியேன். இது வேதமோதேம் விஷையமன்கேற்? எல்லாட்ப்ராணிகளும் இந்த இரண்டுவழிசளிறைலேயே செல்லுகின்றன வேன்குறு என்று சொல்லிட்ட இந்த ப்ரச்சங்களில் காறென்றையமறியேகென்னுன்.

பதாக்வயார்த்தபேதங்கள். இவ்விரண்டு வெழிகளும் ஸம்ஸார கதிக்கே ஸாசகமாயி னைவை. பிதாம் மாதரம்ச என்பதற்கு அண்டைத்திலுடைய மேற்கபாலமும் நீழ்க்கபால மும் பொருளாகையால் அதின் எடிவில் என்று பொருள்படுமை அந்தரா என்கிற பதத்தி ஞல் அண்டத்திக்குட்பட்ட உலக மென்ற தோற்ற கின்றமையா லென்று சர், பாத்தி லும், தாய்தர்களை ஸம்பார் மென்கிற ஸம்ஸார மில்லாத பசவானுகையா ரூத்திலோகத் தையும் இரப்புண்யலோகங்களேயு மிவ்விரண்டு வெழிகளி ஹைம் கெல்லுகின் ரூர்களென்று (ரா-ஊரகற்கும்) சொல்லப்பட்டது. இராமாதாஜ பாஷ்ய பக்ஷைத்தில் அந்த ரா என்பதற்கு இல்லா என்று பொருள் மாதா பிதா என்பதற்கு ப்ரவித்தமான பொருளேயாம். இந்தப் பேதங்களேப் புத்திமான்கள் ஊகித்துக் கொள்க.

കരിയ മം ചെംബരി മുപുര്ത്താന് പ്രപ്രത്താന് പ്രവ്യാധിക്കാന് പ്രവാധിക്കാന് പ്രവ്യാധിക്കാന് പ്രവ്യാവ്യാധിക്കാന് പ്രവ്യാധിക്കാന് പ്രവ്യാധിക്കാന് പ്രവ്യാധിക്കാന് പ്

(முo-ஹா-முா-ஹா.) இக்தப்படி ப்ரசுகங்கள் கேட்டதற்குப் பதில் சொல்ல முடியோ மல் போனபின் அத்த அரசன், ஆதரம் செய்து அவ்விடத்தி லிருக்கும்படி கேட்டிக்கொ ண்டு அர்க்கய முதலிய உபசாரங்களுக்குத் தொடங்க அவற்றை யாரதரித்து, தகப்பஞ ரிடமோடி வெத்து எனக்கு எல்லா வித்பையும் உபதேசித்தேனென்றீரே; இப்படி மோசம் செய்யலாமா! இப்படி தத்த ராஜாகேட்ட அஞ்சு கேள்விகளுக்கும் ஸமாதாகம் எனக்குத் தெரியவில்ஃலேயே என்று வியலாகத்துட கிறுவரிடத்திலும் வெறுப்புடன் பேசிஞன்.

(மு0-ஹா-முп-ஹா.) அவர் அதாவதை பிதா கொல்றுகின்முர். நானறிந்த விஷைய மெவ்லாமுனர்குச் சொல்லியே இருக்கின்றேகெனன்ற இதினேத்துக் கொன்ளவேண்டும். இந்த விஷயங்கள் எனக்கும் தெரியா; நாமிருவருமே போயட்டிடத்தி விதையுறிந்த வரு வோம் என்று பிதா சொல்ல, புத்ரன் நீரே போய்த் தெரிந்த கொண்டு வொரும் ,நான் வரு வதில்ஃ யெவ்விடத்திற்கென்று சொல்ல கௌதமகுரன்கிற அவனுடையைபிரா அந்த ராஜ னிடம் செல்ல அரசனும் அர்க்க்யம் முதலியவற்மு லவரை உபசாரம் செய்து உமக்கு சேவண்டிய தருகிறேகினைன்முன்.

(முல-ஊா-ஊா-முா.) எனக்கு வரங்கொடுப்பதாய்ச் செய்தப்ரதிஜ்கைஞயுண்மையா யின், என்னுடைய குமாரினக் கேட்ட விஷயங்கிள நானறியச் சொல்லவேண்டும்.

(ஶாO- உ ாரா - ஹா.) கீர் கேட்கும் வரமானதா தேவே ஸம்பந்த முடையது; மதாஷ் யார்ஹமான வரங் கேளுமென்றுன் அந்த ராஜன்.

(பு ப ் வா - பு ரா - வா .) கொதமர் சொல்லு கென்று . யானே குதிரை தா வைர்க்கம் பொன் முதலிய மைஸ்தத்தையும் கொடுப்பவ தைய நீ, இந்த நான் கேட்ட வரத்திற்கு அதாதாவாகக்கூடாது. இப்படிச் சொல்லக் கேட்ட அரசன், சாஸ்த்ரப்படி செல்லங் கோகு மறை தப்பாமல் இருந்து அழிக்த சொள்ளலாமென்று சொன்றேன். அப்படி வாக்கினுல் சில்லப்பாவத்தை இசைந்தார். எடுகைன்றுல் ப்ராம்மணர் தக்கஆசார்யன் கிகையாரதபோது தாழ்க்த ஜாதியானர ஆசார்யதை வரிக்கும்படி நேரிட்டால் முகம்மான சுச்ரூகைஷ் முத கிய சில்லப் வருச்சியைச் செய்படியே வரிக்கும்படி நேரிட்டால் மும்மான சுச்ரூகைஷ் முத கிய சில்லப் குதியைச் செய்படியே வரிக்கும்படியே வரக்கினுல் சில்லயான தக்கும் மும் முன்னேர்களுடைய அதுஷ்டாகம் ஆகையாலப்படியே வரக்கினுல் சில்லயாவத்தை ஒப் புக்கொண்டு கேட்டார்.

് സെ ചെന്നുവാ ക്യാന്ത്രയായ കൂട്ടു പ്രവസ്ത്രയായ വി ക്രാമ്യാന്ന് വ യെ പ്രതിരമുക്കായ പായപും ക്രാക്യയിച്ച് സ്ഥാന്യം ഇയോ ഉപ്പോക്യാക്ക കുറപ്പെടും സ്തിരിക്ക് പായിരിക്കായ പായുട്ടു പോക്കും ക്രാസ്ത്രക്കും പ്രതിരിക്കായ പായുട്ടു പോക്കും പ്രതിരിക്കായ പ്രതിക്കായ പ്രതിരിക്കായ പ്രതിരിക്കായ പ്രതിരിക്കായ പ്രതിരിക്കായ പ്രതിരിക്കായ പ്രതിരിക്കായ പ്രതിരിക്കായ പ്രതിരിക്കായ പ്രതിരിക്കായ പ്രതിക്കായ പ്രതിരിക്കായ പ്രതിരിക്കായ പ്രതിരിക്കായ പ്രതിരിക്കായ പ്രതിരിക്കായ പ്രതിക്കാരിക്കായ പ്രതിരിക്കായ പ്രതിരിക്കായ പ്രതിരിക്കായ പ്രതിരിക്കാരിക്കാരിക്കാരിക്കാരിക്കാരിക്കാരിക്കാരിക്കാരിക്കാരിക്കാരിക്കാരിക്കാരിക്കാരിക്കാരിക്കാരിക്കാരിക്കാരിക്കാരിക്കാരിക്കാരിക്ക

(மு0-ஹ1-[யா-ஹா.) இப்படிச் சொல்லக் கேட்ட அரசன், இர்த அபராதத்தை மன் னிக்கவேண்டும்; நீர் பிதா மஹஃஏப்போலே பார்க்கத் தக்கவர். இனி நானுமக்குச் சொல் லாமலிருப்பேஞ? இதுவரையி லிர்த வீஷயம் ராஜாக்களின் பரம்பரையிலேயே வந்தது; ப்ராம்மணர்களறியார்கள். அப்படியிருந்தும் உமக்கு நான் சொல்லிவி கென்றேன். உன க்கு நான் சிஷ்பனென்ற இப்படித் தாழ்ந்தவனிடத் திலும் யார் சொல்லுவார்கள்? ஆகை யால் சாஸ்திரப்படியே உமக்கு நான் சொல்லுகின்றேன்.

ക്കുവരി പ്രത്യായ പ്ര

(முடு-ஹா-முரு-ஹா.) கௌதமரே கேளும்; இந்த த்புலோகத்தை அச்ரியாகலும் அதற்கு ஆதித்யின் ஸமித்தாகவும். கிரணங்கிளப் புதையாக அம் பகில வெளிச்சமாகவும் திக்கு விதிக்குக்கிளத் தணல் பொறிகளாகவும் கொள்ளவேண்டும். இப்படிப்பட்ட இந்த அக்ரியில் தேவர்கள் ச்ரத்தையை ஹோமம் செய்கிமுர்கள். அந்த ஆஹு-நிக்கு ஸோமண் நாஜாவாகின்முன்.

்பதாந்பையார்த்தபேதங்கள். அக்டுஹோத்ராகுதி ஸம்பர்தமாக 'சங்க-பாத்திலும் இந் திரிய ஸம்பந்தப்பட்ட பூதஸூக்ஷம விஷயமாக 'ரா-பாத்திலும் சொல்லப்பட்டது. இதி ன் விரிவை யுபதேசத்திறைலழிக.

17

ത്തു ചെച്ചു  $\|$  ഭവ $\|$  തുടു പ്രവാദ്യായ പ്രതാദ്യായ പ്രവാദ്യായ പ്രവ

(UTO-ஹா-முர-ஹா.) வர்ஷ சேவதை ஸம்வச்ஸரம் மேகம் மின்னல் இடி இடை கிளே அக்கி முதலியவையாகக் கீழ்ச்சொன்னபடி வைத்துச்கொள்க. இப்படிப்பட்ட அக்கி யில் அந்த ஸோம ராஜாவாகும்படி ஹோமம்செய்யப்பட்ட ச்ரத்தை என்கிற அப்புகினச் சேர்ச்கவர்ஷமாய் முடிதிறது.

ಲಾಗೂಲ್ ಜೂತ್ ಕಾಗ್ರಾ ಆರ್ಎ-೧೦ ಕಾಗ್ರಿ ಕಾಗ್ರಾ ಕಾರ್ಪ್ ಕಾರ್ ಕಾರ್ಟ್ ಕಾರ್ ಕಾರ್ಟ್ ಕಾರ್ಟ

(புo - ஹா-ரா-ஸா.) புருஷன் திறந்தவாய், ப்ராணன் வாக்கு கண் காத இவைகளே முன்போலவே காண்க. அப்படிப்பட்ட அக்கியில் அந்நத்தைச் சேரவிட இரேதஸ்ஸாய் விடுகிறது.

(பு0-ஹா-டூரா-ஹா.) ்ச்சி உபள் சமம், ஹோமங்சள், யோசி, மைதா வ்யாபா நம், ஸுகம் இவைகளே முன்போல் ரூபிச்துக் கொள்க. டூப்படிப்பட்ட அச்சியில் இரே தெஸ்ஸைச் சேர்க்கப் புரு அனுகின் முன். அவனுடைய ஸ்திதி கி வெயில் ஃ. தர்மத்தின்படி யாகின்றது.

(புரை-ஹா-பூரா-ஹா.) இவன் மரித்சடின் பாெஸ்தவமான லகுஷணங்கினே தாமாங் காரா இசுளே யுடைத்தான கருப்பில் விதிப்படி இறாமம் பண்ண இந்த யஜமானன் ஸ்வோக்கத்தில் திவ்ய புருஷஞக்குன்.

கொணவல் கதிசு இபாவாதி காணிரா ஓாடு வகிசுவா லை சசை உறிபு நல்ல ஐவதி கறிப் ஹொ உரு முற் கூவ உரும் இர் ணவக்க சோவ செய் இர் ணவக்காசிராது ஷ்ணாஸா நுக்க இரு இதி வன திசாவெலி வரிர செய் கொகை செல் கொகாசாசி கதிசாசி கதிராடு இசு திரு குக்க கா செல் நேசிரு கா **த**ுரு - ஷொ?ா நவ ஊ த എவ ു ഈ ®ா கா ந3ய க்கெஷ ு வ ു ஹ ®ா . கெஷ - வாராவோ வகாவஸ் தீ கெஷா ் நவ - நராவு தீ ் ∥கரு∥

(ருரு-ஹா-ஹா.) இப்படி யறிந்தவரும், ப்ரம்மோ பாணகம் செய்கின்றவரும், ஆர்ச்சிராதி மார்க்கத்தாலே ப்ரம்மலோசத்தைப் புநருவ்ருத்தி யில்லாதவர்களாகின் மூர்கள்

பதார்வயார்த்த பேதங்கள். இங்கு ப்ரம்மமென்பது சதுர்முக லோகமென்றம், புரரா வருத்தியில்லே என்பதற்கு இர்தக் கல்பத்திலில்லேயென்றும் (சங்-பாத்தில்) வியா க்யாகம் செய்யப்பட்டிருக்கின்றது. (ரா-பாத்தில்) பரப்ரம்மமே, ப்ரம்மமென்றிவ்விடத் திற் சொல்லப்பட்டதென்றும் இதமோகுஷமே என்றும் எப்தே தேம் புரரா வருத்தியில்லே பென்றும் சொல்லப்பட்டன.

சுட்டு உடிக்கு நக்கு கொருக்கு க்கை இடிக்கு குக்கு கிக்கு கிக்கிக்கு கிக்கு கிக்கு கிக்கு கிக்கு கிக்கு கிக்கு கிக்கு கிக்கு கிக்கு கிக

(மு0-ஊா-முா-லூா.) கேவலங் கர்மாதுஷ்டாக பரர்கள், தாமாதி மார்க்கத்திஞல் முத்ரு லோகத்தை யடைந்து மூத்ரு லோகத்திவிருந்து சந்திரினயும் அடைகின்மூர் கள்; சந்திரின யடைந்து தேவாந்நமர்கின்மூர்கள்; அர்தப் புண்ய கர்மம் முடிந்தபின் ஆகாசத்தை யடைகின்மூர்கள்; அரசுத்திலிருந்து வாயுவை யடைகின்மூர்கள்; வாயுவி விருந்து வருஷ்டிலய யடைகின்மூர்கள்; வர்ஷத்திவிருந்த ப்ருதிவியை யடைகின்மூர் கள்; பருவிவியை யடைக்கு அந்நமாய்ப் புருஷர்கள் பர்வேசித்து ரோதோ ரூபமாய் ஸ்தி ரீமை பர்வேசித்துப் புருஷர்களாய்ப் புண்ய தேச யாத்ரை செய்கிமூர்கள். இப்படிக் கர் மாதுஷடாக பரர்கள் கதாகதப்பட்டுத் திரிகின்மூர்கள். இந்த வழிகளே யறியாதவர்கள் கீடபுதங்காதிகளாய் ஐர்மத்தை யடைகின்மூர்கள்.

#### எட்டாமத்யாயம் இரண்டாம் ப்ராம்மணம் முற்றிற்று.

# ಕೂತ್ರಾಕ್ಷಗಂಪ್ರಾಪಾಡ್ಯ.

തെയുന്നു പ്രമാര്യമെട്ടുന്നു. പ്രമാര്യമെട്ടുന്നു പ്രമാര്യ എപ്ര പ്രമാര്യ പ്രവാര്യ പ്രമാര്യ പ്രവാര്യ പ്രവാര്യ പ്രവാര്യ പ്രമ്യ പ്രവാര്യ പ്രവാ **മോ** ഉപ്പോയും എടി മം പ്രത്യായില്ല് പ്രത്യായ് പ്രത്യായില്ല് പ്രത്യായില്ല് പ്രത്യായില് പ്രത്യായില്ല് പ്രത്യായില്ല് പ്രത്യായില്ല് പ്രത്യായില്ല്

(மு0-ஹா-பூர- ஹா.) கீழ் ஜ்ஞாக கர்மங்களுக்குக்கதி சொல்லப்பட்ட தன் இரே? அந்தி க்கர்மத்திற்கு ஸாதாமான தகங்களுக் குபாயமாக மகத்வத்தை யடைவதற்குமந்தக் கர் மம்தொடங்கிச் சொல்லப்படுகிறது. அதாவது கான் மகத்வத்தை யடையவேண்டுமென வெறுக்கு ஆசையிருக்கின்றது. அதாவது கான் மகத்வத்தை யடையவேண்டுமென வெறுக்கு ஆசையிருக்கின்றது அவன், உத்தராயணத்தில் சுக்ல பக்ஷத்தில் ஒரு செய் திந்தில் பன்னிரண்டு காள்களுபஸ்கிவரகமிருந்து அத்திமரத்தால் செய்யப்பட்ட கிண்ணிபோலிருக்கின்ற கம்மைமென்றிற பாச்திரச்திலாவது கம்மைமென்றே மாஜ்ஞ பாத்திருக்கிலைய முன்னே கம்முகியைக்கிற பரத்திருக்கிலைய முன்னே கீர் மிரிவத்தை செய்தி அக்கியை முன்னே பீரிவத்தை செய்தி தர்கிற செய்தி அக்கியை முன்னே பீரிவத்தியைக்கிற செய்தி வருக்கிற சிரிவதரணம் செய்தி இதில திரிக்கில் ஒவுகிர மூபி தேய்கத்திரத்தில் ஒவுகிரை மையி கூடிக்கை அக்கி மையீபத்தில் செர்த்து இந்த 'யாவர்க்க' இத்பாதி மந்திரங்களி தைல் கெய் தேறைம் செய்யவேண்டியதை விவரண விரைர்க்க ஹேது. இந்த முனேகளும் மந்திரத் கின் கெய் தேறைம் செய்யவேண்டியதை. விவரண விரைர்க்க ஹேது. இந்த முனேகளும் மந்திரத் தின் பொருள்களும் கல்பத்தி தைலு முபதேசத்தி தைலுமைறியக்கூடிய இரஹஸ்யமாகையால் இவ்விடத்தில் விவரிக்கப்படவில்லே.

ெகுற்கு எய்வா ஊர் இந்வை இரை விவர் வர் அற்ற வர்க்கு இரை வர் அற்ற வர்க்கு இரை வர்க்கு இரு வர்க்கு இரு வர்க்கு இர்க்கு இரு வர்க்கு வர்க்கு வர்க்கு வர்க்கு வர்க்கு வர்க்கு வர்க்கு வர்க்கு வர்க்கு வர்க

காசு சிருய்களு உடில்ய கை சில்ய கில்ய கை சில்ய கில்ய கை சில்ய கை சில்ய கை சில்ய கை சில்ய கை சில்ய கை சில்ய கில்ய கில்

ഥസിക്മുണ്യരജി. പുരുത്യ ജന നുടത്യണം ഇവപ്ടതുപ്പു ികി ജനതുടത്യുന്നും ജി പുടത്യത്തു ക്ലാമായ ഉണ്ടായും ഉക്കായ ഉക്കായ ഉക്കായില്ലായ്ക്കായ കാതുടത്യത്ത്രം പുരുത്തു പുരുത കാത്രായും പുരുത്തു പുരുത്തുന്നത്തു പുരുത്തു പുരുത്ത്രത്തു പുരുത്തു പുരുത്തുന്ന്ന് പു ക്യാന് പ്രാമസംഗുള് ഈിരുട്ടും ആരുട്ടും ആരുട്ടും ആരുട്ടും പ്രാമസംഗുള്ള ആരുട്ടും പ്രാമസംഗുള്ള പ്രവേശംഗുള്ള പ്രവേശ പ്രാവരുട്ടും പ്രവേശംഗുള്ള പ്രവേശംഗുള്ള പ്രവേശംഗുള്ള പ്രവേശംഗുള്ള പ്രവേശംഗുള്ള പ്രവേശംഗുള്ള പ്രവേശംഗുള്ള പ്രവേശ

(முo-ஹா-முா-ஹா.) இந்தச் சுருதிகளும் சீழ்ச் சொன்ன அந்தச் கர்மத்தின் ப்ர யோகத்தி லடங்கனவையாகையா விவற்றையும் அந்தக் கல்பாசார்யார்களிடத்தி லறிந்து கொள்ளவேண்டும்.

\_த தீ ஹெ **த**ு <sub>ஓ</sub>ர லக சூரு ¬ணிவா | ஜஸ் நெய**ாய**யா ஜவ ஓ \ராயா நெ வாவி  $ar{v}$  உதொவா**வா**வியவா  $ar{v}$   $ar{v}$ ള്ളുമും പൂരുന്ന ചെയ്യും ചെയ ெடிபொயாஜ வெல்ல  $\gamma$ ாய் கொய்கொல் நாயா இத்வாணி ந உடுசுரவாவ**ர** சுரானமாட்ட மு-ஜெச்ஸ்ட்டை அந்தென் இரம் இம்பது வர் பெர்கிற ധം 8 പ⊚ ഗന്നു ക്കി ൃച്ച∥ ഷെ കുട-66 ഈ ആസം കുട്ടെ െ കുറുത്ത നെല്ലെ ഗ **வி தபெ**டி நவாவி ந உகொவாவாவியவா நடு மு- ஜெ. ஸ்ராண்ள நிஷிணெ ஜா யெரு காவாஃ வுர் மொஹெயு வ ®ா மா நீ தி |க | வர கூ - வெவ . ആക്യത്യപ്പെന്നു ആക്യായ പ്രത്യമായ പ്രവേശ്യ പ്രത്യായ പ്രത്യായ പ്രത്യായ പ്രത്യായ പ്രത്യായ പ്രത്യായ പ്രത്യായ പ്രത് னுளனாக  $\alpha$  முறை கூலிட்டையூ தி கொதிய இடையை இரு  $\alpha$  மாற கூடு  $\alpha$ வரு  $||_{\mathcal{B}_{0}}$  வர்  $||_{\mathcal{B}_{0}}$  வர்  $||_{\mathcal{B}_{0}}$  வர்  $||_{\mathcal{B}_{0}}$  வெறு வர்  $||_{\mathcal{B}_{0}}$  கா  $||_{\mathcal{B}_{0}}$ யஜாவா®ாயாதெந்வாவி ந உதொவாவாவியவன நந் ம-ஷெஸ்ரண்ள நி ெஹவ்ஸ் ச $\gamma$ காசொஜாவாலொ நெவாவி $\omega_{\hat{q}}$  உதொவாவாவியவர ந 5 மு-ஹெஸ்ரணள நிஷிணெஜாபெரு <u>க</u>ோவர் ஒட் நொண்டு உ மாநீத் தெலு க நாவு த ரீயவா நடு தவாலி நெவா வூ சியாகி ||கஉ||

(புற - ஹா - புர - ஹா.) இர்தச் சுருதிகளில் சிஷ்யபேத மொழிய அர்த்தபேதமில்லே. அதாவது பக்ஷணர்த்தமாக ஸத்தம் செய்யப்பட்ட அர்த அர்தத்தைச் சுஷ்கமாகிய காஷ்டத்தில் வைத்தாலும் தனிர்த்துக்கொள்ளுமென்று அதின் மாகாத்யத்தைச் சொல் லி யாஜ் ஞவல்க்பாதி க்ரமத்திலுபதேசம் செய்யப்பட்டது. ஜாபாலரணேச**ரு**க் குப**தேசிக்** தார். இதைப் புத்ர சிஷ்ய**ங்**யதிரிக்தர்களுக் குபதேசிக்சப்படா தென்*ரு*ர்.

(ரும-ஹா-நூ-ஹா. ் ஸ்ருவம், சமஸம், இக்மம், உபமர்கரிகர் இவை நான்கும் ஒளதும் பரமாயிருக்கவேண்டும்; வ்ரீஹி, யவம், கிவம், மாதம், அுளி, ப்ரியங்கு, கோதா மம், மஸூரம், கல்லம், கலகுலம் இந்தப் பத்துத் தார்யங்களேயும் சேர்க்கவேண்டும். இவ ற்றில் ஸம்பந்தமான இரஸத்தை மது, ததி, க்ருதம் இவற்றில் சேர்த்து ஆஜ்யஹோமம் செய்ய வேண்டியது.

#### எட்டாமத்யாயம் ழன்றவது ப்ராம்மணம் ழற்றும்.

#### കുന്നു എം പുന്നു കുന്നു കുന്നു പുന്നു പുന

ത്തെന്നും വെയാക്കുന്നും വേയായില് വെയായുട്ടു പ്രത്യായില് പ്രാവ്യായില് വെയായുട്ടു പ്രവ്യായില് പ്രവ്യായ

(முற-ஊா-முர-ஹா.) இக்க ப்ராம்மணத்தில் புச்ரோக்டத்திக்கு வைக்கொல் ப்ருதி விஸைகல பூதாஸமன்*மூ? அ*ர்த ப்ருதிவீக்கு ஆப்புக் கிரஸம். அப்புக்கு ஒளவுதிகள் ஒள வுதிகளுக்குப் புஷ்பங்கள், புஷ்பங்களுக்குப் பலண்கள், பலண்களுக்குப் புருவுக்க், புரு வுகண்களுக்கு இரேதஸ்ஸும்.

(முo-ஹா-பா-ஹா.) இப்படிப்பட்ட ஸாரமான இரேதஸ்ஸுக்கு ப்ரதிஷ்டை பைக் கல்பிக்கவேண்டுமென்று அந்த ஸத்ரீயோடு மைதுந கார்யத்தைச் செய்தான்.

(ஶO-ஊா-ஶா-ஊா.) இந்த மைதாக காமம், வாஜ?பயமாக ரூபிக்கப்ப©கின்றது. இந்த செரமத்தை யூறிந்த மைதாகி பாபத்தை யகைடயமாட்டான்.

**உள**்ளிஸ் 9ினட கூரு 9 அப்படும் சண் 5 ஆ || சு|| இது கூறியா இர் இதாவாமும் சண் 5 ஆ || சு||

(ஶ௦௦-ஹா-ஶா-ஊா.) இர்த விஷையம் உத்தால காதி மகர்ஷி பரம்பரையாலே வெ ளியாகின்றது.

( <sub>1770</sub>- ஹா.-ு நா. அயோ.சி இரேதஸ்ஸு ஸ்கலிதமானுல் ப்ராயச் சித்த க்ரம**ம்** கூறப்பட்டது.

ക്പസാസ്ത്രീപര്ലാണ് അവുന്നു പ്രത്യാപ്പുള്ള പ്രത്യാപ്പുള്ള പ്രത്യാപ്പുള്ള പ്രത്യാപ്പുള്ള പ്രത്യാപ്പുള്ള പ്രത്യാപ പ്രത്യാപ്പുള്ള പ്രത്യാപ്പുള്ള പ്രത്യാപ്പുള്ള പ്രത്യാപ്പുള്ള പ്രത്യാപ്പുള്ള പ്രത്യാപ്പുള്ള പ്രത്യാപ്പുള്ള പ്രത്യ പ്രത്യാപ്പുള്ള പ്രത്യാപ്പുള്ള പ്രത്യാപ്പുള്ള പ്രത്യാപ്പുള്ള പ്രത്യാപ്പുള്ള പ്രത്യാപ്പുള്ള പ്രത്യാപ്പുള്ള പ്രത്യ

(ஶ௦-ஹா-ஶா-ஊா.) ஜலத்தில் ப்ரதிபிம்ப தர்சுநத்திற்கு ப்ராயச் சித்தம் சொல் லூகின்றது.

സെ ചെഴ്യെ ഇട്ട് പുട്ടു ഉള്ള ഉള്ള ജൂവല് സംലാച്ച് ഉയ്യാള ഉ പുട്ടായ നംഗ് ിപത്യാല് ഉയ്യാല് അവത്യാള് ഉപ്പെട്ട് പ്രോഗത്ത്യാള് ഉപത്തില് ഉപത്തില് തുന്നു ത്രത്തില് ഉപത്തില് ഉപത്തില് ഉപത്തില് ഉപത്തില് ഉപത്തില് ഉപത്തില് ഉപത്തില്

(ுற0-ஹா-ரூரு-ஹா.) ஸ்ரீபைச் சேரும் முறைகள் அதகூல்யப்ராதிகல்யாதி ச்ர மங்களில் நடக்கும் விதிகள் சொல்லப்படிகின்றன.

(மு0-ஹா-ரா-ஹா.) அதுகூல்யத்தில் யசஸ்ஸைண்டாகுமென்ற சொல்லப்பட்டது. வையாகிறை தூலை கலிதி தலை}ால்யில் நிஷாய இ-வெ நூவநி

ന് പ്രവസ്ത പ്രത്യായ പ്രവസ്ത്രിക്ക് പ്രവസ്ത്ര പ്രവസ്ത പ്രവസ്ത്ര പ്രവസ്ത പ്രവസ്ത്ര പ്രവസ്ത്ര പ്രവസ്ത്ര പ്രവസ്ത്ര പ്രവസ്ത്ര പ്രവസ്ത്ര പ്രവസ്ത പ്രവസ്ത പ്രവസ്ത്ര പ്രവസ്ത്ര പ്രവസ്ത പ്രവസ്ത പ്രവസ്ത പ്രവസ്ത്ര പ്രവസ്ത പ്രവസ്ത്ര പ്രവസ്ത പ്രവസ്ത്ര പ്രവസ്ത പ്രവസ്ത പ്രവസ്ത പ്രവസ്ത പ്രവസ്ത പ്രവസ്ത്ര പ്രവസ്ത പ്രവസ്ത്ര പ്രവസ്ത പ്രവസ്ത പ്രവസ്ത്ര പ്രവസ്ത പ്രവസ്ത പ്രവസ്ത്ര പ്രവസ്ത്ര പ്രവസ്ത പ്രവ

(புரு - ஹா-புரு - ஹா.) ஸ் திரீயை வசமாக்கிக் கொள்வதற்கு விதி மந்திரங்கள் செர ல்லப்படுக்ன்றன.

க்கு அடும் உயன்னனை ஜ ∥ ஈு ∥ ன ஓ \_ ஸ் " உயாய் ஆன்" பண்டு உயாய் ஆழ் " நொண்டு உழை உண்டிறு உணி கு எற்ற நிறு இது கை அத்தி கணிய ஓடி ஆ வியா இடி விறு இதியா இடி விறு இதியா இடி விறு இதியா இடி விறு இதியா இடி விறு

(ருமு-ஹா-ருா-ஹா.) கர்ப்பதாரணச் சக்தியை யழிக்கும் விதி கூறப்படுகின்றது.

ஆர்கு அவைது || கக|| வாராசாட்குப்பது படனராத்தி பெண்செ தெம்கஸ்டிகே இச்ச்பது அம குகையது வேச்ரு இத்தி பெண்செ இரு கையமே உண்டிக்கிற்ற குகையது வெச்சிக்கிற்ற இருக்கிற்ற இருக்கிற்ற இருக்கிற்ற இருக்கிற்ற இருக்கிற்ற இருக்கிற்ற இருக்கிற இர (முo- ஹா-முா- ஹா.) கர்ப்பதாரணச் சக்கியையுண்டாக்கும் விகி விரிக்கப்பட்டது. கூடூபவல, இருபாபெஜாராண நா.து. வெஜிஷ நாடிருவாடு து உறிு

போமு-ஹா ரா-ஹா.) ப்ரஸங்கத்திஞல் ஸ்வபார்யை விஷையத்தில் ஜாரக்ருத்யம் பண்ணினவுணை யடிசரிக்கும் வழி சொல்லப்பட்டது. இந்த மந்திரங்களுக்கு வ்யாக்யா கம் உபதேசத்தி ஞவறிக. ஆனதால் பரதாராபிமர்சாம் செய்பவனைக்கு ஆபத்து அநேகே மாயிருக்கின்றமையால் அதைப் புத்திமான் சிகதிக்கப்படாது.

கம்பஸ்) ஜாபார் தடி வாவில் செத்ற ஹ க ந வெ நவிவை உகவா ஸாகொ நா வுஷ் லொ நவர்ஷ உற்கம் நிரா து ச குவு - தற் வீ ஹீ நவ்வா தபேக் || கா ||

(பு. 0 - ஹா-ரா - ஹா.) இதில் ஸ்தாலீபாகத்திற்காக உருதுப் நா**ஷதபான பார்வய** பைக்கொண்டு செல்லுக்குத்தி விற்கவேண்டிய விதி கொல்லப்பட்டது.

(புமை ஹாரா- ஹா.) இந்த ச்ருதிகளி ஒல், தாலாடைய விரும்புகின்ற பின்னேயின் குணத்திற்குத் தக்கபடி பாற்சோறு முதலியவை கம்பதிகள் க்ரமப்படி புசித்துக்கொண்டு வந்தால் கியமப்படிக்கு நடந்தால் இல்நடப்படி பின்ளேயைப் பெற்றுக்கொள்ள ஸமர்த்த நாவாரென்பது சொலலப்படுகின்றது. കാര് പ്രത്യാപ്പുക്കുന്നു പ്രത്യാപ്പുക്കുന്നുക്കുന്നുക്കുന്നുക്കുന്നുക്കുന്നുക്കുന്നുക്കുന്നുക്കുന്നുക്കുന്നുക്കുന്നുക്കുന്നുക്കുന്നുക്കുന്നുക്കുന്നുക്കുന്നുക്കുന്നുക്കുന്നുക്കുന്നുക്കുന്നുക്കുന്നുക്കുന്നുക്കുന്നുക്കുന്നുക്കുന്നുക്കുന്നുക്കുന്നുക്കുന്നുക്കുന്നുക്കുന്നുക്കുന്നുക്കുന്നുക്കുന്നുക്കുന്നുക്കുന്നുക്കുന്നുക്കുന്നുക്കുന്നുക്കുന്നുക്കുന്നുക്കുന്നുക്കുന്നുക്കുന്നുക്കുന്നുക്കുന്നുക്കുന്നുക്കുന്നുക്കുന്നുക്കുന്നുക്കുന്നുക്കുന്നുക്കുന്നുക്കുന്നുക്കുന്നുക്കുന്നുക്കുന്നുക്കുന്നുക്കുന്നുക്കുന്നുക്കുന്നുക്കുന്നുക്കുന്നുക്കുന്നുക്കുന്നുക്കുന്നുക്കുന്നുക്കുന്നുക്കുന്നുക്കുന്നുക്കുന്നുക്കുന്നുക്കുന്നുക്കുന്നുക്കുന്നുക്കുന്നുക്കുന്നുക്കുന്നുക്കുന്നുക്കുന്നുക്കുന്നുക്കുന്നുക്കുന്നുക്കുന്നുക്കുന്നുക്കുന്നുക്കുന്നുക്കുന്നുക്കുന്നുക്കുന്നുക്കുന്നുക്കുന്നുക്കുന്നുക്കുന്നുക്കുന്നുക്കുന്നുക്കുന്നുക്കുന്നുക്കുന്നുക്കുന്നുക്കുന്നുക്കുന്നുക്കുന്നുക്കുന്നുക്കുന്നുക്കുന്നുക്കുന്നുക്കുന്നുക്കുന്നുക്കുന്നുക്കുന്നുക്കുന്നുക്കുന്നുക്കുന്നുക്കുന്നുക്കുന്നുക്കുന്നുക്കുന്നുക്കുന്നുക്കുന്നുക്കുന്നുക്കുന്നുക്കുന്നുക്കുന്നുക്കുന്നുക്കുന്നുക്കുന്നുക്കുന്നുക്കുന്നുക്കുന്നുക്കുന്നുക്കുന്നുക്കുന്നുക്കുന്നുക്കുന്നുക്കുന്നുക്കുന്നുക്കുന്നുക്കുന്നുക്കുന്നുക്കുന്നുക്കുന്നുക്കുന്നുക്കുന്നുക്കുന്നുക്കുന്നുക്കുന്നുക്കുന്നുക്കുന്നുക്കുന്നുക്കുന്നുക്കുന്നുക്കുന്നുക്കുന്നുക്കുന്നുക്കുന്നുക്കുന്നുക്കുന്നുക്കുന്നുക്കുന്നുക്കുന്നുക്കുന്നുക്കുന്നുക

(ருO-ஹா-மா-ஹா.) பின்பு ஸ்தாலீபாக முறைப்படி ஸ்தாலீபாகம் செய்து ஹவிச் சேஷேத்தைத் தானும் பாநம்பண்ணி உன்பத்நிமையும் பாஃபீ பண்ணிவித்து, கை கால் கழுவி ஜலம் ப்ரோகூழித்து மந்திரோச் சரணம் செய்யவேண்டியது.

കാരിയ ഉപടുതിലും പ്രചയില്ലായ പ്രതിക്കാരില്ലായ പ്രചയില്ലായ പ്രതിക്കാരി പ്രചയില്ലായ പ്രതിക്കാരി പ്രചയില്ലായ പ്രതിക്കാരി പ്രചയില്ലായ പ്രതിക്കാരി പ്രചയില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില

் (முo-ஹா-மா-ஹா.) இது ஆலிங்கா மந்திரமாகையால் மந்திரோபதேசம் கேட் டறிக.

(முo- ஹா-ருா-ஹா.) இது மைதுகோபக்ரமவிதியை விளக்குகின்றது.

യുന്നു | ചഥ-ംളി ഫ്രാനവുന്നു തെട്ടായ അടിയുന്നു പട്ടി മട്ടാവുയും ഉയ്യായും ഉയ്യായും പുരുപ്പും ഉട്ടാം പുരുപ്പും പുരുപ്

(புo-லா-ரு ா-லா.) இது சர்பாதாக விதியை த்ருஷ்டாக்தத்துடன் விரிக்கின் றது. மக்திரங்களேச் சொல்லுகின்றது.

വെട്ടെ സ്വാന് പ്രത്തു പ്രവാധി പ്രത്യാന് പ്രവ

(ருo-ஹா-ரூர-ஹா.) இது ஸு-கப்ரலைத்திற்குத் தக்க விதிகளோயும் மந்திரங்களோ யும் சொல்லுகின்றது.

 ( முo-ஹா-ரா-ஊா.) இது ஜாதகக் கர்மவிதியைப்பற்றி ஹோமவிதிகளோடு மேந்தி நங்குளேச் சொல்லுகின்றது.

( முo-ஹா-முர- ஊா.) பின்பு சிசுவுக்குச் செய்யவேண்டிய ப்ரரசாவிதி மந்திரங்கள் கூறப்படுகின்றன.

கமாஸ் தாசக்ரொதி வெசொவீதி தடிஸ் து து உறை 20 வநாவே வதி ||உசு||

(ஶ௦-ஊா-ஶா-ஊா.) இது நாமகரணவிதி மர்திரங்களேச் சொல்லுகி**ன்**றது.

കരെയെ മംമന**െട്ടാപ**ുടുന്നതും മംപ്രചയിച്ച നര്ത്തും മണ്ണ വേധന വേധ മായ്ക്കുന്നു. പ്രചയിച്ചു പര്യം പ്രചയ്യാ പ്രചയിച്ചു പര്യം പ്രചയ്യാ പര്യം പ്രചയ്യാ പര്യം പ്രചയ്യാ പര്യം പരവര്യം പര്യം പര്യം പര്യം പര്യം പര്യം പര്യം പര്യം പര്യം പര്യം പരവര്യം പരവര്യം പര്യം പരവര്യം പര്യം പരവര്യം പരവര്യം പരവര്യം പര്യം പര്യം

(ரு 0 - ஹா - ரா - ஹா.) இதில் முலேகொடுப்பதற்கு மந்திரஜபவிதிகள் சொல்லப்படு கின்றன.

ക്രായത്ത്യിലെ പ്രക്ഷായുട്ടു പ്രക്യമായുട്ടു പ്രക്യ പ്രക്യം പ്രക്യം പ്രക്യം പ്രക്യം പ്രക്യം പ്രക്യം പ്രക്യം പ്രക്യാ

(ரு 0 - ஹா - ரா - ஹா.) இது கிகவின் தாயாரை யடிம‡ச்ரணம் பண்ணும் விதியை யும் சிலஸ்துதி முதலியே விஷயங்குளாயும் சொல்லுகின்றது.

எட்டாமத்யாயம் நான்காவது ப்ராம்மணம் முற்றிற்று.

#### കുരപള്ളുബ് മൂക്കും കൂറി.

கூடுத் பீவு தர் சாடுத் பீவு தொறை மள் தீவு தர் ஒன்ற கூறிய விரு கூறிய கேறிய கூறிய கூறிய கூறிய கூறிய கேறிய கூறிய கூற

സെട്രു പ്രസാര്യം പെട്ടു പ്രസാര്യായി പെട്ടു പ്രസാര്യായി പെട്ടു പ്രസാര്യായി പെട്ടു പ്രസാര്യായി പെട്ടു പ്രസാര്യായി പ്രസാര്യം പ്രസാര്യായി പ്രസാര്യവര്യത്ത്ര്യായി പ്രസ്ത്രം പ്രസ്ത്രത്ത്രത്ത്രത്രം പ്രസ്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രം പ്രസ്ത്രത്ത്രം പ്രസ്ത്രത്ത്രത്രത്ത്രം പ്രസ്ത്രം പ്രസ്ത്രത്ത്രം പ്രസ്ത്രം പ്രസ്ത്രം പ്രസ്ത്രത്ത്രം പ്രസ്ത്രം പ്രസ്ത്രത്ത്രം പ്രസ്ത്രം പ്രസ്ത്രം പ്രസ്ത്രത്ത്രം പ്രസ്ത്രം പ്രസ്ത്രം പ്രസ്ത്രം പ്രസ്ത്രത്രം പ്രസ്ത്രസ്ത്രം പ്രസ്ത്രം പ്രസ്ത്രം പ്രസ്ത്രത്രം പ്രസ്ത്ര

(முo-ஹா-மா-ஹா.) இனி ஸமஸ்த ப்ரவசாத்திற்கும் ஆசார்யர்களின் வம்சஸ்தி ப்ரதாநமாகச் சொல்லப்படுகின்றது. குணவாளுன பின்மோயுண்டாவது ஸ்திரீ ஸம்பந்தை த்திலைன்னே? இப்படி வம்சஸ்துகியோடு ப்ரம்மஸ்துதியில் முடித்தது.

எட்டாமத்பாயம் ஐர்தாம் ப்ராம்மணம் முற்றிற்று.

அஷ்டமாத்யாயம் முற்றிற்று.

ப்சுஹதாரண்யகோபதிஷத்து முற்றிற்று.

# ஞீமதேபரமாத்மகேகமঃ. ப்ருஹதா எண்யகோபநிஷத் திலடங்கிய மத்வபாஷ்யார்த்தபேதங்கள்∙

#### ழன்றவதத்தியாயம்.

முதலாவது அச்வப்ராம்மணத்தில் குதிரை ரூபங்கொண்ட சூரியனுலுபதேசிக்க ப்பட்டபடியால் வாஜஸ்ரேயமென்று சொல்லப்பட்டது. இப்படி ஸூரியனிடத்தில் கேட்ட யாஜ் ஒவல்க்யர் காண் அருக்குபதேசித்தபடியால் காண் உசாகை யென்று பெயர் பெற்றது. அச்வமேதாச்வச்தின் எல்லா அலயவங்களேயும் ரூபகாலங்காரமாகப் பேசி யிருக்கின்றது. இது த்யாகார்த்தம். இவ்விஷயம் வராகபுராணம் முதலியவற்றிலும் விளைங்கும்.

இரண்டாவதாகிய அச்வமேக ப்ராம்மணத்தில் ப்ரலயாதி க்ரமங்களோ சில **ரூப** ணங்கள் சொல்லப்பட்டன. இதை ப்ரம்ம தர்க்காதிகளி ஒலும் தெரிந்துகொள்க.

மூன்*ரு* வதாகிய உத்கீதப்ரா**ம்**மணத்தில் லாமபக்தியாகிய உத்கீத**ம் முதலியவற்றை** யும் உத்காதா மூதலியவற்றையும் ரூபித்துபாஸிச்சூம் வழி கூறப்படுகின்றது.

ப்ரஜாபச்யப்ராம்மண த்தில் ட்ரம்மத்தின் குணங்கள் சொல்லப்பட்டன; பரமாச்மா வாகிய நாராயணன் ப்ரம்மாமுதலான தேவைதைகளேச் கட்டிலும் லக்ஷ்மியைக் காட்டி லும் குணுதிகளுகையால் உருத்திற ஊேவிட அதிகணென்பதில் தடையில்லே என்று தொ டங்கி ப்ரம்மதர்க் கவசாங்களால் அந்த ப்ரம்மகுணங்கள் வெளியாக்கப்பட்டன; ஸகு கேணுபாஸகமோதப்பட்டது.

அவ்பாக்ரு ச ப்ராம்மணத்தில் துறைம் ப்ரம்மாஸ்மி, இது முதேலியே அத்வைதிகளால் அபேதஸாத்தமாக உதகரிக்கப்படுகிற பஞச்சு திசளுக்கும் பேதபறமாக அர்த்தம் காட்டப் பட்டது, விடத்தகாதது பூர்ணமானது; உள்ள சென்றவியத்தக்கது என்குப்போல அர்த் துக்கள் சொல்லப்பட்டன. சாக்கோக்யோபுகிஷத்திலுள்ள தத்வமான வாக்யத்திஞுலும் பேதமே போதிக்கப்படுகின்றது. (அதத்) (தவம்) (அஸி) என்று பகுத்துக் கொள்ளவேண்டும் அப்போது பேதமே பொருமெனன்பது ஸித்திக்கின்றது; பேதாபேதஜ்ஞாரமும் கிஷேதிக்கப்படுகின்றது; அகேகப் புராணவைசுகங்களாலும் இப்படியே ஏற்படுகின்றமையால் என்றும் சொல்லப்பட்டது.

பைதாந்த ப்ராட்மணத்தில் விசேஷபேதமில்‰ என்றறிக.

நாமா திப்ராம்மணத் தில் ப்ராணஸ் உரூபம் நாமரூபசர்மங்கள் இந்த விஷயங்கினப் பற்றியதென்பது துல்யம்.

மூன் முவதத்தாயம் முடிக்தது.

#### நானீகாவதத்யாயம்.

அஜா தசத்ரு ப்ராம்மணத்தில் ப்ரம்மத்திலிருந்த ஸகல ஐகத்த**முண்டாகும் வழி** போதப்படுகின்றது.

செக்பாரம்மணம், மூர்த்தாமூர்த்த ப்ராம்மணம், மைத்ரேயீப்ராம்மணம்; மதுப்ரர ம்மணம், வம்சப்ராம்மணம் இகைகளிலும் விசேஷைபேதமில் இல.

நான்காமத்யாயம் முடிந்தது,

#### ஐந்தாமத்யாயம்.

ஆச்வல ப்ராம்மணம், அர்தபாக ப்ராம்மணம், புஜ்ய ப்ராம்மணம், உஷெஸ்த ப்ராம் ழணம், கஹோன ப்ராம்மணம், கார்கி ப்ராம்மணம், இவைகளில், யாஜ்ஞலல்க்யர், ஸித்தார்தம சொல்லுகிற வியாஜத்திரைல் ஸர்வ ஸ்வதர்திரம் முதலிய குணங்கள் சொல் லப்பட்டன.. அர்சர்யாமி ப்ராம்மணத்தினுல் ஸர்வார்தர்யாமிச்வம் சொல்லப்படுகின் றது. அக்ஷர ப்ராம்மணத் தில் ஸர்வாதாரத்வம் சொல்லப்பட்டது. சாகல்ய ப்ராம்ம ணைத்தில் யாஜ்குவல்க்பே விஜயத்தைச் சொல்லுகிற வழியாலே ஸ்ருஷ்டி க்ரமத்தைச் சொல்லு கின்றது.

ஆஐர்தாமத்யாயம் முடிர்தது? <sup>அர</sup> ஆ

ஆறமத்யாய**ம்.** ஆறமத்யாயம். ஆதாசர்ர்ய **பூரா**ம்முணத்தில் அந்தந்த ஆசார்யர்கள் ஐநக**ரு**க்குபதேசித்த விஷயங்க ளின் சீர்திருத்தம் மாஜ் வேஷ்க்யரால் செய்யப்பட்டது.

கூர்ச்ச ப்ராம்மணத்தில் ஐரகர் மர்யாதை செய்து கேட்டதற்கு அலங்கத்வாதி குணங்க ளுபதேடிக்கப்பட்டன.

ஜ்யோதிர் ப்ராம்மணத்தி லந்தந்த ஜ்யோதிஸ்க்குகளினுலும் ப்ரகாசமில்லாத மை யத்தில் பரப்ரம்மத்தினைும் ப்ரகாசமுண்டாகின்றதென்று ப்ரம்ம ஜ்யோதிரூபமென்று ரூபிக்கப்பட்டது.

சாரரீர ப்ராம்மணத்தி லாத்மாவினுடைய தேஹ ஸ்திதி கத்யுத்க்ராந்தி முதலிய வை சொல்லப்பட்டன. முக்தாத்ம விஷயமும் விசதீகரிக்கப்பட்டது.

மைத்தேயீ ப்ராம்மணத்தி லாத்ம ஸ்வரூபமே நன்கு விசதீசரிக்கப்பட்டது. மேலே வம்சம்.

ஆருமத்யாயம் முடிந்தது.

#### ថម្នាយន្ទ័យរយយំ.

ஏழாவ சத்யாயத்தில் விஷயங்களில் விசேஷ பேதமில் ஃயாகையால் ப்ராம்மணங் கள் பிரித்தெழுதப்படவில்லே.

எழாமத் பாயம் முடிக்ததா.

#### எட்டாமத்யாயம்

எட்டாமத்யாயத்தில் முக்ய ப்ராணனுடைய ப்ராதாக்யம் பஞ்சாக்கிவித்பை இவை முதலிய விஷயங்கள் சொல்லப்படுகின்றன.

எட்டாமத்தியாயம் மூடிக்**த**து.

ப்நஹதாரண்யகோபநிஷத் முற்றும்.

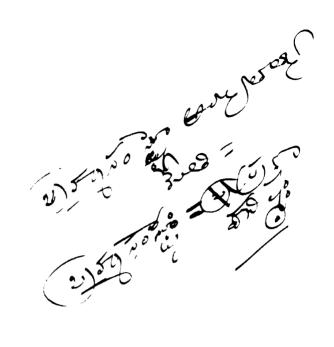



# ക്രാം സ്പ്രാം പ്രമുഷ്ടും. ഇപ്പോളിൽ എന്നും അവുക്കും പ്രമുഷ്ടും.

കുലപ്പെയുടുക്കും.

ஊரி:ஒடு.

(௴்பைபா) ஒமித்யே த சக்ஷைரம் என்பது முதல் எட்டத்தியாயங்கள் சாக் தோக்கியோபகி ஷத்து, அதன் அர்த்தங்கள் சுருக்கமாய் சொல்லப்படுகின்றன.

கர்மதாண்டத்தில் தேவதோபாஸனத்தோடு கூடிய அக்ணீஹோத்ரம் முதலி ய கர்மங்களிஞ்ஸ் அர்ச்சாதி மார்க்கத்தாலே கார்யப்ருஹ்மத்தை அடையக் கூடு மென்றும் கேவலகர்மத்திஞ்ஸ் தூமாதிமார்க்கமாய் ஸ்வர்க்காதிகளே அடையலாமெ ன்றும் கிஷித்தகர்மங்களேச் செய்வதிஞ்ஸ் ஈரக மென்றும் அதோகதி உண்டாகிற தென்றும் சொல்லப்பட்டது. இவ்வகைகளில் எதிலும் பரப்ருஹ்ம ப்ராப்தி கைக் கூடாதாதலின் சர்மாபேகைஷையில்லாத அத்வைத்ஜ்ஞானம் இவ்வுபகிஷத்தில் சொ ஸ்லப்படுகிறது.

அதற்கு முன்னம் அப்யுதயஸாதனங்களும் விகிருத ப்ருஹ்மவிஷயங்களு மான சில உபாஸனங்கள் சொல்லப்படுகின்றன.

அத்வைதேஜ்ஞானமானது மஞேவிருத்திமாத்திரம், உபாஸனங்கள்மஞேவிரு திரூபங்கள், கமிற்றைப்பார்த்துப் பாம்பென்று முதலில் பிரமங்கொண்டவன் இது கமிறைன்று தெரிந்து கொண்டபின் பாம்பென்னும் பிரமம்நீங்கப் பெறுவதுபோலே சத்தசைத்த்யமான ப்ரஹ்மத்தினிடத்தில் ஏறிடப்பட்ட பிரமங்கள் நீங்குவகே அத் வைதெஜ்ஞானம். உபாஸனமானது ஒன்றை ஆலம்பனமாக்கிக் கொண்டு தான் அத் தோடு ஒற்றமைப்பட்டவனென்று பாவிக்கையாம்.

இவ்வுபாஸனங்கள் ஸத்வசுத்தியைச்செய்வதும் வஸ்துவின் உண்மையை வீளக்குவதால் அக்வைதற்குரனத்துக்குதவி செய்வதும் ஆலம்பனமொன்ற உண் டாதலால் சுசுத்தில் ஸாதிக்கத்தகுந்ததுமாகையால் இவையேமுதலில் சொல்லப் படுகின்றன.

அதில் கர்மாப்பியாளம் இடமாக இருப்பதால் அதைவிட்டு உபாளனத்தி விழிவது கேஷ்டம்என்று முத்லில் அதிகர்மாங்க விஷையமான உபாளனமேசொல்லப் படுகெறது,

ஒம் என்னும் அதை சமான த பரமாத்மாவை கேரேசொல்லு செது. இங்கு இதி என்றுகிஞல் இவ்வகூஷ சமே உபாஸிக்கத்தக்க தென்று ஏற்படுகிறது. இவ்வகூஷ சந்தர் பர்யோகிப்பதிஞல் அப்பரமாத்மா ப்ரஸன்ன மாகும், யாகம் ஜபம் முதலிய சந்தர் பங்களில் எல்லாம் இவ்வகுஷாம் அந்தத்தில் உச்சரிக்கப்படுவதிஞல் இது அளர் வரிரே ஷ்டமானது. இது பரமாத்மாவுக்கு நாமமாயிருப்பதோடே அர்ச்சைபோலே பரமாத்மாவின் ப்ரதிகமாயுமிருப்பதால் இருவகையாயும் உபாஸிப்பது முக்கிய மெ ன்பது எல்லாவதாந்தங்களிலும் பிரதித்தமாயுள்ளது. இவ்வக்ஷேசம் உச்சேத்துக்கு அவயவமாகையாலே உத்தேதமுன்ற சொல்லப்படும். யாகங்களில் ஸாமகானம் செ ய்யும்போது ஒம் என்று தடங்கியேகானம் செய்யமேண்டியிருப்பதால் இதுவும் உத்தேதமேயாம். அதன் உபாஸகம் இப்படிப்பட்டது, அதன் மகிமைஇது, அதன் பலம் இது என்பது முதலியவை இனி சொல்லப்படுகின்றன. (க.)

(ரா—பா.)ப்ரஹ்மவித்தைக்குஉபயுக்தமாயுள்ள தம்கர்மாங்கத்தைப்பற்**றிய த** மான உபாஸனம் இங்குசொல்லப்படுகிறது. உத்தேமாகிய ஒம் என்னும் *அக்*ஷரத்தை உபாளு ஈம்செய்யக்கடவன். உத்தீ தபக்திக்கு அவையவமாகையாலி து உத்தீ தமென்று சொல்லப்படுகிறது. எவ்வி தேத்திலும் ஒப்என்னும் அகூடிரம் உத்தீ தமாகக் கூடாதாகை யால் உத்தீ தபதத்திற்காவது அகூடிரபதத்திறகாவது முக்கியார்த்தத்தை விட்டுலக்கைஃண யை.அவலம்பிக்கவேண்டியிருப்பதால் 'ஏதஸ்மையவாகூடிரஸ் யோபவ்யாக்யானம்,என் நூஇக்கண்டத்தின்முடிவில் சொல்வ தற்கேற்கஉததீ தசப்தத்திற்கேலக்கூஃணை சொல்வதை யுத்தம்.

ത്രെ പ്രത്യായ പ്രത്യായില് പുട്ടുന്നു പ്രത്യായില് പുട്ടുന്നു പ്രത്യായില് പുട്ടുന്നു പ്രത്യായില് പുട്ടുന്നു പ്രത പ്രത്യായ പ്രത്യായില് പ്രത്യായില്

ாப—ஸ்தாவரமாயும் ஜங்கமமாயுமுள்ள பூதங்களைக்கு பூமியும் அந்த பூமிஜல் த்தில் கோக்கப்பட்டிருப்பதால் பூமிக்கு ஜஸரும் ஆதாரம். அந்தஜலத்தின் பரிணம மாகையால் ஐலங்களுக்கு ஒஷதிகளும் அன்னபரிணுமமாகையாலே ஓஷதிகளுச்கு ஜீவாத்மாவும் அவன அவயவங்களில் வாக்கேச்ரேஷ்டமாகைசயால் ஜீவனுக்குவாக் கு ் அந்தவாக்குக்கு ருக்கும் ருக்குச்கு ஸாமமும் அந்தலாமத்துக்கு உத்கீதமும் லாரபூதமானது.

ரா— பூதுக்கைஞக்கு பூமி ஆதாரம். பூமிஐலத்திலிருக்கு உண்டானது ஒவ திகள் ஐலத்தின்பரிணுமம்.வாக்குபுருஷதுக்கு மிகவும் உபகாரம்செய்வதை.ருக்குகள் சம்பீரமான அர்த்தம் உடையன. ஸாமுங்கள் சிதியுடையன சேட்க இனிமையாயிரு ப்பன உத்திதம் இங்கு உத்தேசெமன்பது உத்தீதாவயமமான ஒங்காரத்தை. (உ)

ఞా ఇంద్రి ఇంద్

(மு \_\_\_ நா.) ருக் என்பதுயாது,ஸாமம் என்பதுவது, உத்கீசம் என்பதுயாவதை என்பது யோசிக்கப்படுகிறது. (ச)

. മംനപ്പെയാപയായ പ്യപ്പാച || @ ||

(UTO — ரா.) இவ்விசாரத்தில் இச்சிதமானதைச் சொல் ஓகிறதா லா கிந்திரியத்தி ஞல் உச்சரி<sup>க்</sup>கத்தக்கதாதலின் லாக்கேருக்கா கும்ஸாமகானம் ப்ராண நுகியமூச்சைசைப் பிடத்துச் செய்யுவேண்டியதாதலின் பிராணன் ஸாமல் உத்தேசேபக்தியின் அவயவமா கையாஸ் ஒம்என் இம் அகூடிரமே உத்தீசம், வாக்என்பது ஸ்திரீலிங்கமும் ப்ராணன் ஏன்பது புல்லிங்கமுமாகையாலே இவ்விரண்டும்மிதுனமாம் இவைகளே வூடவேறுப டாத ருக்சாமங்களும் அவ்வாரீறமிதுனமானமைகாணக்.

தை த திய ு ட செரிக்கி த வி ந கூரை வடு நில நிகை ப உர்வெ விய ு நள்ளை வை கால் வக்கி வக்கி விக்கி விக்

(புo—பா.) இம்மி தானமான அஒம்என் இம் இந்த அக்ஷாத்தில் சேரு கிறை இ தில் ஸர்வகாமப்ராப்திகுணு முடையது உலகத்தில் கூடும் ஆணும் பெண்ணும் ஒருவர் க்கொழுவர் காமதிருப்தி அடைகிறுர்கள் அல்லவா, அதுபோல இந்கும் தன்னுன் மிதானம் சேர்வதால் இது நாமப்ராப்தியுடையது. ஒங்காரம் வாக்விகாரமாகையோ ஆம் ப்ராணாஞுல் ஏற்படவேண்டியதாகையாலும் இதில் மிதானம் சேருகிறதென்றது. (Voo—பா.) உத்தீதேமான தாருக்கில் ஏறிய ஸாமத்தின் பாகமாகையாலே இது ருக்ஸாமரூபமாகையாலும் உத்தீராவபவமானப்ரணவம் ருக்ஸாமங்களோடு கெலந்த தாகையாலும் மிதுனத்தடைன் சேர்ந்ததென்பது. வாக்ப்ராணனென்றும்மிதுனம் சே ரப்பெற்றருக்சாமத்துடன் சேர்ந்த உத்கீதத்தின் அவயஙமான பிரணவைத்தை உபா சிக்கவேண்டுமென்பது கருத்து,

ന്ടെം നട്ടം നട്ടായ പ്രത്യായ പരി  $\mathcal{L}_{\mathcal{L}}$  കൊന്നു പരി  $\mathcal{L}_{\mathcal{L}}$  കാര് പരവ  $\mathcal{L}_{\mathcal{L}}$  കാര് പരി  $\mathcal$ 

(ஶ௦௦—ாா.) இப்படிகாமப்ராபகமென்றும் குணத்தோக்கூடிய உத்தேச்கை உபானுகும் செய்யும் உத்காதாவானவன் யஜமான ஐச்சூ எல்லா காட்டங்களேயும் பூர்த் திசெய்துவைப்பன்.

ഇത എന്നെ അക്കാരുട്ട് പ്രാഹ്യം പ്രാഹ്യം പ്രാഹ്യം പ്രാഹ്യം പ്രാഹ്യം പ്രാഗ്യം പ്രാഗ്യം

(ஶும்—ாரா.) லோகத் தில்தனவானே ஞானவானே, ஒன்றை ஒருவன் அலுமதி கொடுக்கும்போது ஒம் என்றே அலுமதிகொடுப்பதால் இது அனுஜ்ஞாகூதரம் எல்ன ப்படும். ஸமிருத்தியுடையைக்கே அனுமதிகொடுப்பன் ஆகையால் இதுவேலமிருத்தி இப்படி ஸமிருத்திகுணுமுடைய ஒங்காரத்தை உடாசிப்பவனை யஜமானனுக்கு எல்ல. காமங்களேயும் பூர்த்திசெய்விப்பவளுவன்.

ചെയ്യും പുറുത്തും പുറുത്തും പുറുത്തും പുരുത്തും പുരുത്

(ஶுல—ரா.) சிரேஷ்டமாகிய மஹி கையோடு கூடிய இவ்வுக்கேசிமன்னும் அகுதாரத்தின் பூறைஜேக்காக இதைருன் ணிட்டு ஆச்ராவணம் சம்ஸாரம் உத்கானம் இவை செய்யுப்படுகின்றன.

മെ ഉണ്ടാണ്ട് പ്രത്യായ എട്ടു പ്രത്യായ പ്രത്യ

(UTO \_ ரா.) இவ்வாறு சொல்லப்பட்ட உத்கீதத்தின் மகிமையை பெற்பாற வோ்களும் சுர்மங்களே அனுஷ்டிப்பதிஞல் வித்பையிஞல் பயன் என்ன செனில் வித் பையுமாடு செய்யும் உர்மங்கள் அதிகவீர்யமுடையெனவாம் அல்லாதது தெவ்வளவு டீர் யமுடையைதல்லை; ச்ரத்தைசெயன்பது ஆஸ்திக புத்தி; வித்பையென்பது உபாஸனம்; உபரிஷைத் என்பது உபகிஷேத்தால் உண்டாகும் பிரமஜ்ஞானம், கர்மங்கள் வீரயவத் தரமாகையாவது இதாகர்மங்கள் பிரபலங்களாயிருந்தாலும் அடைகைளால் இதக் பலம் தடைபெறுதிருத்துவோயம் சலுதமாயிருச்சுகை காமப்ராப்சி ஸமிருச்சி மி வைகேசோ குணமாக உடைத்தாகை இச்குணங்கைச்சாரு இல்வகுஷரம் ஒவுக்கண்டத்தின் பொருள்.

## சுடு**ற் ஆ**ருள**ை**:"

യ്ട് രട്ടെയ്ക് പ്രദ്യജ്ഞ് ചഥയായ ഈ എയ്യുള്ള എയ്യ വിഷ്ട്രം പ്രദ്യജ്ഞ് ചെയ്യായില് പ്രദ്യായില് വിഷ്ട്രം പ്രദ്യായില് വിഷ്ട്രം പ്രദ്യായില് പ്യ

(ஶு ்டபா.) உத்கீதத்தின் அவயவமான ஒங்காரத்தில் முக்கியப்ராணன் என்ற புத்திசெய்யும் பொருட்டு ஒர் உபாக்கியானம் சொல்லப்படுகிறது.

பிரம்மாவின் புத்ர<sup>்</sup>களான தேவதைகளும் அசுரர்களும் யுத்தம் செ**ய்தபோ** து தேவர்கள் இவ்வுத்ததேத்தை உபாஸித்தால் நாம் அசுரர்களே ஜயிக்க**ை**மென்று நித்தயித்து உத்தேத்தைப்பாணஞகவைத்து அதை உபாயமாகக்கொ**ண்டார்கள். (க** 

ന്വാലെല്ലാ ഉയാ ിതെയ്യുട്ടു  $\| \mathbf{r} \|$  വരു പൂട്ടു പ്രത്യാലുന്നു പ്രത്യാലയാ പ്രത്യാല പ്രത്യ പ്രത്യാല പ്രത്യാല പ്രത്യാല പ്രത്യാല പ

பு வடிக்க தேவர்கள் மூக்கில் உள்ளபிராணஞக உத்தேக்கை உபாஸனம் செய்தார்கள் கீழ்க்கொண்ன உதகீக்கர்மத் கிலையே இவ்வுபாளனம் இவ்வாறு தேவே தைகளால் வரிக்கப்பட்ட ப்ராண ுன அசுரர்கள் பாவத்தோடு சேர்த்தார்கள். அத ஞல் அந்நாஸிகா ப்ராணன் நல்வாசூனையையே மேற்கொள்வதென்னும் அபிமானம் கொண்டு விவேகம் போகப்பெற்று இத்தோவுதத்தால் பாபத்தோடே சேர்ந்ததாய் விட்டது. ஆகையால்தான் அத தேர்க்கத்தத்தையும் அறியுவேண்டியதாயிற்று.

ரா — தெலைதைகள் உத்தேத்தை சப்பிரானோர் இரிபமாக உபாசணம் செய்தார் கள். மூக்கிலுண்டாகும் பிராணஞேடு அகுரர்கள் தங்கள் பாபங்களேச் சேர்த்தார் கள். அப்படி பாவம் சேர்ந்திஞல் புருடுகள் ரல்லவாஸூன கெட்டவாஸூன் இரண் டையும் முசரும்படியாயிற்று. ஆசலால் நாஸிக்யமான பராணஞேனதை பாவத்தோடு கூடியதே.

ക്പതുക്പ ിയം പ യുതുന-ം ജ്യപെട്ടെന്നുകനാം തെക്കുന്നുക്കുറതപമി-മാത ചെല്ലോ ഉപയോ ഉ കുറത്തുക്കുന്നുകൾ പ്രദേശം വെയുന്നുകൾ പ്രദേശം പ്രദേശം

കുറയായുന്നു പ്രത്യായ പ്രത്യായ

മെയും. മെള്ള പ്രദംപാണം തുക്കുന്നു പരിച്ചു പരവരിച്ചു പരിച്ചു പരിച്ചു

(VOo—ரா.) உபுகூக்சத்தக்க முக்கிய ப்ராணவேனை யாகையால் அதுபரிசுச்த மானதென்று அநுபவிப்பதன் பொருட்டிவ்விசோரம் சொல்லப்படுகிறது. கீழ்ச்சொ ன்ன நாஸிக்ய ப்ராணன்போலவே வாக்கு கேண் காதை டினம் என் இம் இத்தேவேதை களும் ஆசுரமான பாபத்தால் தூஷிக்கபபட்டன. இதில் சொல்லாத த்வக், நாக்கு முதவியவையும் கொள்க.

வாக்கு பொய் மெய் இரண்டையும் சொல்வதி ஆதும், கண் பார்கத்கக்கத பார்க்கத்தகாதது இரண்டையும் பார்ப்பதி ஞதும் காது கேட்கத்தக்கது கேட்கத்க காதது இரண்டையும் கேட்பதி ஞதும் மனஸ்ஸ - நிணக்கத்தக்கது நிஃனக்கத் தகா தது இரண்டையும் நிஃனப்பதி ஆதும் இவை செயல்லாம் பாவத்தோடு சேர்ந்தவை நிஃனப்பதென்பது ஸங்கல்பிப்பது. நிஃனக்கததகாதது பாவம் (உசு இ-சு)

യുട്ടു പ്രത്യായ പ്രത

தாத்ப—பிறகு அவர்கள் உத்திதத்தை முதத்தில் உண்டாகிய (முச்சிய) ப்ரா ணஞ்ச உபாசுனம் செய்தார்கள். அசுரர்கள் அதையும் பாபத்தோடுகூட பிரயத்னம் செய்தார்கள் என்முஜும் அது அசாத்தியமாய்ப்போன தோடு, பெருங்கல்லின்மேல் எறியப்பட்ட மண்சுட்டி அச்சல்லே ஒன்றும் செய்யாததோடு தானே பலவாறு சித நண்டு போவதுபோல அவர்கள் சிதறுண்டு ஒடிப்போ குர்கள்-

ெ ு கட்டப்பாரை (முதலியவை களி ைல் வெட்டக்கூடாததும் உளியால் பின க்கக்கூடாததுமான கல் அகணம். அதிலே இங்கு ஆகணமென்று சொல்லப்பட்ட தாம் ஸைந்தர்ப்பத்துக்கேற்க இங்கு மண்கட்டியென்று ஒன்று வைத்துக்கொள்க.

ரா—வெட்டப்படக் கூடியதாகையால் ஆகணைபென்ற மண்கட்டியே இங்கு கூறப்படுகிறதென்று ச்ருதப்பிரகாகிகா சாரியர் பொருள் கூறுகிறுர். (எ)

தாத்—இவ்வாறு ப்ராண‰ா அதிர்தவன் விஷயத்தில் பாபிஷ்டமான கார்யத் தைச்செய்ய இச்சிக்கிறவனும் வைதல் அடித்தல்முதலிய ஹிம்சை செய்கிறவனும் கல்லின்மேல் விழுர்த மண்கட்டிபோல் சிதறண்டுபோலன்.

UTO—ப்ராணுண் அறீந்தவள் யாவராறும்பிடிக்கத்தகா தவன். இதன் இவன் அச்பாகண சென்ற இசால்லப்படுகிருன். மூக்கினிடத்திறுள்ள தம் பிராண நையீரு க்க அது பாபத்தோடு சேர்ந்ததும் இது பாபமில்லா ததுமான து எதனுலோ வென் னில், நாஸிக்யமும் வாயுவாயிருந்தும் ஸ்தானம் கரணம் இவைகளின் வை குண்யக் தால் தோஷ்மடைச்தது, முக்கியப்ராணன் வைகுண்யமில்லாதது ஸ்தானதேவதை பலமான து ஆதலாலிதுக்கு தோஷ்டிமில்லே. வாசிமுதலிய ஆயுதங்கள் கைக்கோந்தவன் கைக்கு உயர்க்தவேலே செய்வதும் கைதேர்ச்சி யில்லாதவன் கைக்கு அவ்வாறு வே லேசெய்யாததும்போல தோஷ்த்தோக்கிடிய முக்கிலிருப்பதால் அது தோஷ்டிமைட யதாயிற்று. முக்கியப்ராணன் அப்படி அல்ல.

ரா—இங்கு அச்மாகண என்றதற்கு பெருங்கல்வின்மேல் விழுந்த மண்கட்டி பென்றுபொருள். இது ப்ராணினே அறிந்தவினப் பீடைகெய்பவனுக்கு உபடானடா கச் சொல்லப்பட்டது. ஆதலால் அச்ம ஆகண இரண்டும் விடிசஷங்டுசெஷ்ய பதங்க சென்றை அர்த்தம் சொல்லவேண்டிய அவசியமில்லே.

മയ ബം ഇരു പ്രത്യായ പ പ്രത്യോഗ് പ്രത്യായ പ പ്രത്യായ പ്രത്യ പ്രത്യായ പ്രത്യായ പ്രത്യായ പ്രത്യ (VTo.—ரா.) மற்ற ப்ராணன்களுக்கும் இதர்குமுள்ள வேறுபாடு சொல்லப் படுத்றது, புருஷன் இம்முக்கியப்ராணஞெல்ஸு கந்தம் தார்க்குதேம் ஒன்றையும் அறிய மாட்டான் இதஞூல் செய்யப்படும் அதனம் பானம் இவைகளே மற்றப்ராணன்களு குகு தாரகம் ஆனைகயால் மரணகாலத்தில் இதன் அதனபானங்கள் இல்லாததிஞைல தான மரணம் உண்டாகிறது அப்போது எல்லாபிராணன்களும் வெளிப்பட்டுவிடு வதஞூல் வாய்திறுக்கப்படுகிறது.

க  $p_{m_0}$  நாமா நிரா  $p_{m_0}$  நிக $p_{m_0$ 

UTO — அங்கிரஸ்ஸு - ஏன்னும்ருஷியொருவர்தானேபிருஹ்மாகையாலேதானே பிராண குடிருந்தும் தன்னேயே அங்கிரஸப்ராணஞன உத்தேகமாக உபாசனம்செய் தார். அங்கமான ப்ராணன்சளுக்கு ரஸமானமையால் அவர் அங்கிரஸர் ஆஞர்.

ரா—இவ்வுக்கீதத்தையே முக்கியப்ராணஞாக அங்கிரஸ்ஸு எண்ணும் ரூஷி உபாசனம்செய்தார். அங்கங்கள் ப்ராணுதீனமாகையால் பிராணன் அங்கிரஸமா னது. மறைவாகச்சொல்வதில் தேவதைகளு**க் கிஷ்டமாகையால் அங்கரஸிமன்ப** தை அங்கிருமைன்று செலர் சொல்லுகி*ருர்க*ள். (கம)

ചെടുക്കും പിത്രാല് പുതി അടുക്കാന് പ്രവേഷനില്ല് വേഷം വിത്രാല് പ്രവേഷനിക്കുന്നു. വിത്രാല് പ്രവേഷനിക്കുന്നു. വിതരു

ஶுo\_பெரியவாச்குக்குப்பதியாதலால் பிருஹுஸ்பதியானது.

ரா—இதை அங்கிரஸ் மென்றும் குணைத் தோடு பிரஹஸ்ப இ உபாசனம் செய் தார். எல்லா விஷயங்சீனாயும் பிரகாசப்படுத்துவது வாக்கேயாகையால் இது பெரு மையுடையது அது முக்கியப்பானனுக்கு ஆதினமானகையில் ப்ராணன் அந்தவாக்கு க்குப்பதியாரிறது. அதனுல் அதுவே பிருஹஸ்புதியாகை யுசிதமென்று கிலர் சொல் இகிருர்கள்.

ಶಾಲಿಂತಾ ಗಿಂದ್ ಅಂಪಾಗಿಸಿಕ ಗಿಂದ್ರಾತ್ರಿಗಿ ಕಾರ್ವಾ ಶಾಲ್ಕಾತ್ರಾ ಶಾಲ್ಕಾರ್ ಶಾಲ್ಕಾರ ಶಾಲಕಾರ ಶಾಲ್ಕಾರ ಶಾಲ್ಕಾರ ಶಾಲಕಾರ ಶಾಲ್ಕಾರ ಶಾಲ್ಕಾರ ಶಾಲ್ಕಾರ ಶಾಲಕಾರ ಶಾಲಕಾರ

ு ு அப்படிடு ஆயாஸ்ய நென்னும் ருஷிமூகத்திலிருந்த வெளிப்ப0வை தென் நும் பொருள் கொண்ட ஆயாஸ்யப்ர எனன தானேயாயிருந்தம் உபாசனம் செய்கார். ஆகையால் இதரஉபாசக்களும் அங்கொலுமாகை முதலியை குணங்களோமே கூடியை ப்ராணுணே உபா செக்கக்குடுவர்கள்.

நா—ப்ருஹைஸ்பதியென்றும் குணாத்தோம் ஆயாஸ்யர் இதை உபாஸித்தார். முகத்திலிருந்து வெளிப்படுவத்றுல் இதையே ஆயாஸ்யமென்று சொல்லலாமெ ன்று கிலர் நிணத்தாரசன். (கஉ)

ணடிது இது நாற்கு நிக்கி திருந்தார் காய்க்காக காய்க்காக காய்க்காக காய்க்காக காய்க்காக காய்க்காக காய்க்காக காய்க கொடித்த திருந்தாக காய்க்காக காய்க்காக காய்க்காக காய்க்காக காய்க்காக காய்க்காக காய்க்காக காய்கள் காய்கள் காய்கள

ரை - நா — இப்படிச்சொல்லட்பட்ட ஆங்கிரஸமாகைபிருஹைப்பியொகை ஆயாஸ்ப மாகை டெக்னும் மூன்றஞ்ஞனங்களோடும் உத்திதத்தை முக்கியப்ராணமோக தல்ப ருஷியின் புத்ரான பகமுனிவர் உபாசுனம்செய்து அதன்மைக்கைமையால் கைகைமிசா ரண்யத்தில் மாகம்செய்படிர்களுக்கு உத்காதாவாயிரூர்தே அந்த புஜமானர்களின் இஷடங்கூரா பெல்லாம் வித்பையின் மாஹாத்ம்யத்தால் ஸம்பாதித்துக்டகொடுத்தார்

ക്രാസ്ക്കുന്നും പ്രതിശേശം പ്രത്യേഷ്ട്രത്തില്ലെ ആരു പ്രത്യം പ്രത്യം പ്രത്യം പ്രത്യം പ്രത്യം പ്രത്യം പ്രത്യം പ്രത പ്രത്യം പ്രത്യ

(VDo—ரா.) இவ்வாறு உத்திதத்தை முக்கியப்ராண ஞக உபாஸிப்பவன் உத் சாதாவாகும்போது காணத்தின்மகிமையாஞல்யஜமானன தகொமங்கினேப்பூர்த்தி செய் விப்பவ ஞகி மூன் ஆத்மானவைப்பற்றிய உத்தீதோபாலனம் முற்றம். *ா*்—ாா.) இது திருஷ்டபலம். தான் அந்தப்ருஹ்மமாகவே ஆய்விடுகி*ரு* னென்பது அதிருஷ்டபலம். (கச)

இரண்டாவதுகண்டம் முற்றிற்று.

## சுமு**த**ுக்ய≀வணு:

(VTo—ரா.) கர்மாங்கமான உத்கீதத்தைக்கோட்டி ஜெம்அத்தர்கங்களி ஞல் ஆரா த்தியமான ஆதித்யுண உபாஃப்பது உத்தமமாகையாலும்தாழ்ந்தஇடத் இலும் உயர் ச்ததாக புத்திபண ஹூவதே கியாயமாகையா ஆம் உத்கீதத்தை ஆதித்ய ஞகஉபாஸிக்க வேணு மேம்.

തോട് മള അവസം ചാന് ഇട്ടു പോടുത്തുന്നു പാട്ടു പാട്ട് പാട്ടു പാട്ടു പാട്ടു പാട്ട്ട്ട്ട്ട്ട് പാട്ട് പാട്ട് പാട്ട് പാട്ട് പാട്ട് പാട്ട് പാ

UTO ..... வெற்வேறிடத்தில் இருப்பதிஞல் ப்ராண தோம் சூர்யதும் வேறுவேறு போல் தோற்றிஞெலும் சத்வத்தில் அவையிரண்டுக்கும் பேதமில்ஃ. குணங்களில் இரண்டும்ஒன்றே இரண்டும் உஷ்ணமானது. ப்ராணஃன ஸ்வரன் என்கிருர்கள் ஆதித்யூன ஸ்வரன் ப்ரத்யாஸ்வரன் எள்கிருர்கள். ப்ராணஃபோஞூல் திரும்புகிற தில்ஃ சூர்யன் அஸ்தமித்தாலும் மறபடி உதயமாவதிஞல் ப்ரத்யாஸ்வரனென்றம் சொல்லப்படுகிறுன். இப்படி குணத்தாலும் பேராலும் இருவரும் ஒன்றேயாகை யால் உத்கீதத்தை ப்ராணஞகவும் ஆதித்யஞகவும் உபாடுக்கக்கடவது.

ரா—கீழ் அத்யாத்ம ப்ரதாரணத்கில் சொன்ன பிராணஜும் இங்கு அதிதைவ தப்ரகரணத்தில் சொள்லுகிற ஆதித்யஜும் இரண்டும்ஒன்றே. மூச்சு உஷ்ணமாய் வருவைகிஞுல் ப்ராணன் உஷ்ணமென்றறியப்படுகிறது. சூர்யன் உஷ்ணமாயிருப்பது ஸ்பஷ்டமானது ஆதலால் ப்ராணனேயும் சூர்யீனயும் ஒன்மூக்கிக்கொண்டு அதுவாக உத்தேத்தை உபாசிக்கக்கடலது.

கமவை இரா நடு இவரி இம் இ வாவி கபடு இவராணிகியை வூர ணொயடி வாகிக் வொ உவா ந்கேம்ய உ வூரணா வா நடு மாலு விலி வ வூர நொயொவ நா ந்னோ வாகி | க்ஸ்ரா உவரா கண் நவா ந்தா உழிய நா ஹாகி ||நா||

UTO \_\_\_\_\_\_\_ வேறுவிதமாக உத்சிதத்தை உபா ஸிச்கவேண்டிய முறை சொல்லப் படுகிறது. புருஷென் முசத்தா அம்முக்கினுலும் வாயுவை வெளிவி இவதுப்பாணன் என்றும் சொல்லப்படும். இவ்விரண்டு வோயவின் வியாபா ரங்களின் உடுகி வேலிய வியான சென்றும் சொல்லப்படும். ப்ராணு பான வ்யாபா சங்கள் இல்லா தபோ தூம் வார்ச்தை சொல்லுகிறது உண்டோ கையால் வாச்சூ வியான ச்தின் காரியம் ஆகையால் வியான மான த வீர்யவத்தான கர்மங்களுக் கே துவா தலால் இவ்வியான மாக உத்கிதத்தை உபா ஸிக்கவேண்டு மென்றிதில் சொல்லப்படுகிறது. (ரு.)

ஸo-ரா—வாக்கே ருக்கு ருக்கே சாமம் சாமமே உத்தேம் ஆதலால் பிராணு பான வியாபாரங்களில் லாதபோதம் ருக்கைச் சொல்லலாம். ஸாமகானம் செய்ய லாம் உத்கானம் செய்யலாம்.

அர்த்தபேதம்=ஶ்- இஷையெல்லாம் வியானத்தால் நடப்பது.

ரா—ப்ராணபான வியாபாம் இல்லாத மனிதனுல் கடப்பதால் வியானம் ருக் ஸாமம் உத்தேதம இவையெல்லாம் ஒன்றே. (ச)

ஶ௦-ரா—வாக்கு முதலியவைகளேச் சொல்வதை மாத்திரமே யல்லாமல் அக்னி மந்தனம் எல்ல நடத்தல் பெரியவில்ல இழுத்தல் முதலிய பலிஷ்வ்யாபாரங்களே ப்ராணுபானவ்யாபார மில்லாதபோது வ்யானவ்யாபாரத்தாலேயே செய்வதால் ஸெர்போத்திருஷ்டமான வ்யானமாகவே உத்தேத்தை உடாலிப்பது. (இ)

കരവ തെടുള്ള പുരു ക്രാസ് പുരുന്നു പുരുന്നുന്നു പുരുന്നു പുരുന്നുന

voo-ரா—உத்தேத்தின் அக்ஷைரங்களேயே உடாளிக்கலாம். இவ்வுலகத்தார் ப்ரா ணஞஞலேயே எழுந்திருத்தலாலும் ப்ராணனில்லாதபோதே எழுந்திருக்கக் கூடா மையாலும் உத் என்றும் அகுஷுத்தை ப்ராணாளுகவும் பாச்குக்கள் பெரியோர் தீர் சப்தத்தால் சொல்வதிஞல் தி என்றும் அக்ஷரைத்தை வாக்காகவும் எல்லாவற்றிற்கும் ஸ்தானமாகையால் (த) காரம் இருப்பதைப்பற்றி இங்குள்ள தகாரத்தை அன்ன மாகவும் உபாளிக்கவேண்டும். (சு)

பு O - ரா— உத் என்னும் அசு≱ரத்தை ஸ்வர்க்கம் ஸம்ர்யன் ஸாமவேதம் இதிகை னாகவும், இ என்னும் அக்ஷோத்தை ஆகாசம்வாயுயஜு—ர் சேதம் இவைகளாகவும் என்னும் அக்ஷாரத்தை பூமி அக்னி ருக்வேதம் இவைகளாகவும் உபா ஸிக்கக்கடவது. இவ்வித குணத்தோடு உத்தோகுஷாத்தை அறிந்து உபா ஸிக்பவன் ஸு⊷கோச்சார ணாக் அன்னம் அக்னி தீகனம் இவைகளே அடைவென்.

ரா—மற்றுரு விதமாக உத்தோக் ரோபாஸ்காம் சொல்லப்பூகிறதை. (எ) கம்வ இாமிஸ் நே இரு உவலாரணாடத் திரு உவாவி த பெடு வைரிதா ஹொஷி நிறிரத் தாகொவயாவெகி || அ|| .

ஶா∩-ரா—உபாஸனங்களால் இவ்⊾டபூர்த்தி உண்டாகிறுதென்ற ை தெரிக்தைகொ ண்டு, எக்க ஸாமத்தால் ஸ்தோத்ரம் செய்ய இச்சிக்கிறு தே அந்த ஸாமத்தை உபா ஸிக்கக்கடவன். (அ)

ൺ ില് റിപ്പ്പാരുട്ടതു ജ്യൂചയാക്കുന്നും ഉട്ടതുക്കുന്നും ഉട്ടത്യുക്കുന്നും ഉട്ടത്യുക്കുന്നും ഉട്ടത്യുക്കുന്നും ഉട്ടത്യുക്കുന്നും ഉട്ടത്യുക്കുന്നും ഉട്ടത്യുക്കുന്നും ഉട്ടത്യുക്കുന്നും ഉട്ടത്യക്കുന്നും ഉട്ടത്യുക്കുന്നും ഉട്ടത്യുന്നും ഉട്ടത്യുന്നുന്

சங்-ரா—தான் ஸ்தோத்ரம் செய்ய நிணேக்கும் ஸாமம் இருக்கும் ருக்கையும் அந்த ஸாமத்தின் ருஷி தேவதை இவைகளேயும் செந்திக்கவேண்டும். (கூ)

ுறு - நா — காயத்ரி முதலிய சக்சஸ்ஸு ுக்களில்தான் ஸ்தோத்ரம் செய்ய நிஃனப் பகு எதுவோ அந்த சுக்தஸ்ஸையும் எந்த ஸ்தோமத்ரால் ஸ்தோத்ரம் செய்ய நிஃனக் கிறு இே அந்த ஸ்தோமத்தையும், எக்தத் திக்கை ஸ்தோத்ரம்செப்ய நிஃனக்கிறு இே அந்தத் திக்கையும் சிந்திக்கக்கடவன். (கு)

அ-பே—எந்தத் திச்சின் முகமாக ஸ்தோத்திரம் செய்யப்போகிருஞே அந்தத் இக்கையும் தியானம் செய்யவேண்டும். (கே)

കൃത്ന കളാം ക് മല പത്യാക്കുന്നു. എന്നു ക്രയാക്കുന്നു പ്രത്യാക്കുന്നു. എന്നു ക്രയാക്ക് പ്രത്യാക്ക് പ്രത്രം പ്രത്യാക്ക് പ്രത്യാ

ரு - ரோடு £ழ்ட்சொன் னபடி தியானம் செய்சபின் கடைிரியில் தன்'னே ஹ்ருதைய மாகப்பாவித்துக்கொண்டு ஸ்வரம் எழுத்து முதலி உவை பிசசாமல் பஹி பேவமாகும் முதலிய ஸ்தோத்ரங்களே ஆரம்பி≦்கக்சடவன். இவன் எந்தப் பலத்தை உத்தேசிக்கி ரூனே அந்தப் பலின அடைவென்.

சங்—யுக்காமஸ் ஸ் கவீசெதி என்பகை இரண் ுதரம் சொன்ன அ ஆதரவிஞல் ரங்—இரணை தெடவை சொன்னது இவ்வித்பை முடித்தமையால். (கஉ)

மூன் ு ங்கண்டம் முற்றிற்று.

#### കുരുന്നു എന്നു കുറുന്നു.

ஶு O-ரா—குடிவில் உத்தீதேத்தின் சாம∶கூத≲ங்களின் உபாஸனம் சொல்லப்ப ட்டநிறைல் மறபடி உத்£்தோபா ஸனம் தாடங்கிச் சொல்லப்படுகிறதா.

ரு 0 — அமிருதம் அபயம் என்றும் குணங்களோடு இவ்வக்ஷைரமே உபு⊤ஸிக்க ப்படத்தக்கதாகச் சொ⊼்லப்படப் போகிறது. (க)

ு ு) — தேசதைகள் மரணத் தக்குடயுத்து வைதிக்கர்மங்களேச் செய்ம ஆரம் பித்தார்கள். கர்மங்களில் விறி7யாகிக்கப்படாத மந்த்ரங்களேக்கொண்டு ஜபம் ஹோ மம் முதலியவைசெய்யும் அவர்கள் இதரகர்மங்களில் தங்குளே மறைத்துக்கொண்டா ர்கள். இப்படியறைத்ததி ஒலே அடைகள் சந்தஸ்ஸ-நக்களென்று சொல்லப்படிகிறன.

ரா—கர்மங்களில்விசியோகிக்கப்பட்ட வைதிகமர்த்ரங்களால் தேவதைகள் தங்களேமறைத்துக்கொண்டார்கள்,

ും തുടത്തി പരുവരി തുട്ടു പരുവരുന്നു തുന്നു തുടുത്തിലെ തുടത്തിലെ തുടുത്തിലെ തുട്തിലെ തുടുത്തിലെ തുടുത്തിലെ തുടുത്തിലെ തുടുത്തിലെ തുടുത്തിലെ തു

ဟுல-ரா-பா—இப்படதேவர்கள் வைநிகளரமத்களே அனுஷ்டித்து வருகையில் மீன்பிடிப்பவர்கள் பெரும ஜலத்திலும் மிஜ்ணத்கண்டுமிடிப்பதுபோல் மையும்பார்த் து மைரணம் பிடிக்க மிணேச்சது. இதை அறிந்த தேவர்கள் அவைகளேவிட்டு அதற்கு மேலான ஒங்காரத்தை உபாஸனம் செய்யத் தொடங்கிஞர்கள். (க)

ஆி ஆடிகரையுகதை இக்∦ ாக்-முடிஸ் உஸ்முமார செ் சுக்கும்முத ஒக்ஓி ஆணர்∘ உு அருவி சுக்சாம ாக்ட்சாடி இரையுறையே செியிறு உிரை ஆணிம்மு உிரை ஸாமுதன்

ாப் -ா-பா—ருக்கு யஜு-ஸ்ஸாமம் இவைகளே ஆரம் 9க்கும்போது ஒம் என்று சப் நிப்பதாய் இதுஸ் ப√ மென்று சொல்லப்படும். இதுவேலரணம்பயம் இவைகளே நீக்கு வது. இதை உபாஸித்தத்குல் தேவர்கள் மரணமும் பயமும் இல்லாதவர்கள் ஆஞர்கள்.

. ട്രീ മുടത്താണ് ആവരുട്ടു മതുവരി നട്ടി ചുവരു തയാള വിശ്രീ പ്രത്താണ് ആവരുട്ടു മതുവരു പ്രത്യാക്കായ ആവരു വിശ്രീ വരുട്ടു വിശ്രീ വരുട്ടു വരുട്ടു

ெரு - ாா-பா— இப்படி (அமிரு தம் அபயம்) ம**ர**ணம் பயம் இடைக**ோப்போக்** கும் குணு முடையதாக இல்லது≲ு த்தை உபாஸிக்குமேவன் கீழ்ச்சொன்ன தேவேகைகை சோப் போலீல அமிருததுகே ஆலன். (இ)

ஶுு—ாருஜக்ருஊக்கில் அ்ச்சரங்க பஹிரங்க தாரசம்யம்போலே பிருஹ்மப்ரா திவில் சாரதம்மியமில்லு.

எலோ அது கண்டம் முற்றிற்று.

# ಕುಲಮಟ್ಟಿನಿ? 21 ಸಾರ್**.**

முறை—ப்ராணன் ஆதித்யன் மு∑லியதுக உத்≗ீதத்தை உபாஸனம் செய்யவேண் இமென்று சீஃழ சொல்லப்பட்டதை அனுவதித்துக்கொண்டு ப்ரணவம் உத்கீதம் இரண்டையும் ஒன்றுக்கி உபரஸிக்கவேண்டுமென்று இங்கு சொல்லப்ப⊕கிறது. அனேக புத்ரலாபம் இதற்குப்பலம்.

ருக்கோதத்தில் ப்ரணங்க் என்று சொல்லப்படிவைதே சொல்கோக்யத்தில் உத்தித மென்று செல்லப் இத்தது. உத்திதமும் எஞர்யன், ப்ரணவமும் வஞர்பன். எள்றா யன் ஸஞ்சரிக்குக்கொது ஒம் என்று சேனுஜேனை செய்பவன்போல் ஸஞ்சரிப்பதால் இவன் ப்ரணங்கே.

ரு—நுக்காசமொன்றே இறாதுவிஞெல் சொல்லப்படும்போது ப்ரணவைமென் றும் உதகாது விஞல் சொல்லப்ப⊕்சிடாது உதக்கமென்றம் தொல்லப்படும். ஆக இதன்கும் ஏன்ரு பென்று ப∵விக்கியண்டும்.

ஞர்யன் கர்த்தவ்மமான கர்மங்களுக்கு ஓம் என்று அனுமதிகொடுப்பவன் போலவே உதயமாவதால் ஒங்காரத்தை சூர்யணுக உபாளைம் செய்பக்கடவன். (க)

ரடு——பான் உத்கீசத்தை சூர்யனுக உபானனம் செய்சேன், அதனுல் நீ எனக் கொரு புத்தன் பிறந்தாய் சூர்யனுக்கும் கிறணங்களுக்கும் பேதமிலிலவென்று உபா ஸித்ததினுல் ஒரே புத்ரனுப் விட்டாய் நீ கிரணங்களேயும் ஞாயிணயும் வேறுக உபா வித்தால் அணேக புதரர்களே அடைவாய் என்று குதித்தரின் புத்ரரான கௌவித்தி மென்றும் நுஷி தன் புத்ரனுச்குச் சொன்னுர். தேவைதோபாஸனம் முற்றும். ரா—நான் ஆதித்யஞக உபாஸனம் செய்தேனே யல்லது ஆனேக சிரணங்கின உடையமைஞக உபாஸனம் செய்யவில்லே. அந்தத் தோஷத்தினுல் நீ ஒரே புத்ரன் எனச்கு அனேக சிரணங்களோடுகூடிய சூர்யஞர் நீ உபாஸனம் செய்தால் அந்தஜ் ஞானத்தின் மடிமிமையால் அனேகம் புத்தர்கின சீ அடைவாய் என்று கௌடிந்தி சொன்னுர்.

കുന്നി. പ്രത്യാധി ഒരു എന്ന് ിം എ ഉയാ ിക് ബിലെയും മുത്തും പ്രത്യായ പ്രത്യായ പ്രത്യായി ഉയാ പ്രത്യായ പ്രത്യായി ഉയായി പ്രത്യായില്ലാള് എട്ടായി പ്രത്യായി പ്രത്യായി പ്രത്യായി പ്രത്യായി പ്രത്യായില്ലാള് എട്ടായി പ്രത്യായി പ്

பும் - நா—ப்ராண ஒன து வாக் முதலிய வை சஞுக்கு ஒம் என்று அனும இகொடு ப்பது போலவே ஸெஞ்சரிக்கிறது. ஆதலால் இம் முக்கிய ப்ராண ஒக உத்கிதத்தை உபாஸனம் செய்ய வேண்டும். ப்நாண ெஞென் கூற மாத்திரம் உபாஸித்ததிஞல் நீ ஒரே புத்ர ஞைய் அனேகமாக உபாஸித்தால் அனேகம் புத்ரர்களேம் பெறுவாய் என்று சௌ ஷீதகி தன் புத்ர இக்குச் சொன்ஞர். ்கு-ச)

ക്രമാതചനട്ട് രാത്യാപ് അവയാണ്ട് പ്രത്യായിട്ട് പട്ടി എ! ക്രമാതചനട്ട് രാത്യാപ് അവയായുട്ട് എട്ടായും എല്ലായും എട്ടി എ!!

ரு O-ரா—இப்படி ப்ரணவம் உத்தேசம் இரண்இம் ஒன் ிறை இயன்று அறிந்தவன் ஹோதா செய்யவேண்டியை காளியங்கினப் பிசகா.அ தெய்வதி ஞிரேல, இந்த ஞோனம் இல்லாமையாலே உத்கா,து செய்யும் பிசகுகினா நீக்கி ஸமீகரணம் செய்வன்.

மு - வாதம் பித்சம் முசலிய தாதுக்களின் வைவும்பத்தை இசித்றையால் ஸமீகரிப்பதுபோல ஸமீகரி பண். நா—இத்தஜ்ஞானம் ஹோதா உத்காதா இருவரு க்கும் வேண்டியதே. உத்காதாவுக்கு ஜ்ஞான பில்லாவிட்டா ஓம் அதனுல் கேரும் கு றையீன தேறுத<sub>ுத்</sub>ன் ஞானம் பெருமையால் ஸடீத்தணம் செய்வனென்கை. ஆனு ஸமாஹாதீதி என்பதை மறுபடியும் சொன்னது வித்வையின் முமவைகாட்டுகிறது.

ஐந்தாவது கண்டேம் மூர்நிற்று.

### കുയുള്ളുള്ളുള്ളും.

பு நிகியாகவும் ஸு மடிக்கு அக்னியாக உத்தீ தொபாளனம் விதிக்கப்படு நேது. ருக்கை ப்ரு நிவியாகவும் ஸு மடிக்கு அக்னியாகவும் உபாசனம் செல்ய கேல் மும். அக்னி யென்னும் போகவும் உபாசனம் செல்ய கேல் மும். அக்னி யென்னும் ஸாமமான துப்ரு திவியன்னும் மூடிக்கின் (மலிருப்பதா. அதனுல் ஸு மகர்கள் எல்லோரும் ரூக்கிலுள்ள சாமத்தை பே கானம் செல் கிருச்கள். ஸாம என்னும் பெயர் ஸு ஆம என்று இரண்டாசப் பிரிக்கம்படு தேறது. ஸு என்பது ஸுத்சிலில் சமாயிருப்பதால் ஆக்னியையும் சொல்லும்பதால் ஆமியையும் அக் என்பது புல்லி ஐக்காமிருப்பதால் அக்னியையும் சொல்லு கிறது. இரண்டும் செர்கது ஸாம என்று கிறது குக்கும் ஜாமும்போல ஆமி அச்னி இகையிரண்டும் செர்க்கு ஸாமும்பேரில் குக்கிறப்பியால் ஆமி அச்னி ரூக்கும் ஸாமுமும்போலிலே குக்கு ஆமியும் ஸாமம் அக்னியுமாக உரானிச்சுப்படவேண்டில்.

အတိတ္လန္းအတိုက္ႏွင္း အလန္းရွာက္လာအခ်ာ္ အလန္းရွာက္လာအတင္း အလိတ္ေဆးျပည္မွာ အလန္းရွာက္လာအခ်ာ္ အလန္းမွာ အ

புற)-ார—ருக்கை ஆகாசமாகவும், ஸாமத்தை வாபுவாகவும், முக்கை ஸ்வர்க்க மாகவும், ஸாமத்தை ஸூர்யஞுகவும், முக்கை கக்ஷைத்தமாகவும், ஸாமத்தை கக்ஷைத்தார திபதியான சுந்த்தஞுகவும் உபாலிசகடவன், ஸா என்பது உரியு சூர்யன் சுந்த்தன் இவர்களேயும் சொல்லும் மத்றஇன் டொருள் முன்போல் கொள்க. (உ-கு-சு)

బ్బాబ్కు స్టాబాడి  $\| \mathcal{Q} \|$  ఆరం ఇక్కు కాలు స్టాబ్లు స

ரு O-ரா—குர்யனிடத்தில் காணப்ப®ம் வெளுப்பு குருத்தியே ருக்கு வெகு உண் னிப்பாய் பார்த்த அலியக்குடியை கறப்பு கார்தியே ஸாமம், சூரியனிடத்தில் அதிக கறப்பான நிறுமும் உண் ၆, அது வெகு உன்னிப்பாய்ப் பார்ப்பவர்களுக்குத் தெரியும்,

ത്തം തയുപ്പു  $\| w_i \|$  ത്രെയ്ക്കുന്നു. ത്രെയ്ക്കുന്നു ത്രെയ്ക്കുന്നു ത്രെയ്ക്കുന്നു തരു പ്രത്യാക്കുന്നു തരു പ്രത്യാക്കുന്നു. ത്രെയ്ക്കുന്നു പ്രത്യാക്കുന്നു പ്രത്യാക്കുന്നു പ്രത്യാക്കുന്നു. ത്രെയ്ക്കുന്നു പ്രത്യാക്കുന്നു പ്രത്യാക്കുന്നു. ത്രെയ്ക്കുന്നു തരു തരു വര്ശ്ചായ പരിച്ചുന്നു. ത്രെയ്ക്കുന്നു വര്ശ്ചായ പരിച്ചുന്നു. വര്ശ്ചായ പരവര്ശ്ചായ പരിച്ചുന്നു. വര്ശ്ചായ പര്ശ്ചായ പര്ശ്ചായ പര്ശ്ചായ പരവര്ശ്ചായ പര്ശ്ചായ പര്ശ്ചായ പരവര്ശ്ചായ പര്ശ്ചായ പര്ശ്ചായ പര്ശ്ചായ പരവര്ശ്ചായ പര്ശ്ചായ പരവര്ശ്ചായ പരവര്ശ്ചായ പരവര്ശ്ചായ പരവര്ശ്ചായ പര്ശ്ചായ പരവര്ശ്ചായ പര്ശ്ചായ പരവര്ശ്ചായ പരവര്ശ്ചായ പരവര്ശ്ചായ പര്ശ്ചായ പര്ശ്ചായ പരവര്ശ്ചായ പരവര്ശ്ചായ പരവര്ശ്ചായ പരവര്ശ്വായ പരവര്ശ്ചായ പര്ശ്ചായ പരവര്ശ്യായ പര്ശ്ചായ പരവര്ശ്യായ പരവര്ശ്യായ പരവര്ശ്യായ പര്ശ്യായ പര്ശ്യായ പരവര്ശ്യായ പരവര്ശ്യായ പരവര്ശ്യായ പരവര്ശ്യായ പരവര്ശ്യായ പരവര്ശ്യായ പരവര്ശ്യായ പരവര്ശ്യായ പര്ശ്യായ പരവര്ശ്യായ പരവര്ശ്യായ പരവര്ശ്യായ പരവര്ശ്യായ പര്ശ്യായ പരവര്ശ്യായ പരവര്ശ്യായ പരവര്ശ്യായ പരവര്ശ്യായ പര്ശ്യായ പരവര്ശ്യായ പര്ശ്യായ പരവര്ശ്യായ പരവര്ശ്യായ പരവര്ശ്യായ പരവര്ശ്യായ പരവര്ശ്യായ പരവര്ശ്യായ പര്ശ്യായ പരവര്ശ്യായ പരവര്ശ്യായ പരവര്ശ്യായ പരവര്ശ്യായ പര്ശ്യായ പ

ஶா0-ரா—சூர்யனது உெளுப்புகார்த் ஸா என்றும் ஆதிக் சறுப்பானசார்தி அம என்றும் டிசால்லப்படுகிறது. சூரயமண்டலத்தின் சடுவில் ஓர் புருஷன் காணப் படுக்~ானே.

ஸுo—ஸ்வர்ணமாயிருப்பதபோலே ஜ்மோ இஸ்வருபஞம் ஜ்போ இர்மயமான ச்மச்ரு சேசு±்சளோலில் சசதானி முதல் முழு தும் ஜ்போ இஸ்வூர் ஞர்யமண் டலத்தின் நிலில் ஒரு புறு உண்குமா இசனால் சாணப்படுகிமுனே.

நா—இப்படி ருக்கை ஆமி ஆகுகம் ஸ்வர்க்கம் உதுத்தம் சூர்யனிறுள்ள இவளுப்பு கார்தி இடையாகவும் கூரமுக்குக் அச்சி வரபு நாயன் சுர்த்தன் சூர்யனி—த்திலோள் கறப்புகாக்தி இடைகளாகவும் உபாலி 'க்கிவண்டு மென்று இசால்லித்தா. சூர்யமண் டேல் மத்தியத்தில் நமணியம் சுச்ருச்சுக்கும் குரிசை தனி மூதல் எல்லா அவபடுக்களிலும் தமணியனும் நமணியனுனை புருஷன் ஒருவேன் சீயாக்களால் காண ப்படுகிறு சிசு.

ക്കെ  $^1$ പനയുമെ െറ്റെ  $^1$ ലെ പെട്ടു കുട്ടു കുട്ടു അത്രെ അതിനെ  $^1$ പോട്ടു പെട്ടു പ്രത്യായ പ്രത്യായ  $^1$ പോട്ടു പ്രത്യായ  $^1$ പായ  $^1$ വയ  $^1$ പായ  $^1$ വയ  $^1$ വയ

பு ை — குருந்தின் ப்ருஷ்டபாசப் போன்ற து மடைப்பட்பம் எப்படி அழகாயிருக்கு நோ, அப்படியே அந்தப் புருஷ்ணது கண்சன் அழகாயிருக்கும். அவன் பாபமும் பாபகு ரிம்மிய அந்தப் புருஷ்ண உத் என்ற ிசால்லப்பி கிறுன். இப்படிப்பட்ட குணமுடையை ஹெல் உத் என்று போ உடையவ ூமாக இவண் அநிக்கு உபா விப்பவனும் பாபங்களினுடையைவும் அதன் காரியங்கெளினுடையைவும் சம்பக்தத்தை நீக்கப்பெறுவன்.

ரா— ஆதமாகிய ஜலத்தில் உண்டாகியதும் பெருத்த தண்டோடுகூடியதும் சூர்யிராணந்களால் விகஸிப்பிக்கப்பட்டதான தாமரைமலாபோன்றது அவைது கண்கள், பாபஸந்பந்தபில்லாமை பென்றது கர்மஸந்பந்தமில்லாமை.

அர்ததபேதம். தஸ்யயதா கப்யாஸம் புண்டரிகம் எவமகூடிணி ீ என்றும் வாக்கி யத்துக்கு ஆறு அர்த்தம்.

க. கப்பாஸம் என்று சூர்யமண்டலமும் புண்டரீகம் என்ற இரு தயசமு மும் சொல்லப்புகித்தது. சூர்யமண்டலமும் இந்தய புண்டர்கமும் எப்படி உபாஸ்கள் தானமோ அப்படியே உபாஸகனைடைய கண்களும் உராஸனஸ்து அம். உ சப்யாஸ மென்பதற்கு கொஞ்சம் விசுஸித்ததென்று பொருளாய் கொஞ்சம்மலர்ச்த தாமரை ப்பூப்போ விருக்கும் சூர்யமண்டலத்தின் கடுவிலுள்ள புருந்தலுடைய கண்கள். ந. கபி என்பதா குரங்கு- அத்தை ஆஸம் என்பது ஆசனம் அது உட்காருவது, குர ந்கின் ப்ருஷ்டம். அதுபோன்ற புண்டரீகம் எப்படியோ அப்படி அந்தப்புருஷன் து கண்கள். சு. கப் என்பது ஜலம், அதைக்குடிப்பகால் (உலர்த்துவதால்) கபி என்று சூர்யன். அவனுல் விகஸிப்பிக்கப்படுகிற புண்டரிகம் தாமரைமலர்போன்றிருக் கும்அவன் கண்கள். டு. கம் ஜலம், அதைக்குடிப்பதால் கடி என்பதா அதன் தண்டு. அதில் (அஸம்) இருப்பதா. காம்**புக்**ளளிவிட்ட ம<sub>ு</sub>ரைக்காட்டிலும் காம்டோடுகூடிய மலர் சோபையதிகமாகையால் தழைத்து தண்டோடுகூடிய தாமரைமலர்போலி ருக்கும் அவன் கண்கள். சு. கம் ஜலம், ஆஸு என்பது இருப்பு. அத்ல் அபி என்றும் உபளர்க்கம் சேர்த்து அகாரம் லோபித்து ப்பாஸம் என்றிருக்கிறது. இருப்பதென்று பொருள். ஆகவே ஆழமான ஜலத்தில் உண்டான தாமரைமலாபோலிருக்கும் அவ னது கண்கள். இந்த ஆறு அர்த்தஙகளில் முந்தின மூன்றும் பூர்வபகூரார்த்தங்கள். பிர்தின மூன்றும் ஸித்தார்த்தங்கள். பீர்தினவை மூன்றுமே போதாயனருக்கு அபிமத**மானவை எள்**பது ராமானு ஐமதத்தின் கொள்கை. இந்த வாக்யத்தின் அர்த்த மானது, ''கம்பூராம்பஸ்ஸ<sub>்ச</sub>்பூதஸுகம்ருஷ்டநாளாட<sup>்</sup> காவிசஸித புண்டரீகதளா**ம** தாயதௌதணை 2" என்று வேதார்த்த ஸங்க்றஹவாக்யத்தால் விவரிக்கப்பட்டுள்ளமை **கான்க. சாதாரணமாக** புண்டரீகமென்று வெண்டாமடையையே கொல்லுவதானு <u>லும் சபுரஸ்வாடி பொஷ்யம் ஒன்பதாம் அச்யாயத்</u>தில் சிவப்பு புண்டர்க<del>ங்களால்</del> ஆஸ்தாணம் சொல்லப்பட்டிருப்பதால் இங்குப் புண்டரீகச் சப்தத் இற்குச் செந் தாமரையென்றே பொருள்.

ு அறிதா காஸ் வாஷ பெறா  $\mathcal{E}$  ஓரா தார் நெரு நாரோ நோ தெரு நாரா நாறைய தேரியில் இரு திரு நாரா நாறைய தேரியில் இரு நாரா நாறைய தேரியில் இரு நாரா நாறைய தேரியில் இரு நாரா நாற்கிய தேரியில் இரு நாற்கிய தேரியில் இரு நாற்கிய தேரியில் இரு நாற்கியில் இரு நாற்க

பு பு படைகழ்பிரு இவிமுதலியதாகச் சொல்லப்பட்ட ருக் லாமம் இவைகள் சைல்லா தமாவான அந்த தேலைகைக்கு பர்வங்களாம். இப்படி தேலைனை உத் என்னும் பேர் உடையவறும் ருக் ஸாமங்கிளே பாலங்களாக உடைடவறும் இரு தேல் மறைகளும் சி சொல்லப்பூகி சொல்லதில் தேவைகைகளுக்கு இஷடம் ஆகையால் உருதிதமாகச் சொல்லப்பூகி மூன். உத் என்னும் இந்த தேவின்கானம் தெல்வதால் ஆலை உத்சாதா மென்றுபேர் பெறுகிமூன். சூர்யறுக்கு மேல் உரகங்களில் இநுப்படிக்கின் இங்கங்கின் உருக்கின் உராளையில் முற்றும்.

ரா—பூமி அக்ளி சூர்யன். இகைகளாக முன்சொல்லப்பட்ட ருக னாமங்கன் சூர்யமண்டலத்திலுள்ள அந்த பரமாதமாவின் காகு ஒருங்களாம் ருக்குகானத்துக் காச்ரயமானக்கால் கான தனைக்கு கிகையால் கானத்தைவிட வேறேதே ஒலும் இந்த அப்பிதோபகாரம் அக் எனிமுதலியவைகளேச்சொல்லும் ருக் ரைமங்களுல் இநிக்கப்படுவைகால அநிகை என்ற கோயிற்று. பரமாத்மா உத் என்று பேர்பெற்றவஞ்கையாலும் அநின் டானம் செய்யதாலும் இரண்டாவது பக்கி உத்கீதமாடினது. அநிகையாலும் இரண்டாவது பக்கி உத்கீதமாடினது. அநிகையாலும் ஒரிகையாலும் ஒரிக்கு மாமங்களால் நிக்கி செய்யப்பி கையாலும் அநிக்கியாடி கடையியனைகையாலும் ருக்கிறும் கிகையாலும் கிகையாலும் இநிக்கிற செய்யப்பிரைக்கால் உதிதித்திக்கிற சொல்லப்படுக்கு கிகையாலும் இநிக்கிறைக்கு பரமாத்மா காக உபர சிகையாலும் கிகும் கிகியிருவிக்கிற சிகியிறின் இந்த பருவத்தின் குகியிலுள்ள இந்த புருவிக்கின் அதை கிகியிறுள்ள கோகங்கள் அதிலுள்ளவர்கள் அவர்களின் உபகரிலைங்கள் போகங்கள் செல்லாவற்றிற்கும் கியிமதாவானவன்.

தேவதா விஷயமான உபாளைம் உபதேசிக்கப்பட்டது. (அ) ஆமூவது கண்டம் முற்றும்.

#### കുരുപ്പെടുവത്തും.

మీటర్ మనిగా సీక బా డ్రి బ్యూ ప్రాంగ్ ఇంట్ మీటర్ మనిగా సీక బా బ్రెక్స్ స్ట్రెట్ ప్రాంగ్ స్ట్రెట్ స్ట్రెట్ ప్రాంగ్ స్ట్రెట్ స్ట్ స్ట్రెట్ స్ట్ స్ట్రెట్ స

ுடு - ரா—ருக்கைகை வாக்காசவும் ஸாமத்தை ப்ராணஞைசவும். ருக்கைக்கண் ணுக வும் ஸாமத்தை அதிலூள்ளச் சாயாத்மாவாகவும், ருக்கைக்கோதாகவும் மனதை ஸோம மாகவும் உபாளிக்குக்கடவன். ஸாஎன்று வாச்கு கண் காது இவைகளும், அம என்று ப்நாணன், சாயாத்மா மனது, இவைகளும் சொல்லப்படிசேறன. மற்றவைக ஞுக்கு முன்போல் பொருள்.

தாத்— அதரத்தின்மேலிருப்பதால் இங்கு ஸாமத்தைப்பாண ஞைச் சொல்லுகி தது.ப்ராண சென்தது கொணுக்கிரியம் சாயாத்மா கண்ணிலிருப்பதாலும் காது ச்கு மனது அதில்கடானமானையாலும் இப்படி சொல்லப்பட்டது.

తా ఇక్కయేక్ట్య  $\|\mathbf{a}\|$  గుండాం ముద్దాలు అంటుక్కి అంటుకుండా అంటుకి ఆర్థికి అంటుకుండా అంటుకి అంటుకుండా అంటుకుండి అంటుకుండి అంటుకుండి అంటుకుండి అంటుకుండి అంటుకుండి అంటుకుండి అంటుకుండి అంటుకుండి అంటుకుండా అంటుకు అంటుకుండా అంటుకుండా అంటుకుండా అంటుకు అంటుకు అంటుకుండా అం

ரு ப-ரா--ருக்கைக கண்ணில் உள்ள மெளுப்புகார் தியாகவும் ஸாமத்தை அதிலு ன்ன பெருங்கறுப்புக்கார்தியாகவும் உபாசிக்கக்கடவன் ஸா என்ப துவெளுப்புகார்தி அம் என்றது கறுப்புகார்தி மற்றவை முன்போல,

ு - சா—கல் ணில்சாணப்பு இம் புரு ஆசீன ருக், அவனே சையைக் தம், அவ ேகு முறுசல்லு உ. அவினை படப்பிருமம் ரூபம் பெயர் கேஷ்ணம் இவையை ஸ்லாம் சூர்டமடை பரு ஒது இச்செதுவோ அதுவே இவறுக்கும். (கு)

கையு அப்படு இத்த விரும் காடியில் வாடு அப்படு இத்த விரும் இத்த விரும் இத்த விரும் இத்த விரும் இத்த விரும் இத்த வாது அப்படு இத்த விரும் இத வாது அப்படு இத்த விரும் இது விரும்

ாலு -ரா—இழ் லோகங்களில் உள்ளவர்களான பளிதோர்களூச்கு வேண்டியை காமங் கூடு இவின நீலுடுவற்ற கிறுள் வீணோயில் காணப்செய்பவுகள் இவூண்டியே கானம் செய்கிறு⊤்கள் அவுக்கு வாவசாரீரியான பரப்பிரும்ம மாகையால் 'தேவர்கள் மதுவ் யுக ளிவர்குள் உத்தேசித்துச் செய்யுங்கானமும் இவினக்குறித்ததயோம் ஆதலால் அத்த அகுஷிபுருஷுளப் பாகியதிஞ்சல் அவர்கள் தனத்தை அடைகிறுர்கள். (சு)

ത്രു കൂട്ടു പ്രായപുരുന്ന മുത്തു പുരുന്നു പുരുന്നുന്നു പുരുന്നു പുരുന്നുന്നുന്നു പുരുന്നു പുരുന്നു പുരുന്നു പുരുന്നു പുരുന്നു പുരുന്നു പു

முட்டா-பா— இவ்வாறு சொல்லப்பட்ட அத்யாத்மாகி தைவதபேத முடைய தாக உத்தீத்த்தை அறிக்து கானம் செய்கிறவன் சூர்யமண்டலத்திலுள்ள பரமாத்ம ரூபம் கண்ணிலுள்ள பரமாத்மரூபம் இரண்டையும் கானம்செய்கிறவறைகளுன் ஆகி த்யாந்தர்வர்த்தியை உபாஸிப்பதாலே மேல்லோகங்களிலுள்ள தேவபோகங்களே யும் அக்ஷிபுருவுகளே உபாஸிப்பத்றவே உழ்நோசுக்களிலுள்ள மஜல்.யபோகங்களே யும் பெறுவள்ளைவே கண்ணிலும் சூர்யமண்டலத்திலுமுள்ள பரமாத்மாவை உபா சிப்பதிறைலே ஸர்ஸ்லோகாவாப்தி யுண்டாஞ்மெறைதாகிறது இவ்வித்மையோடுக்க டிய உத்காதாவானவன் தான்ஸாமகானம் செய்வத்றைலே இவ்கடமான பலன்களே ஸம்பாதித்துக்கொடுக்கு இறமை உடையவளுள்ளையுற்ற "கானுனக்கேக்க இல்கட த்தை ஸம்பாதித்துக்கொடுக்கேறே இல் கையும் இன்னம் மேற்று கையுக்கு குரும் சென்று மறுபடிசொன்னதே வித்மையுமுகத்தைக்கொடுக்கோம் ஸாமகாயதி சென்று மறுபடிசொன்னதே வித்மையுமுகத்தைக்கோடுக்கேறது.

ஏழாவதுகண்டம் முற்றிற்று.

#### കുനുക**െ** ഉടചേഞ്ഞും.

. புo-ரா-பா— சேறுவிதமாக இங்கதுதைத்தின் உபாளனத்தைச் சொல்லத்துடங்கி எளிதில் தெரியும்பொருட்க கேறைசால்லப்படுதிறது, சலாவான என்பவரின் புத்ரராவிய நிகைகொண்பவரும், சிகிதாயனரின் புத்ரராவிய நிகைகொண்டியிருக்கும் புத்ரரான மராகைகாகலால் தால்ப்பிர்கள் இசொல்லப்பட்ட எறும் நீபளரின் புத்ரரான ப்ரமாறுணரும் ஆகியமூறியரும் ஒருகாலத்தில் சேர்ந்தார்கள் நாம் மூறைமும் உத்தேத்நில் இது எனமுடையவர்களா மிருப்பதால் அதில் கைசத்ய முண்டோவதன் பொருட்கு ஒருவர்கள் சொல்லிக்கொண்டுவர் விசாரும்குசையீடோம் என்று அவர்கள் சொல்லிக்கொண்டாள்கள். (க)

ൺ ിപൂട്ടു ∥ട∥ ത്വത്തെയാല് പത്രാപ്പട്ടുംബി പട്ടും ത്വി പ്രത്യേതിലാണ്ട് ഉപ്പെട്ടും തിവര്ക്കും പ്രത്യാല് പ്രത്യാക്കുന്നും പ്രത്യാക് പ്രത്യാക്കുന്നും പ്രത്യാക്കുന് പ്രത്യാക്കുന്നും പ്രത്യാക്കുന്നുന്നും പ്രത്യാക്കുന്ന് പ്രത്യാക്കുന്നും പ്രത്യാക്കുന്നും പ്രത്യാക്കുന്നും പ്രത്യാക്ക്

ா-பா--- அப்படியேயென்ற அவர்கள் ஸம்மதித்தைஉட்கார்த்தார்கள் நீங்கள் பூஜியர்களான பிராஹ்மணர்களாகையாலே நீங்கள் முனனே விதாரம் செய்பங்கள் நான்கேட்டுக்கொண்டிருக்கி⊅்றன் ஒன்று ஜிபலரினபுத்ரரான ப்ரவாஹ்ணன் சொன் ஞர். இவர்ராஜா. (2)

ு மஹெஸி⊙சுழுாரைவத ∂ென்கி காய க∘ உரல் ி\$ுவா வஹ <u>ச</u>த்ர வ<sub>ி</sub> ஹா கீ சிவு ஹெக்ஹொலா வ ாக ா

ரு 6-ரா-பா—சலாவானது புத்ரரான செலர் சிதோயரின் புத்ரரானதால் ப்ய ரைப்பார்த்து 'கான் உம்மைக்கேட்கிறேன்' என்முர். 'அப்படியேகேளு கென்றதால் ப்யர் சொன்னு.

வைக ஒறு பை கை ஒறு சையாக இக்கி வைக ஒறு சைய கை பியவை சியாக ஒறு சுசி சைய கை கைய கைய சைய சைய இத்தி சியாக ஆறு சியாக ஒறு சுசி சின்றி சியாக சுமி அசுபிய தாத்.— இதலர் சேன்வி - தால்ப்யர் உத்தரம், சுமத்துக்கோச்ரயமெது - ஸ்வேரம் (ஸாமம் ஸ்காரூபமாதலால்), ஸ்வுரைத்துக்கோச்ரயமெது - ப்ராணான், (ஸ்வரம் பரா ணாஞல் கீஷ்பக்கமுதலின்), ப்ராணணைக்குச்ரயமெது - அன்னம், (ப்ராணணுக்கு அன்னம் ஆசுரமாகலின், அன்னத்துற் காச்ரயமெது - ஜலம், (ஜவத்தால் அணைம் உண்டாவதிஞல்.

ஶ௦-෭ா-பா— இலங்களுக் கோச்சயமெது என்று சிகலர் கேட்க ஸ்வர்க்கலோக மென்று தால்ப்பர் சொன்றுர். இலம் அதிலிருந்து உண்டோவநி⊚லே அதற்கு ஆச் ரயிமேறு ஒென்று சிசலா கேட்டார். ஸ்வாக்கத்துக்கு மேல்பட்ட ஆச்ரயமொன நி ருப்பதாக சாமத்தால் ஏற்படவில்≳ு. ஸாமிம ஸ்வர்க்கலோக மென்று சொல்லப்ப இதேறது. ஆகையால் ஈாழும் ஸாமத்துக்கு ஸ்வர்க்கமே ஆச்சயமென்று நிர்ணயிக்கக் கடிவோல் எல்று தால்ப்பர் சொன்ஞார். (இ)

നുള്ളും എടുളുളുന്നു ഇടുത്തുകളുളു | അ|| ആടു പുരുത്തുകളുടെ പുരുത്തുകളുടു | അ|| ആടു പുരുത്തുകളുടെ പുരുത്തുകളുടു | അ|| ആടു പുരുത്തുകളുട്ടു | അ||

முல.ரா-டா-- ஸாமாதி பரம்பரையில் ஸ்வர்க்கு லோகத்தோடு நிறித்திவிட்ட தி ஞெல் உனக்கு ஸாமற்ஞு கம் பூ ணமாசலில் . இப்படி அறைகுறையாகத் தெரிந்து நீர வாதப் செய்வதை காமசகியாணியான வேறை யாராஒது கேட்பாளுல் உம்நுவ வெழுத்துக்கடையிதன்ற செடிப்பண் உம்துல் உடனே வெடித்துவிடும் நான் ப்ரீதியு டையவளுகையால் அப்படி செடித்த இஷ்டப்படவில்லவென்ற இகலா தால்ப்பாருக் குச் இசான் ஞேர்.

ு 6-77-பா. - தனுல் இதன் கிச்சயத்தை உம்மால் மான் தெரிந்து கொள்ள விரு ம்புதிர்றினன்ற தால்ப்ய: கேட்கே அப்படியே செய்யு மென்ற கிகலர் சொன்னுர். ஸ்வர்க்கத்திற் காச்ரயுமெற வென்று தால்ப்யர் கேட்டார். யஜ்ஞதான தபோதேஹா மாதிகளால் ஸ்வர்க்கலோக ததை போஷிப்பதி தைல் பூலோசம் ஸ்வர்க்கத்தைக் காச்ரய மென்று சிகலர் சொனஞ். இப்பூலோகத்திற் காச்ரயமெறு வென்று தால்ப்யர் கேட்டார். இதற்குமேல் ஆச்ரயமெரன்று ஸாமத்திற்கில்ல மென்று சிகலர் சொ ன்னுர்.

அ.பே-ரங்—ச்ரு தியில் மாமமானது ப்ரதிங்டாலோகமாக ஸ்சோத்ரம் செய்ய ப்பட்டிருக்கிறது. ல்வாசக் வோசம் ஜ்மோதிச்சக்கிரத்தில் கோர்க்கப்பட்டிருப்பதா லும் அது சுழுஸ் நுகொண்டே மிருப்பதாலும் கீஸ்யானதென்றும் பொருள்கொண்ட ப்ரத்துடாலோசமாகக் கூடாதாகையாலும் பூமியே ப்ரதிஷ்டா லோசமென்றை சொள்க.

வார [அ] நார் இது அது அது இது இது இது இது இது இது இது இது சார் இது அத்தி வி. சார் இது அத்து இத்தி இத்து இது இத்து இதி இத்து இது இதி இத்து இது இது இது இது இது இது இது இத ஶ௦௦-ாா-பா⇔ஸாமகத் பரம்பரையில் பூமிக்குமேலில்ஃ பென்பதால் உனக்கு ஸாமஜ்ஞானம் பூர்த்தியாகலில்ஃ. இதை வேறு யாராவது ஸாமஜ்ஞானி கேட்டால் கோபம்கொண்டு உம்துஃ வெடித்துவிடும்படி சபிப்பன் உடனே தூல வெடித்து விடும்படி சபிப்பன் உடனே தூல வெடித்து விடும்படி சபிப்பன் உடனே தூல வெடித்து விடும்பண்று ஜீபலரின் புத்ரரான ப்ரவாஹணர் சொன்ஞர். ஆறைல் இதன் கிச்ச யத்தை நான் உம்மால் தெரிந்துகொள்ள விரும்புதிநேகனைறு சிகலர் சொன்ஞர். அப்படியே செய்யுமென்று ப்ரவாஹணைர் ஒப்புக்கொண்டார்.

அ-பே-ரங்— நாசமுடையதான பூமியை ஸாமத்தின் கடைசி ஆச்ரயமாக கீர் கிணத்திருப்பதால் உம்மதத்தில் ஸாமமும் நாசமுடையதாய் விடுமல்லவா என்று ப்ரவாஹணர் சொன்றைர். (அ)

#### കുധ ചായിയായും.

ന്  $^2$  പ്രചാരത്തിലെ വിത്രം പ്രവര്ത്തിലെ വിത്രം പ്രവര്ത്തിലെ പ്രവര്ശായിലെ വിത്രം പ്രവര്ശായിലെ പ്രവ

UOO-ரா-—பா— இப்பூ மிக் காச்ரயமெ தலென் தை சிகலர் கேட்க ப்ரவானுணர் சொல்லுகிருர். பூமிச்கு ஆச்ரயம் ஆகாசமே. இங்கு ஆசாசம் என்பது பரமாத்வா வை. ஸ்ர்வபூதங்சளும் அவனிடத்தலே மிருர்சே உத்பக்கமாகின்றன. ப்ரளயகாலத் திலே அவனிடத்திலேயே லயமடைகின்றன. எல்லாவற்றையும்விட இவனே உத்கிரு ஷ்டன் இவனே பரமப்ராப்யம்.

அ-பே-ரங்—ஆகாசம் என்றது நன்முய்ப்றகாசிக்கிமுன் அல்லது நன்முய்ப்ற காசிக்கச் செய்கிமுன் என்னும் அர்த்தமுடையது ஆதலால் அது பரமாத்மாவைச் சொல்லுகிறதே யல்லது பூத•ோசத்தைச் சொல்லாது. (க)

സെയെയുന്നും പ്രദ്നേദ് പ്

பா 0-ரா-பா— இவ்வுக்கேத்தை உத்கிரு ஷ்டங்க சொல்லாவற்றிற்கும் மேலான தைம் ஆகாசமென்ற சொல்லபபடுவதுமாகிய பரமாத்மாவாக உபாசிக்கக்கடவன். ஸா மக்கின் கடைசியான கதி நாசமில்லாத அந்தப் பரமாகுமாவே ஆகரால் இப்ப கூஷக்கில் தோஷம் ஒன்றுக்கும் இடமில்ஸ். இவ்வாறு பரோவரிய ஸக்வகுணைவிசிஷ் டாகாசமாக உத்கீதத்தை உபாஸிக்கிறவன் இங்கு ஸர்வோக்கிருஷ்டனும் ஜீவிப்ப தோடு ஸர்வலோக போகங்களேயும் அடைவன்.

பு ு ா-பா — சுக்கபுத்ரராகிய அதிதன் வா என்பவர் இவ்வுக்கேக விஜ்ஞானத் தை சிஷ்யராகிய உதரசாண் டிஸ்யருக்குச் சொல்லி, உன் சந்சதிபார்கள் எதுவரை யில் இவ்வாறு பரோவரீயஸ்த்வகுண விசிஷ்டமாக உத்தீதத்தைச் உபாசனம் செய்கி மூர்களோ, அதுவரையில் அவர்கள் ஸாவோதுகிருஷ்டமாக ஜீவிப்பார்கள் என்றும் சொன்குர்.

அ-பே-ரங்—உதரசாண்டில்ய சென்றதற்கு ஸக்தியுடைய சாண்டில்படுக் அபொருள்.

கமாஉ?ுஷிதொகெ⊚ொகஉகிஸயவாக செவ்வி தா நுவாஹெவ மொவரிய வாவஹாஸ ராஸிந் லொகெஜீவ ந்லவை தி கமாஉ?ுஷிந் லொகெலொக உகிலொகெல்கல் இது இது ஸ்ட-ரா-பா—-பரலோசத்திலும் அவர்சளுக்கு ஸர்வோத்கிருஷ்டமான ஜீவனம் கிகைடக்குமென்றம் சொன்ஞார். இவ்விதமான பலன் யாரோ கிலருக்கு முற்தொடுமன் புதில்ஃல. பரோவரீயஸ்த்வகுணத்தோடு உத்தீதத்தை உபாடிப்பவர் எவஞ்ஞைலும் இவ்வுலகத்திலும் பரலோகத்திலும் ஸர்வோத்கிருஷ்டமான ஜீவனத்தைப்பெறுவன், லோகேலோ-இதி என்று மறுபடி சொன்னது வித்பை முடிந்ததைக்காட்டுகிறது. (ச) கூடிவுமுஇவேணுக்.

பு பாட்டு முற்று விதமான உபா ஸனத்தைதல் இக்கும்பொருட்டு உபோக்கியானம் ஒன்று சொல்லப்படுத்த து சபர ரென்றும் குஷியின் புசரரான உஷண்தியென்பவர் குரு கேஷைத்ரத்தில் வணித்துவந்தார். அப்போது மடுசீ்பிஞால் (சம்-இடிகள் விழுந்ததி ஞெல், ரங்-கல்மழையால்) நார்ப்பிக்ஷைமுண்டாய் விட டெஸ்தனம் முதேலியை டெண்ணு ருவங்கள் வெளிப்படுத் தன் பத்தினிசீயால் ஏற்பட்டு யோவுக்காரர்கள் வாஸம் செய்யு ஊருக்குவந்து படுயால்வருந்தி நடைதளிர்து: சங்-ஒருவீட்டில், ரங்-வெவி தமாயாவது பிசுணனேனைக் காப்பார்றிக் கொண்டோல் பிருஹ்மவித்மையி இடைந்தமா கப் பெறலாகுமென்று ஆிலாசித்துக்கொண்டே) உட்கார்த்தார். (ச)

ஶo O - சா— அவர் ஆஹாசத்தைத்தாக ஆ'லகதபோது யாணே**க்காரன் ஒருவன்** கொள்ளேவேகவைத்து அதைக்கொட்டி கும்பலாய் சேர்த்து அதிலிருந்து எடுத்துத் தின்று கொண்டிருக்கக்கண்டு அவன் அருகேசென்று தனக்குக் கொள்ளு கொஞ்சம் கொடுக்கும்படி கேட்டார். நான் தின்றமீத் இத்லிபோடப்பட்டிருக்கிறது. இதுவல் லது வேறில்ஃபை பென்ன செய்வ தென்றவன் சொன்றுன். (2) இதிலேயே கொஞ் சம் கொடு என்று உஷுஸ்தி கேட்டார். அவன் கொடுத்தான. ருஷி அதை வாங்கிக் கொஞ்சம் புசித்தார். அவன் தன் சமீபத்திலிருந்த ஜல் தைக் கொடுத்துப் பருகும் படி சொன்ணுன். அது எச்சில் ஆமிற்றே என்று ருஷி சொன்னூர். நிகொள்ளு எச்ச லெல்லேவோ வென்று அவன்கேட்டான். இதை நான் புஜியாமல் போணுல் பிராணன் போய் விடுமாகையால் புசித்தேன, ப்ருணன் போகும்தருணத்தில் நியமம் பார்க்க வேண்டிய தில்ஃ. தீர்த்தம்பருகாதத்தைல் ப்ராணன் போகாதாகையால் இதுகாம சாரம். இதற்கு கியம்முண்டுடன்று உலகஸ்தி சொன்னுர். (ச) அவர்தான் புடித்து மிகுந்த கொள்ளே பத்னியிடம் கொடுத்தார். இதற்குள்ளாக அவள் பிணைஷுபெடுத் துப் புசித்தோப் பகியாறியிருந்தாள். ஆணுலும் பர்ந்தாவின் ஆக்கினேயை பிரபாலனம் செய்ய வேண்டியது ஸ் தரீகளின் கட்கையாகையால் அதை அவமரியாதை செய்யா மல் வாங்கி முடிந்து வைத்துக் கொணடாள். (கு) மறுநாள் காஃயில் உலுஸ்தியான வர் படுக்கைகையை விட்டெழுந்திருக்கும் போதே' இன்றுக் ஏதாவதை கிடைத்தால் அதைப்புசித் நுக் கொஞ்சம் திடம் கொண்டு கடக்கலாம். ஸமீபத்தில் ஓர் அரசன் யா கம் செய்கிறுன் அங்கேபோகலாம அவ்வரசன் எல்லாருத்விக்குகர்மங்களோயும்பண்ணி

வைக்கும்படி என்னே வேண்டிக் கொள்ளுவான். அதனுல் தனம் இடைக்கும் அதைக் கொண்டு சுகமாய் வாழலாம்' என்ற பத்னிகா தாச்குக் கேட்கும்படி சொன்னர். (சு) இதைக் கேட்ட அவரது பத்னி! தாம் நேற்றுக் கொடுத்த கொள்ளு இதோ இருக்கி ந**ுகன்று கொ**ண்டுவந்து கொடுத்தாள். அது ஆீனக்காரன் புடித்த மீதி தான் புடுத்த மீதி, முதல் நாளயது, அப்படியிருந்தும் ப்ராணன் போகும் சமயமாயிருந்தினுலே அணைக்கோப்புடுத்து நடந்த சென்று யாகசா?லக்குப் போய்ச் சேர்ந்தார்

கதெ  $_{1}$  நாகாக  $_{2}$  நாலாவெணொஷ  $_{3}$  நாணா நுவையவிவெண மைவை, தொரை காமு $_{3}$  நாவாவ  $_{1}$  அ $_{1}$ 

ரு புகிக்கி தோத்தம் செய்யும் பொருட்டு அதற்குரிய ஸ்தானத்திலி ருந்த உத்தாதாதாப்தஸ்தோதா ப்றி ஊர்த்தா இவர்களின் ஸைபீபத்தில் வந்த உட்கா ர்ந்து உஷஸ்தி ப்ரஸ்தோதாவைப்பார்த்துச் சொல்லுக்குர். (அ)

ஸo-பா—ப்ரஸ்தோதாவே இப்போது ஃப்ரஸ்தாவம் செய்யும் தேவதை யை அறிக்து கொள்ளாமல் ப்ரஸ்தாவம் செய்வாயாகில் உன் தலேயறுக்கு ஃழே விழும்.

அ-பே-சங் — ப்ரஸ்தாவபக்த்தி இன்ன சென்று அறியாத ஃ பீரம்ஹெஜ்ஞு எளி யானு என்முன்னே கோரியம் செய்யத்தகு த என்பது ருஷ்யின் தாத்புக்யம். இஃழ இரண்டு கைதிகள் சொல்லப்பட்டிருப்பதிஞ்டு பிரம்ஹஜ்ஞு என மில்லாதவஜம் தர் மங்கினே அனுஷ்டிக்கலா மென்று ஏற்படிகிறதாகையால், பிரம்ஹஜ்ஞு எளியின் ஸமீ பத்தில் அவன் அனுமைதியில்லாது செய்யலாகா தென்பது இங்கே ஏற்படிகிறதா.

அ-பே-ரங்—ப்ரஸ்தாவ பக்தியில் எந்த தேவதையை உபாகிக்க வேண்டுமோ அதையறியாமல் ப்ரஸ்தாவம் செய்தால் உன் தூலைமைடிக்கும்.

மு-ரா—உத்தாதாப்ரதிஹாத்தா இலக்கூள கோக்கியும் உவஸ்நி அப்படியே சொன்னுர், அவர்கள்பயந்து ஒன்று செய்யாமல் நீன்று விட்டார்கள். இதை அறிந்தை சொள்ள வேண்டு மென்று ஆசைப்பகிவதிளுல் வேறுென்றும் செய்யவுமில்லே.

அ-பே-ரங்—இந்தகண்டத்திலும் மேல் கண்டத்திலுமாக உத்கீத பத்திப்ரஸ் தாவபக்கி,ப்ரதிஹோரபக்கி யென்று மூன்று பக்தி விஷயமான உபாசனம் வீதிக்கப் பெடுகிறது.

#### കുലവർക്കുന്നുവത്തു.

சு ் கு தி தார்க்கி நார்க்கி நார்க்கி கார்க்கி கார்க்கி நார்க்கி நார்கி நார்க்கி ந

ரு O- நா-பா—பிறகுயஜமானனனராஜா இவர் ஸடீபத்தில் வந்த தாம் இன் தைசென்பதை அறியவிரும்புகிறேன்! என்று சொன்னுர். கான் சக்ரருஷியின் புத்ரன், உடைகைஸ்தி, நீகேட்டிருப்பாயல்லவா, என்றாருஷிடிசொன்னுர். (க)

രൂറെപ്ജ്ൺഗ്തെറത്രു ലാദ പ്രക്യാട്ടു എ് എട്ടു പ്രമുഹിയും പ്രതിയും പ്രതിയും പ്രതിയും പ്രതിയും പ്രതിയായില്ലെ പ്രതിയത്തില്ലെ പ്രത്തില്ലെ പ്രതിയത്തില്ലെ പ്രത്തില്ലെ പ്രതിയത്തില്ലെ പ്രതിയത്തില്ലെ പ്രതിയത്തില്ലെ പ്രത്യത്തില്ലെ പ്രതിയത്തില്ലെ പ്രതിയത്തില്ലെ പ്രത്യത്തില്ലെ പ്രത്യത്തില്ലെ പ്രത്യത്തില്ലെ പ്രത്യത്തില്ലെ പ്രത്യത്തില്ലെ പ്രത്യത്തില്ലെ പ്രത്തില്ലെ പ്രത്യത്തില്ലെ പ്രത്യത്തില്ലെ പ്രത്യത്തില്ലെ പ്രത്യത്തില്ലെ പ്രത്യത്തില്ലെ പ്രത്യത്തില്ലെ പ്രത്യത്തില്ലെ പ്രത്യത്ത്രെ പ്രത്യത്ത്രെ പ്രത്യത്ത്രെ പ്രത്യത്ത്രെ പ്രത്യത്ത്രെ പ്രത്യത്ത്രം പ്രത്യത്ത്രം പ്രത്യത്ത്രം പ്രത്യത്ത്രെ പ്രത്യത്ത്രെ പ്രത്യത്ത്രെ പ്രത്യത്ത്രം പ്രത്യത്ത്രം പ്രത്യത്ത്രത്ത്രെ പ്രത്യത്ത്രം പ്രത്രത

ത്മുട്ടുട് ിച്ചെയ്യുന്നുള്ളത്തുള്ള ഇത്തുള്ള ആരു പ്രത്യായ പ്രത്യായില് പ്രത്യം പ്രത്യായില് പ്രത്യം പ്രത്യായില് പ്രത്യം പ്രത്യായില് പ്രത്യം പ്രത്യം

புற 3- நா - தா த் — ஆம், நான் பலவாறு கேட்டிருக்கிறேன். எல்லாருத்விக்கு கர் மங்களேயும் நடத்தும்படியான் தம்மை வரிப்பது கவே நிசுவு த்திருந்தேன் தம்மைத் சேடினேன், தமதிருப்படம்தெரியாமையால் இதரர்களேவரித்துச் கொள்ளும்படியா மிற்று. (உ) ஆனு ஆம் அந்தருத்விக் தர்மங்களே செய்லலாம் செய்யும் பொருட்டு தேம் மையேயான் இப்போது வரிக்கிறேன் என்று நாஜா சொன்னுன். அப்படியே யாக லாம். ஆனுல் நீழுன்னம் இவர்களே வரித்து விட்டதிறுல் இவர்களுக்கோளன் உப சேசம் தெய்து ஆவரவர் காரியங்களேச் செய்யம்படி ஆனும் சொடுக்கிறேன். இவர்களுக்கோடுக்கிறன். இவர்களுக்கோடுக்கிறேன். இவர்களுக்கு கிக்கும் தகுதிசுனயளவு எனக்கும் கொடுக்கவேணு மென்றே ருஷி சொன்றுர். யறுமானன் அப்படியே ஒப்புக் கொண்டான்.

കുന്നു ഇപ്പുള്ള പ്രത്യായ പ്രത

ஸ்ட-ரா— பின்பு ப்ரஸ்தோதாலி கடித்தாடன் உடிகஸ்தி கிட்டவர்து, ப்ரஸ்கா பைபக்திக்கு விஷயமான தேவதையை மறியாமல் ப்ரஸ்தாவம்செய்தால் தலேவெடி த்துவிழும்' என்று சொல்லிற்றே. அது எந்த தேவதையென்று கேட்டார்.

പ്രെയും ക്രണും പ്രത്യായ ക്രോഗ്യായ പ്രത്യായ പ്രത

பு பு பா ட பா ட ப் சாண னே அந்த தேவனைத், எல்லா பூதங்களும் பிராணனிடத் தில் லயமடைகின் றன. பிசுணனிடத்தில்ரு ்தே உண்டு கின்றன அதை அறியாமல் கீப்ரஸ்தாவம் செய்தால் உன்துல விழுந்து விடு மென்று சொன்னேன் நீ என்வார் த்தைகையை வகூதியம் ை உயாமல் நீ இருந்தால் திஃவிழுந்தேயிரு ்கும். இப்போது விர யேத்துடன் கேட்டுத் தெரிந்து கொண்டதை யுக்தமான தென்றோ உஷஸ் திசொன் ஞர்.

த-பே-ரங்--இங்கு ப்ராண ெனன் 7தே ஸாகலு 5தைக்பத்தி லாயகாரணமான பர ப்பூரம்மத்தைசீய; எல்லோனுயும் ப்ராண இடுடுபிருக்கும்படி செய்வதை, (ஜீவிக் கும்படி செய்வது) என்பத பொருள். பரமாத்மாக பை ப்ரஸ்தாவபக்தியில் அத்யாயம் செய்து உபாஸிக்கவேண்டும். (இ)

രെ രെയുട്ടും പ്രത്യാക്കുന്നു. പ്രത്യാക്കുന്നു പ്രത്യാക്കുന്നു പ്രത്യാക്കുന്നു. പ്രത്യാക്കുന്നു പ്രത്യാക്കുന്നു.

ஶாா-நா-டா—ப்ரஸ்தோதா கேட்டதபோலே உத்காதாவந்துகேட்டார். அறகு.

ரு?-ரா-ப:—உடர இருப்பவஞ்சிய ஆதித்ய<sup>2</sup>னேடிய வெல்லாரும் ஸ்*து இ*ப்ப*சால்* அவ*்<sup>இன்</sup> உத்தீதத்தித்கு தேச்சை செய்ன்று உவைல் திசொன்ஞர். ப்ரஸ்தாவம் ப்ரா*  ணைனை இரண்டு இடத்திலும் முதலில் ப்ரதி இருப்பதால் இரண்டுக்கும் ஸாம்யம். உத்சேதம் உச்சை: (உயர) இருக்கிற ஞர்யன் இரண்டுக்கும் உத் இருப்பதால் ஸாம்யம்.

ஶo்-நா-பா—பிறகு ப்ரதிஹர்தா, ப்ரஸ்தோதா உத்காதா இவர்கள் போலவே வேர்து கேட்டடார்.

ക്കൂറ്റെ ആര് പ്രത്യാല പ്രത്യ പ്രത്യാല പ്രത്യാല പ്രത്യാല പ്രത്യാല പ്രത്യാല പ്രത്യാല പ്രത്യാല

ஶ்o-ரா-பா—பிறகு ப்நிதிஹர்தா, பரஸ்தோதா உத்காதா இவர்கள்போலவே வைக்**து** கேட்டார்.

*தலெஈத்வ*∂ஃயெதி ∥கூ∥

vvi-நா-பா—எல்லாப்ராணிகளும் அன்னக்கைபுஜிக்கே ஜீவிப்பதால் அன்ன மேப்ரதி ஹார தேலைகையென்று உடுக்ஸ்தி சொன்ஞர். ப்ரதி ஹாரம், ப்ரதிஹாரம் செய்யப்படும் (புஜி÷்கப்பும்ம்) அன்னம்) இதுகளில் ப்ரதி இருப்பதால் இரண்டுக் கும் ஸாம்யம். மற்றலை முன்போலே, இதனைல் ப்ரஸ்தாப பக்தியில் ப்ராணுபுத்தியும் உத்தீதேபக்தியில் ஆதித்யபுத்தியும் ப்ரதிஹாரபக்தியில் அன்ன தேவதா புத்தியும் செ யது உபாடுக்கேவேண்டுமீம்ன்று சொல்லப்படு சிறது. ததோக்தேஸ்யமயே தி என்து மைறு பேடி சொன்னது வீத்யையின் மூடிவைக்கோட்டு சிறது.

## കുന്നുസഭവത്തും.

ക്കുന്നു പ്രമാരമുള്ള പ്രത്യാപ്പാര് ക്രൂപ്പാര് ക്രൂപ്വാര് ക്രൂപ്പാര് ക്രൂപ്വാര് ക്രൂപ്വ

ஶ௦-ரா-பா— கீழ்கண்டத்தில் அன்னம் அகப்படாமல் கடிடைப்பட்டவு ரின் தசை சொல்லப்பட்டது. இதில்அன்னம் அகப்ப®ம்பொருட்டு நாய்கள் உத்கீதோபாசனம் செய்தமை சொல்லப்படுத்றது.

தல்பருஷியின் புத்ரரும் மித்ரையின் கர்ப்பத்தில் பிறந்தவரும் பகர்கலாவர் என் லும் இரண்டுபேர் உடையவருமான ஒருருஷி வேதாத்யயனம் செய்யும்பொருட்டு ஊரைவிட் டேசாந்தமான ஒரிடத்திற்குப்போஞர்.

ൗയാഫങ്കായും ഉല്യുന്നു കുട്ടും പ്രത്യാലും ഉപ്പോട്ടും പ്രത്യാക്കുന്നു. കുട്ടും പ്രത്യാലും പ്രത്യാലും പ്രത്യാലും അത്രാപ്രത്യാലും പ്രത്യാലും പ്രത്യാലും പ്രത്യാലും പ്രത്യാലും പ്രത്യാലും പ്രത്യാലും പ്രത്യാലും പ്രത്യാലും പ്രത്യ

புறு ு நாட்பா — இவர த அத்யயனத்தால் ஸக்தோ ஆமடை ந்த ஒரு தேவதை தேல் லது ஒருரு ஷி வெளுப்பு நாயாக உருவம்கொண்டு இவர் முன்னே வர அதைச் சூழ்க்து பல நாய்கள் வந்து எங்களுக்குப் பு சியாயிருப்பதால் தாம் காணம்செய்து எங்களுக்கு எங்களுக்கு அன்னம் ஸம்பாதித்துக்கொடுச்சு வேணும் என்று சேட்டன அதைகைகே ட்டத்கள். (உ)

தாதொவாவெலெஹவிா வூரகரு⊸வஸிப்பிக்கி கலுவிகாவு இது ∂ா இாவொவாலெலே தூயி வூகிவா ஓயா இகார் ∥கு

0700-ரா-பா—ுநாகூக்குக் காஃலையில் கீங்கள் இங்கே எெண்னிடம்லாருங்கள் என்றை வெள்கோநாய் சொல்லிற்று. அதைக்கேட்டருளி ஆந்தசமயத்றிற்குச் சரியாய் அ**ல்கேக** போடு குத்துக்கொண்டிருந்தார். அ-பே-ருற0 — உச்கானம் காஇலேவேளேயில் செய்யவேண்டிய தாகையால் காஇல யில் வரும்படி சொல்லப்பட்டது. (டி)

ക്കെല്ലെ പ്രാധന്ത്ര പ്രാസന്ത്ര പ്രാധന്ത്ര പ്രാധന്ത്ര പ്രാസന്ത്ര പ്രാസന്ത്ര പ്രാധന്ത്ര പ്രാസന്ത്ര പ്രവന്ത്ര പ്രാസന്ത്ര പ്രവന്ത്ര പ്രവന്ത്ര പ്രവന്ത്ര പ്രവ

ு பு ப - பா — யாகு ங்களில் பஹி பலமான ஸ்தோச்ரம் செய்யும் உத்காதாக்கன் ஒருவர்க்கொருவர் பிடித்துக்கொண்டு கடப்பதுபோல ஒன்றுக்கொண்று வாயி**னுல்** வாஸ்க்கவ்விக்கொண்டு செற்றிவந்து உட்கார்க்து ஹிங்காரம் செய்தன. (ச)

 $\varphi$  : ഉപ്പാരെ പ്രവാധ പരിച്ചു പരിച്ചു വരുന്നു പരിച്ചു പരിച്ചു പരിച്ചു വരുന്നു പരിച്ചു പരവരിച്ചു പരിച്ചു പരിച്ചു പരിച്ചു പരിച്ചു പരിച്ചു പരിച്ചു പരിച്ചു പരിച്

*பு* O- ரா-பா— அவைகள் செய்த ஹிங்கா **ரம்** இதில் சொல்லப்படுகிறது.

காங்கள் புடுக்கவேண்டும் இர்த்சம் அருந்தவேண்டும், தேவன் வருணன் பிரஜா பதி ஸைவித்ஐ என்று சொல்லப்படும் சூர்யன் எங்களுக்கு அன்னத்தைக் கொடுக்கக் கடவன். அன்னத்தைக்கு அதிபதியான சூர்யனே; நீ எங்களுக்கு அன்னத்தைக்கொ டுப்பாரக.

ஆ-பே-ஶு —ப்ரகாசிப்பதால் தேவன். மழைக்குக் காரணமாதலால் வருணன். ஜனங்களே ரதிலப்பதால் பிரஜுபதி - எல்லாவற்றிற்கும் உத்பாதகளுதலால் ஸவிதா. ஆஹா என்று மறுபடி சொன்னது ஆதரவிஞல்.

அ-பே-ரக்-ுஎல்லோராலும் வரிக்கப்படுவதால் வருணன். ஆஹார என்பதை மறுபடி சொன்னது ப்ரார்த்தின யாகையால். இவ்விதமாய அந்த நாய்கள் கானம் செய்தன. அன்னபதே என்லும் மந்திரத்தைக்கொண்டு உத்தேத்தை ஆதித்யஞக உபாஸித்தால் அன்னம் கிடைக்குமென்று இதனுல் ஏற்படுகிறது.

#### ങര്⊋്∂വ⊾ട്ഫുങ്**ഷം**:

சுய∘வாவ⊚ொகொஹா உகாரொவாயு ஊா-3 உகாரமு ந்து சிச கூம கார்;கூடு த்தைகாரொடு அர்கோரா ⊪க⊪

ஶ்0-rr-பு:—ஸாமாவ்பவ்மான ஸ்தோபோகூநாவிஷ் யமான சில உபாசனங்கள் இங்கே ஒருங்கேகொல்லப்புகித்தன.

ரதர்து சாமத்தில் வரும்ஹாஉ என்னும்ஸ் தோபாஷரத்தை இந்து லோகமாகவும் வாமதேவ்யஸாமத்தில் வரும் ஹாஇ என்பதை வாயுவாகவும், ஆத என்பதை செர்த்ர ஞுதவும் இஹாஎன்பதை ஆத்மாவாகவும் ஆக்குமை ஸாமத்தில்வரும் ஈகாரங்கையோ அக்ளியோகவும்.

ஶு - ரா — ஆதித்பதைவத்யமான ஸாமத்தில்வுரும் ஊகாரத்தை சூர்யாராகவும், ஏகாரத்தை ீஹுவமாகவும் ஒளுஹோஇ என்பதை விச்டுவதேவர்களாகவும் ஹிங்கரி ரத்தை ப்ருஹ்மாவாகவும் ஸ்வரஎன ஹம் ஸ்தோபத்தை ப்ராணஞகவும் யாஎன்பதை அன்னமாகவும் வாக என்பதை அன்னம் அல்லது விராட்புருவு ஒகுவும் உபாசிக்க மேண்டும் (உ)

 $\mathcal{Z}^{(3)}$  കുടുന്നു. സംവത്തായത്തിലായം പ്രവേശം പ്രവ

ஶ௦-ரா-பா— கீழ்பன் னிரண்டு ஸ்தோபோகூ, நங்கள் சொஞ்லப்பட்டன. அவை குள்ப்போல ஹடம் புதின் மூன்றுவது ஸ்தோபாகூ,நாம் ஒன்று உண்டு. அதிஸ்பல் டுழாய் நிர்வசனம் செய்யப்படாதது. அதனைல் ஸுக்சேஹேமாயே யிருப்பது. அவைத ஸெஞ்சோரமாக உபாசிக்கு இகன்டும். தீழ்சொன்ன எ்ஸ்லாஸ்தோபாகூரங்களி ஆம் முறையேபூலோகம்மு தலியபுத்தி செய்து உபாசிச்சுவேண்டும் என்றுசொல்லப்பட்டதாயிற்று. (க)

ക്കെ തുരു പ്രാവാധ പ്രവാധ പ്രവാധ പ്രാവാധ പ്രവാധ പ്രവാധ പ്രവാധ പ്രവാധ പ്രവാധ പ്രവാധ പ്രവാധ പ്രവാധ പ്രാവാധ പ്രവാധ പ്ര

மு 0-ரா-பா—இவ்வுபாஸனத்தின் பலம் சொல்லப்படுகிறது. இழ்சொன்ன ஸ்தோபாகூதாங்களின் ஸ் உரூபத்தை அறிந்த உபாஸிப்பவன் அன்னம் ஜீரணசக்கி ஸ்வாதீஞேச்சாடண சக்திமுதலிய பலன்க'ள அடைவன். உடநிஷதம் வேதஎஸ்ற மறுபடிசொன்னது அத்தியாயம் முடிந்ததைக்காட்டுகிறது. (ச)

மால—இதிஎன்றது ஸாமாவயவுங்களின் உபாஸனம் முடிக்ததைக்காட்டுகிறது.

மத்வ—உர்ரதஸ்தானத்திலிருப்பதாலும் கானம்செய்யப்படுவதாலும் எல்லாவ ந்றிற்கும் ஸ்சானமாதலாலும் உத்கிருஷ்டரான விஷ்ணுவே இங்குஉத்கீதமாகச் சொல்லப்படுகிரூர்.

எல்லாவற்றி லும் வாயுவேச்ரேஷ்டமானது. பகவான் தவிர அதற்குமேல்பட்ட வாயுவை உபாசித்தால் பகவானே உபாசித்ததாகும். பர்வதினத்தில் சொவோத்கீதத் விஷ்ணுவை உபாசனம் செய்தால் அவர் எவ்லாபல ஃனையும் கொடுப்பர். ஒமதாமஎன் அம் மர்த்ரம் வாயுவிஞல் சொல்லப்பட்டது. வாயுவிடத்திலுள்ள விஷ்ணுவை இத ஞேல் உபாசித்து தங்கள் தங்கள் இஷ்டங்களே அடைக்தார்கள்.

முதல் ப்ரபாடகம் முற்றம்.

. ചെ പ്രൈസ് പ്രമായിൽ പ്രൂട്ടുന്നു ചി ചെ പ്രചായം വഴും എന്നു പ്രചാരം പ്രചാരം പ്രചാരം പ്രചാരം പ്രചാരം പ്രചാരം പ്രചാരം വര്യായില് പ്രചാരം പ്രവാരം പ്രവാരം

യെഥും പ്രോടം സംബ്യാപ്രം സംസ്ക്രണ്ട് ഉണ്ടു. അം ജൂപ്രുട്ട ിപത്തോ സ്ക്രം സ്ക്രം

ஸுல-ரா-பா— கீழ்ஸாமைச தேசவிஷயமான உபாளுனைம் சொல்லப்பட்டது. இனிபூர்ணஸாமை விஷயமான உபாஸனம் சொல்லப்பகிதுது. ஸாமம் ஜர்து அல்லது எழுவி,தமாகச் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. பூர்ணமானஸாமம் உத்தமமாகையால் அத உபாசிக்கத்தச்சது. ஈ்லைகாரியங்களே ஸாமமென்றும் கெட்டகாரியங்கின தேஸாம மென்றும் சொல்லுகிறது வைடிச்கமாயிருக்கிறது. (க)

ஶ௦௦-ா-பா— அரசணிடத் இல் எதிரிவந்தால் அவன் அடைந்தபல ஊப் பார்த் அ க்கொண்டு, நல்லபலஞ்பிருந்தால் ஸாமத்தால் உந்தான் என்றும் கெட்டபலஞ்பிரு நதால் ஆஸாமத்தால் (ஸாமமில்லாமல்) டைந்தானென்றும் சொல்லகிருர்கள். (3) மேலும் நல்லகாரியம் செய்யப்படும்போது, ஸுர்தோலும். நமக்குஸாமமாயிற்றென்று ஸந்தோஷமாயும், செட்டகாரியம் செய்யப்படும்போது அஸாமமானது என்றும் தைக்கமாயும் சொல்லுகிருர்கள்.

യെലയെ എട്ടു പ്രായം പ്രത്യം പ്രായം പ്രത്യം പ്രവേശം പ്രവേശം പ്രത്യം പ്രവേശം പ്രവേശം പ്രവേശം പ്രവേശം പ്രവേശം പ്രവ ചെയ്യാം പ്രവേശം പ്രവേശം

ஶ௦- நா-பா—இப்படி மைஸ்தமான ஸாமமானதை ஸாதுவென்று உபாஸிப்ப வூனச் சுருதிஸ்பிருதிசளுக்கு விரோதமில்லாத சத்கர்மங்கள் தானேவந்ததையும், போங்கியங்களாகவும் ஆகும். (ச)

அர்த்தபேதம். அப்யாசு என்றதற்கு சீச்**கிரமென்ற ஆர்த்தம். ச்ருதப்ாகாசிகா** சாரியர்மற்*ஞெ*ரிடத்தில் இப்பதத்திற்கு வருகிறவையென்ற பொருள்கூறியிருப்பத**ா** ல் இங்கும் அதேபொருளாய் காம் தேடிப் போகவேண்டிய தர்மங்கள் தானேவரு மென்றும் பொருள்கொள்ளலாம்-

## ಈಲ∯\_ಕಿಬ್ಬಲಾ**ಷ್ಟ.8**

ൈരിക്ക് ചെയ്യുന്നു കുടുന്നു. കുടുന്നു പോട്ടു പ്രത്യായില്ലാ പോട്ടു പ്രത്യായില്ലാ കുടുന്നു. കുടുന്നു കുട്നു കുടുന്നു കുട്നു കുടുന്നു കുടുന്നു കുടുന്നു കുടുന്നു കുടുന്നു കുടുന്നു കുടുന

முல-ரா-பா— ஹிங்காரம் ப்ரஸ்தாவம் உத்தேம் ப்ததிஹாரம் நிதனம் என்று சாமம் ஐ தேவிதம், அதுகளில் முதலாகையால் ஹிங்காரத்தை பூமியாகவும் அக்னி யில் காரியங்களே ஆரம்பிப்பதால் ப்ரஸ்தாபத்தை அக்னியாகவும், ஆகாசம் ககனமெ ன்று சொல்லப்படுவதாலும் உத்தேத்தில் ககாரம் இருப்பதால்லும் உத்தேத்தை ஆகா சமாகவும் எல்லோருத்கும் எதிரே (ப்ரதிமூலமாக இருப்பவனுகையாலே ப்ரதிஹார த்தை ஸூராய்ஞுகவும் இங்கிருந்து போனவர்கள் ஸ்வர்க்கத்தில் நிதானம் செய்யப்ப சேவதால் (நிறுத்தப்படுவதால்) நிதனத்தை ஸ்வர்க்கமாகவும் உபாசிக்கக்கேடையன், ஸாமங்கத்திலும் ஊர்த்குமுறையில் லோகமாக செய்யகேண்டிய கிரமம். (க)

ஶா௦-ரா— இருப்பமுறையால் பார்க்கும்போது முதலானதால் ஹிங்காரத்தை ஸ்வர்க்கமாகவும், சூர்யன் உதயமானபின்பே கர்மங்கள ஆரம்பிக்கப்படுடைதால் ப்ரஸ் தாவுத்தை சூர்யஞ்கவும் உத்தேத்தை ஆகாசமாகவும் (முன்புபோ∿ வே) இங்கும் அங் கும் ப் நிஹாரணம் செய்வதால் (கொண்டுபோவதோல்) ப் நிஹாரத்தை அக்கினியா கவும் இங்கே மரிப்பதால் நிதானத்தை பூமியாகவும் உபாஸிக்கக்க—வண். (உ)

ஶ௦-ா— இவ்வாறு ஐந்துவிதமாக ஸாமத்தை அறிந்து உபாசனம் செய்பவனு க்கு கதி ஆகதி இரண்டென் கூடிய லோகங்களெல்லாம் இவன் அபேகூஷித்த இஷ் டங்களோ நிறைவேற்றிக்கொடுக்கும்.

அ-பே-ஶு௦—்ஊர்த்வமாயும் ஆவ்ருத்தமாயுமுள்ள எல்லாலோகங்களும் போக் கியமாகும்.

#### കുറുള്ള പുടയ്ക്കും.

റെ ബം പ്രെയ്ത്ര പ്രി പ്രാധ്യായില്ലായില്ലായില്ലെ പ്രാധ്യായില്ലായില്ലെ പ്രാധ്യായില്ലെ പ്രായില്ലെ പ്രായില്ലെ പ്രായില്ലെ പ്രായില്ലെ പ്രായിയില്ലെ പ്രായില്ലെ പ്രായില്ലെ പ്രായില്ലെ പ്രായില്ലെ പ്രായില്ലെ പ്രായില്ലെ പ്രായില്ലെ പ്രായി പ്രായില്ലെ പ്രായില്ലെ പ്രായി പ്രായില്ലെ പ്രായി പ്രവ്യില്ലെ പ്രായില്ലെ പ്രായിയില്ലെ പ്രായില്ലെ പ്രായില്ലെ പ്രായില്ലെ പ്

ஶ௦-ாா-பா—முதலாகையால் சிழ்காற்றை ஹிங்கமாகவும் வர்ஷாகாலத்தில் மேகம் சேர்க்தால் மழைச்கு (ப்ரஸ்தாபம்) ஆரம்பமென்று ப்ரசித்தமாகையால் ப்ர ஸ்தாபத்தை மேகோத்பத்தியாகவும் உத்தமமாகையால் உத்தேத்தை வர்ஷம் (மழை) ஆகவும், மிரதிஹிருதம் (இறைக்திருப்பது) ஆகையால் ப்ரதிஹாரத்தை மின்னல் இடி இவைகளாகவும் கடைசியாகையால சிதன் விரமத்தை மழையின் முடிவாகவும் இப்படி ஐக்துவிதமான சாமத்தையும் விருுந்டியாக உபாசனம் செய்கிறவன் இத சிக்கும்போது மழைபெய்யும் இவ்தடமானபோது அவன் மழைபெய்யும்படி செய்ய வும் ஸமர்த்தன்.

#### കുരഖു കുഹിച്ചു വിത്യും.

സേയ് പ്രത്യായി പ്രത്യായി

UOO-ரா-பா— ஹிங்காரத்தை மேகங்கள் சேர்ந்து ஸட்சரிப்பதாகவும் ப்ரஸ்தா வக்கை மழையாகவும் ப்தநிஹோரத்தை மேற்கு மழையாகவும் நிதனக்கைத மைமுச்ர மாகவும் இப்படி ஐந்து சாமங்குளோயும் ஜஸமாக அறிநது உபாசிக்கிறேவன் ஜலத்தில் மாணமடையமாட்டான். ஜஸஸமிருத்தஞைகவும் ஆவன்.

அ-பே-சங்—இவன் வேண்டாதபோது ஜலத்தில் மரிக்கமாட்டான். கங்கோதி தீர்த்தங்களில் மரணம் கோரப்படுவதல்லவரை. (க-உ)

## കൃശവങ്ടുടുപതും.

 $\mathbf{a}$  -  $\mathbf{a}$  -

புறு - ரா-பா— ஹிக்காரத்தை வசுர்தமாக அம்ப் எஸ்தாவத்தை க்ரீவ்கமமாகவும் உத்தேக்கை வர்ணைருது வாகவும் ப்ரதி,வாரத்தை சரத்தாகவும் இத்து த்தை ஹேமக் தமாகவும் இப்படி. ருதைக்குளாக உபாசனம் செய்ய ஹிக்கு ருதைக்கள் போகங்கின கிறைவேற்றிக்கொசிச்சும் அவன் அத்த∮த முதுக்களுக்குளிய போகங்கள் அடைக்து ஸைக்தோஷிக்குஷம் பெறுவன் (க-உ)

#### കുന്നു**ം** ഇംബം.

പെഗൗഷു-പെങ്ട്രിയ ഉയാഗുണ്ടാനു ഉയാവുന്നു പ്രവാദ്യം പ്രവാദ

യെയുള്ളയെ പ്രസാധയം വശാട്⊤ൂച്ചുക്ധമാനുക്കാം മിമ്പ്ലാശാ മുന്നുള്ളയില് പ്രസാധിമായില്

ஸ்ல-ரா-பா---ஹிங்காரக்தை குஜமாகவும். ப்ரல் சாவத்தை அவியாகவும் உத்தீ தத்தைப் பசுவாகவும். ப்ரதிஹாரத்தைக் குதிரையாகவும், நிதனத்தைப் பு**ருஷ**னுக வும் இப்படிப் பசுக்களாக ஸாமத்தை உபாசிப்பவனுக்குப் பசுக்கள் ஸக்ஸ போகங்க ளேயும் கொடுத்கும். இவன் பசுபோக ளமிருத்தனுக்அம் ஆணன். (க-உ) കശ്രഖപ്പുടുമുള്ള

வராணெஷுவகுவிலக் வரொவரியஸா சொவாவிகி வரா ணொ விஜாரொவாக ஸாவருகூரு - தீ மரொ து வரகி ஹாரொலி ந நில கலவரொவரியாக லிலிவெகாகி II கII வரொவரியொ ஹாஸ் ல வகிவரொவரியவொ உலொகா ஐபகியவா கல் வவிதா நாணைஷு

പട്ടു ചിധം പരെന്നു പരുപ്പെടു ചിധം പരുപ്പെടു പരുപ്വെടു പരുപ്പെടു പരുപ്പെടു പരുപ്പെടു പരുപ്പെടു പരുപ്പെടു പരുപ്പെടു പരുപ്പെടു പരുപ്പെടു പരുപ്പെ

மு∩-ரா-பா-—ஹீங்காரத்தை ப்ாண ஞசவும், ப்ரண்தாகுத்தை உரக்காகவும், உத்தீதத்தைக் கண் ஞூகவும், ப்ரதிஹாரத்தைக் காதாகவும். நிதனத்தை மன்ஸ்ஸாக வும் இப்பட ரைர்வச்ரேஷ்டங்களான ஐந்து ரைமங்கினயும் ஹுங்கீரேஷ்டங்களா ன ப்ராணன் முதலியதாக உபாசிப்பவன் ஸுர்வோத்கிருஷ்டமாக ஜீவிப்பதோடு ஸெர் வோத்கிருஷ்டமான லோகங்கினயும் அடையன். இதுவரையில் ஐந்துவிதமான ஸா மங்களின் உபாறுனும் சொல்லப்பட்டது.

Æ49350 28 21 800 18.

ക്കോട്ട് പ്രധാന പ്രവാന പ്രധാന പ്രധാന പ്രധാന പ്രധാന പ്രധാന പ്രധാന പ്രധാന പ്രവാന പ്രവാ

பு பு பா --- ஸாமமான த வி ந்சாரம், ப்ரஸ் ⊧ாடம். ஒங்காரம், உத்சீதம், ப்ர இது நாரம், உபத் வேம், நீதனம் என்று எழுவைகையபடும். அதில் ஒறிங்காரத்தை (சங்-ஹு ுக்காரமாகவும், ரங்-ஹி ங்காரமாகவும்) ப்ரஸ்தா வத்தை ஸைகல் பரமான என்றும் சப்தமாகவும், உத்தேத்தின் மூதல் அவயவமான ஒங்காரத்தை (சங்-ஆ-என்சிற, நிய்-ஆ-என்சிற, சப்தமுகவும் (ச உத்தித்தனைத உத் என்றும் சபதமாகவும் பிரதினை பந்தை பரதி என்றும் சப்தமுகவும் இயர்களும் உபதரவுத்தை உப என்றும் சப்தமாகவும் இதனைத்தை இவக்கு விரும் குறின்ற குற்கமாகவும் இதனைத்தை இன்றும் சப்தமுகவும் இறியில் குறியில் கடியில் குறியில் கேறியில் குறியில் குறியில் குறியில் குறியில் கேறியில் குறியில் குறியில் குறியில் கேறியில் கேற

കുന**്**മതുളുമാ**താം**ം.

முo-ரா-பா—எப்போ அம் ஏசரு நுவிருப்பதா ஹம் ஒருவருக்கொதிராக இருப் பது மெற்ஞெருவருக்குப் பின்பாக இருப்படுதென்றிர∶மல் எலலாரு சகும் எதிராக வே இருப்பதா ஹம் ஸூர்பன் ஸம ஞகை பா ஃல இவ வேழுவி தனாமங்கள்யோம் ஸூர்ம ஞைக உபா இச்சக்கடுவன்.

ஶ௦-ரா-பா—அந்த ஸைஞர்யின எல்லா ப்ராணிகளுக்கும் ப்ராணுதாரமாக உபா சிக்கவேண்டும். ஹிங்காரத்தை உதயமாவதற்கு முன்பு சூரியனது ரூபமாக உபாசிப் பது. அது பசுக்களால் உபேஜீவிக்கப்படுவது ஆதலால்தான் அவைகள் ஹிம் என்று சப்திக்கின்றன.

கும்யத மலோறிகையை வாவஸ்ஷ்ஸ் விற்கை நாகநாய் தாஸ்

லோதெ புஸ்⊸திகாசா வு.மாதியாகாசாவ் ஆமாவலாஜி நொஹெ இ கஸ் வார் த் திகா∥

மு 0-ரா-பா—ப்ரஸ்தாவஸாமத்தை முதல் முதலாக உதயமாகும் சூர்யகுக உபாசிக்கக்கடவன் அதை மணுஷ்யர்களால் உபஜீவிக்கப்பΩவது. அதஞலதான் மனித ர்கள் ப்ரசம்ஸையை ஆசைப்படுகிறூர்கள்.

ரு 0-ரா-பா—ஒங்காரத்தை ஸங்கவகாலத்திய சூர்யளுக உபாஸிப்பது. அது பக்ஷி களுக்கு பறிஸ்யம் அத்தைல்தான் பக்ஷிகள் வேருதரவில்லாமல் தங்களேயே ஆதார மாகக்கொண்டு ஆகாசத்தில் பறக்கின்றன.
(அ)

ဝန္အကန္ေရးေကြးေနာက္ေနာက္ေနာက္ခန္း ။ မြာ။

மு 0-ரா-பா—உச்சீசீத்தை மத்தியந்தின ஸூர்யளுக உபாசிப்பது. அது சேவை தைகளுக்கு வஜின்வியம் அசனைல்தான் தேவதைகள் ப்ரம்மஸ்ரு ஷ்டியில் உத்சிரு ஷ்டர்கள் உத்தேம் சத்தம் இச்சப்தங்களில் தகாரம் இருப்பதால் இப்படி சொல் லப்பட்டது.

#GUT ON SON SON ENDER DE LE SON DE SON DE LE S

வா செ**ந**ாபதாஸ்ஸா தெத்வ நிரை கா நாலவ உரிதெவ நிரை **மை** இதை கா நாலவ உரிதை வர்கள் கிரை வா வா

ஸ்0-ரா-பா—ப்ரதிஹாரத்தை மத்தியான்னத்திற்குமேல் அபரான்ஹம்வளையி தோள்ள சூர்பதை உபாசிப்பது. அது கர்ப்பங்களுக்காதாரம் அதைஞல்தான் உழிலிரு ந்தும் அவை தீழே வீழாமலிருக்கின்றன.

കുരുപുകളുന്നു. ഈ പ്രത്യായ പ്രത്

ரு பு பு நாட்டா — உபத்ரவத்தை அபராஹ்னம் முதே. லோயங்காலம் வரையிலுள்ள சூர்யஞ்ச உபாசிப்பது. காட்டிலுள்ள மிரு ுங்கள் உதை உபஜீகிக்கின்றன. ஆகை யோல் அடைகளை மனிதிணக்கண்டவுடன் காட்டிலும் குகையிலும் புகுந்து ஒளித்**துக்** கொள்ளுகின்றன.

കുരുന്നു ഉപ്പെട്ടുന്നു കുടുന്നു. കുടുന്നു പ്രവിത്യ പ്രവിത്യ പ്രവിത്യ പ്രവിത്യ പ്രവിത്യ പ്രവിത്യ പ്രവിത്യ പ്രവിത പ്രവിത്യ പ്രവ

புற0-நா-பா—கிதன்ஸாமத்தை அஸ்தமனத்தாச்கு மூன் உள்ள சூர்யனுகை உபோசி ப்பது. இவன் பித்ருதேவகைகளுக்காதாரம் அதற்காகவேச்ராத்தங்களில் பித்ருதே வேகைதகுளே தர்ப்பத்தில் ஆவாஹனம் செப்வதா அல்லது பிண்டங்குளே தேர்ப்ப**த்தில்** வைப்பது. இவ்வாறு ஏழுவிதே ஸாமங்குளோயும் ஸூர்யனுக உபாசிக்கக்க**டவன்.** 

த-பே-சங்—அவ்வாறு உபோசிப்பவன் அப்படிப்பட்டப்ரம்மத்தை அடைவென். கூழுவு முஜிவானா?.

ம0-ரா-பா—ஏழுவீதமான ஸாமங்களோயும் ஸைத் பறைக உபாகிக்க வேணைடு மென்ற சொல்லப்பட்ட பின்பு ஸூச் ர்ம் ணத் தாண்டிப் போகும்பொருட்டு சேவுவை தெமான உபாளுகம் சொல்லப்படுகிறது. இரவும் பசலுமான காலத்தைச் செய்து அத ஞில் ஐகத்தை முடிப்பதிஞில் ஸூசிர்யன் மிருத்யமென்ற சொல்லப்படுகின்று வை ஒழு வித் ஸாமங்களும் தமக்குத்தாம் ஸம்மாயிருப்பன். சகைபரமாத்மாவிற்கு ஸமான மானவை.) இரத ஸாமங்கள் இருபத்தாண்டு அக்ஷாரமாக மை. ஸூரியன் இருபத் சொல்முதலால் ஸாமம் எஞர்யின் ஜயிச்சேத்தக்கது. ஹிங்காரம் என்பதும் பிரஸ்தா உம் என்பதும் மும்மூன்று முத்தாரல்ன் அவை ஒன்றுக்கொன்று ஸமமானவை. () கூடிரிகிதி நுக்கொருடை திடைரையுக்காரம் திறைவிலிவியைக்கை தக்கோ உழ்முறுகிது நிக்காருக்கப்பு வடுகிற திறைக்கொருகியிலில் விலைக்கைக்கு

கூரை இவை அதா நின்வாவா கா நிராவி நிரு திரக்கு மாணி 11ச11

ரு ்-ரா-பா—ஆதி என்பது இரண்டெழுச்து. பிரதிஹாரம் என்பது நா**செ**லழு த்து இதிலிருத்து ஒரு எழுத்தை எடுத்து ஆதில் சேர்த்தால் இரண்டும் சமானமாய் விடுகின்றன.

ஶா0-ரா-பா—உத்தீதமென்பது மூன் 7ருழுத்து உபத்இரவமென்பதா கோலிஷ த்து இதில் ஒரு எழுத்து அதிகம், அதை எருத்தவிட்ட⊤ல் அலையை உமமுய்வி⊕ிகிறன.

ரை 0-ரா-பா—நீ தனமேன்பது மூன்ரெழுத்து தலின் அது சமமாகவேயிருக்கின்ற து. இப்படி இவ்வேழுஸாமக்களுக்கேச் \$த இருபத்திரண்டெழுத்துக்களாகின்றன.

வாகவி நீமை த ுாழி த ുாவொரி த ുகவி தி மொவா உ**கொ உலா** வாழிகெரா ஓாவி தி மொ நவரார் சி திரு இயதி தனாக**் த**ிழி**மாக் ாடு**။

பு பு பு பா — பா தம் பன்னிரண் ் , ரதே ஜி தே, லோகம் மூன்ற , கூர்யன் ஒன்று ஆக இருபத்திரண்டென்ற சொல்லப்படி மதிகைல் இருபத்திரணடா வதான சூர் யூ கோ ஸாமங்களின் இருபத்திரண்டெழுதத்க்கள் இல அடையலாம், இருபத்தி மூன் மூவது எழுத்தை உபாசுப்பதால் சூர்யலுக்கு மேற்பட்டதும் தக்கமே இராத சகருபமான தமான பதத்தைப் பெறலாம்.

குவொடீக்காரிக்றல்) இப⊲பரொடைஸ்ராரிக்றஇயாஜ்பொ வைதியனக்ஷெல்விழா நாதுக்ஸ்லிக்&க்§ு துுஸ்வூவியக் ஸாலொவா ஹெஸாலொவாஷெ ∥கூ!

ரை - நா-பா— இப்படி செழுவித ஸாமங்களியும் சூ்யிண் ஜயிப்பதாகவும் ஸமான மு-கவும் அறிந்து உபாசிப்பவன் இட்பேருக்கும்போதே ஸூர்யிண் ஜயித்து அதனுல் ஸாகோத்சிருஷ்டதை இருப்பன். All the state of t

കുരവർക്കുക്കുമായില്ലും.

நாஸ் ிடத்த துவி

ரு 0-ரா-ப்ா — பெயர் சொல்லாமலே ஐந்து விதமும் ஏழு விதமுமான ஸாமங்கை ளின் உபாசனம் சொல்லப்பட்டது. இனி காயத்ாம் முதலிய பெயர் குறித்து ஸாமு ங்களின் உபாளனம் சொல்லப்படுகின்றது. காயத்ரமென்னும் ஸாமத்தினது. ஹிங்காரத்தை மனதாகவும், ப்ரஸ் தாபத்தை வாக்காகவும், உதித்த்தை கண்ணுகவும், ப்ரஹிதாரத்தைக் கோகவும், பித்னைத்தை ப்ராணணைகவும் உபாடுப்பது. இப்படி இந்தக் காயத்ரஸாமமானு தனது ஐந்து பிரிவுகளும் ப்ராணணிடத்தில் கோக்கப்பட் டிருக்கப் பெற்றது. (க) இப்படி அறிந்து உபாசிப்பவண் இந்திரிய வைகல்யத்தை தனைபையமாட்டான. தீர்க்காயுஸ்ஸு மைடையவனும் தீ பிதியாடு ஜிவிப்பவனும் ஸுந்தா ணம் கோஸ்மிருத்தி கீர்த்கி இவைகளில் அதிகனும் தாதருக்குமுடையை குறைம் விரதமினனுக் குண்டாகும், ரங்-இங்கு சொன்னை தாதருத்குமுடைய மனதுடைமை உபாசனத்தை குண்டாகும், ரங்-இங்கு சொன்னை தாதருத்குமுடைய மனதுடைமை உபாசனத்தைக்கு அங்கம். (க-உ)

#### കുന്പുന്നും വരും

രജി. മൂതു ഉണ്ട്രായ് പ്രാഷ്ട്രത്തു പ്രാഷ്ട്രത്തു പ്രാഷ്ട്രത്തു പ്രാഷ്ട്രത്തു പ്രാഷ്ട്രത്തു പ്രാഷ്ട്രത്തു പ്രാഷ്ടര് പ്രവേശ്യം പ്രാഷ്ടര് പ്രവേശ്യം പ്രാഷ്ടര് പ്രവേശ്യം പ

வாகு≲ஊ ஈுஞ்சிறனு இத் கூ இ

மு 0 - ரா - பா — ஹிங்காரத்தை அக்னியை மதனம் செய்வதாகவும், ப்ரஸ்தாவத் தை அதில் புகை உண்டாவதாகவும் உச்சேத்தை அக்னி ஜ்உலிப்பதாகவும் ப்ரதி ஹாருத்தை தணலாவதாகவும் நிதனத்தை உஃணவதாகவும் உபாசிப்பது. இப்படி ரத ந்தர ஸாருமமானது அக்னியில் சேர்ச்கப்பட்டிருப்பது. (க) இப்படி அதி∗்து உபாச னம் செய்பவன், ப்ரஹ்மவர்ச்சஸ்ஸும் அக்னி தீப்தியும் உண்டாகப் பறைவதோடு தீர்க்காயுஸ்ஸு முதலிய கீழ்ச்சொன்னை பலன்கூளாயும் பெறுவன். அவன் அக்னிக் செதிராக ஆசமனம் செய்யக்கூடா து, காறி உமிழக்கூடா து, இது விரைகம். (க-உ) பன்னிரண்டாவதை கண்டம் முற்றிற்று.

## கம**்**த7மொசும்:வண்:

ഉപദം കൃധരി ക്കാത്രിം കുറിന്നു ഉപധരി ക്കാസ്വാത്രം വേദ്യായി ക്രാവാത്രം പ്രത്യായി പ്രത്യാ

முற - ரா-பா — ஹிவ்காரத்தை ஸெஐ கேதம் செய்வதாகவும், ஸுக்கோ ஷிக்கச்செய் வதாகவும், உத்தீத்த்தை ஒரு பெருக்கைகூல் கூடப்படுப்பதாகவும் பரதி ஹாரைத்தை ஸ்திரீக்கு முகமுகப் படுப்பதாகவும், இதனத்தை ஸ்திரீஸங்கமமாகவும் அதன் முழ வாகவுக் உபாசிப்பது. இப்படி உரமுதேல்ய ஸாமமானது வாயு ஜலம் என்றும் மிது னைத்தில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளது. (க) இப்படி அறிந்து வாமுஸேல்ய ஸாமத்தை உபா சிப்பவன் எப்போதும் ஸ்திரீவியோகத்தை அடையமாட்டான். ரேதேஸ்ஸு மீணைகா மல் ஆண் பெண் ஆண் பெண் இகப் பிள்ளேகுளைப் பெறுவன், தீர்க்காயுஸ்ஸு முத லிய மற்ற பலன்குளும் அடைவன், இவன் தன் ஸங்கமத்தை விரும்பும் எந்தேஸ்தி ரீமையும் விடக்கூடாது. இதுவிருதம். பரஸ்திரீகமனம் செய்யக்குடாடு தண்ணும் விதிகள் இவ்வுபாஸனம் தவிர மற்ற விஷையத்தில் பிரவர்த்திப்பது இவ்வுபாஸனத்தை க்கிதை அங்கம். (உ)

#### കുന്നു ചാന**്** സംബ്യം:

စ္ႏုိင္ငံႏွင့္ ေရး ရသည္တို႔ စစ္သည္တို႔ အေနျပည္သည္ကို အေနျပည္တို႔ အေနျပည္သည္ကို အေနျပည္သည္ကို အေနျပည္သည္ကို အေနျပည္သည့္အေနျပည္သည့္အေနျပည္သည့္အေနျပည္သည့္အေနျပည္သည့္အေနျပည္သည့္အေနျပည္သည့္အေနျပည္သည့္အေနျပည္သည့္အေနျပည္သည့္အေနျပည္သည့္အေနျပည္သည့္အေနျပည္သည့္အေနျပည္သည့္အေနျပည္သည့္အေနျပည္သည့္အေနျပည္သည့္အေနျပည္သည့္အေနျပည္သည့္အေနျပည္သည့္အေနျပည္သည့္အေနျပည္သည့္အေနျပည္သည့္အေနျပည္သည့္အေနျပည္သည့္အေနျပည္သည့္အေနျပည္သည့္အေနျပည္သည့္အေနျပည္သည့္အေနျပည္သည့္အေနျပည္သည့္အေနျပည္သည့္အေနျပည္သည့္အေနျပည္သည့္အေနျပည္သည့္အေနျပည္သည့္အေနျပည္သည့္အေနျပည္သည့္အေနျပည္သည့္အေနျပည္သည့္အေနျပည္သည့္အေနျပည္သည့္အေနျပည္သည့္အေနျပည္သည့္အေနျပည္သည့္အေနျပည္သည့္အေနျပည္သည့္အေနျပည္သည့္အေနျပည္သည့္အေနျပည္သည့္အေနျပည္သည့္အေနျပည္သည့္အေနျပည္သည့္အေနျပည္သည့္အေနျပည္သည့္အေနျပည္သည့္အေနျပည္သည့္အေနျပည္သည့္အေနျပည္သည့္အေနျပည္သည့္အေနျပည္သည့္အေနျပည္သည့္အေနျပည္သည့္အေနျပည္သည့္အေနျပည္သည့္အေနျပည္သည့္အေနျပည္သည့္အေနျပည္သည့္အေနျပည္သည့္အေနျပည္သည့္အေနျပည္သည့္အေနျပည္သည့္အေနျပည္သည့္အေနျပည္သည့္အေနျပည္သည့္အေနျပည္သည့္အေနျပည္သည့္အေနျပည္သည့္အေနျပည္သည့္အေနျပည္သည့္အေနျပည္သည့္အေနျပည္သည့္အေနျပည္သည့္အေနျပည္သည့္အေနျပည္သည့္အေနျပည္သည့္အေနျပည္သည့္အေနျပည္သည့္အေနျပည္သည့္အေနျပည္သည့္အေနျပည္သည့္အေနျပည္သည့္အေနျပည္သည့္အေနျပည္သည့္အေနျပည္သည့္အေနျပည္သည့္အေနျပည္သည့္အေနျပည္သည့္အေနျပည္သည့္အေနျပည္သည့္အေနျပည္သည့္အေနျပည္သည့္အေနျပည္သည့္အေနျပည္သည့္အေနျပည္သည့္အေနျပည္သည့္အေနျပည္သည့္အေနျပည္သည့္အေနျပည္သည့္အေနျပည္သည့္အေနျပည္သည့္အေနျပည္သည့္အေနျပည္သည့္အေနျပည္သည့္အေနျပည္သည့္အေနျပည္သည့္အေနျပည္သည့္အေနျပည္သည့္အေနျပည္သည့္အေနျပည္သည့္အေနျပည္သည့္အေနျပည္သည့္အေနျပည္သည့္အေနျပည္သည့္အေနျပည္သည့္အေနျပည္သည့္အေနျပည္သည့္အေနျပည္သည့္အေနျပည္သည့္အေနျပည္သည့္အေနျပည္သည့္အေနျပည္သည့္အေနျပည္သည့္အေနျပည္သည့္အေနျပည္သည့္အေနျပည္သည့္အေနျပည္သည့္အေနျပည္သည့္အေနျပည္သည့္အေနျပည္သည့္အေနျပည္သည့္အေနျပည္သည့္အေနျပည္သည့္အေနျပည္သည့္အေနျပည္သည့္အေနျပည္သည့္အေနျပည္သည့္အေနျပည္သည့္အေနျပည္သည့္အေနျပည္သည့္အေနျပည္သည့္အေနျပည္သည့္အေနျပည္သည့္အေနျပည္သည့္အေနျပည္သည့္အေနျပည္သည့္အေနျပည္သည့္အေနျပည္သည့္အေနျပည္သည့္အေနျပည္သည့္အေနျပည္သည့္အေနျပည္သည့္အေနျပည္သည့္အေနျပည္သည့္အေနျပည္သည့္အေနျပည္သည့္အေနျပည္သည့္အေနျပည္သည့္အေနျပည္သည့္အေနျပည္သည့္အေနျပည္သည့္အေနျပည္သည့္အေနျပည္သည့္အေနျပည္သည့္အေနျပည္သည့္အေနျပည္သည့္တ

ஜ் உிடர் உப• உம் ஒரு தக்க உடி கி தை வுளைர் £ பா ு படத்ற கி ிடிற்ற அதன் டி கிரிய வடி உழை **வரி வுடி தன்**ட வாளவறை ⊊ ஊ <sup>பி</sup> ஊக்டத்ற உி செபி ட உறை சி சக்**ஸ் ிய் செடி** 

மு 1- ரா-பு — ஹீ ந்கா ரச்னத உதயமாகும் சூர்ய குகைவும், ப்ரன்தாவத்தை உதய மான சூர்ய குகவம் உத்தேததை மத்பான்ன சூர்ய குகவும், ப்ரதிஹாரத்தை அப ராஜன சூர்ய குகவும் உருச்ப்பது, இப்படி பிருஹைச் என்னும் ஸாமமானது சூர்ய கிடத்தில் சேர்க்கப்பட்சள்னது. க) இவ்வாறு அறிந்து உபாசிப்பவன் தேஜேஸ்ஸை-அகளி தீடனம் இடையைகினாக் தீர்க்காயுஸ்ஸு- முதலிய சிழ்ச்சொன்ன பலன்களே யம் டெறவன். சூர்யுன் தடிக்கும்போதும் இகன் சூர்யினை நீந்தியாமலிருக்கடையன். இது விருத்தம். இதில்சேஜேஸ் ஸுகன்பது சேர்ரத்தின் சோடை செழ் பிருஹைமைவர்ச்சஸ் சு- எனரது. ச-ல சதுத்தானம் அத்தியமனும் இவைகளால் பிறாது கொக்கி. (உ)

കുന്നുക്കുന്നുവയും.

കുന്നു പ്രായായില് പൊണ്ട് എന്നു എട്ടായില് പ്രായായില് പ്രവയില് പ്രവയില് പ്രവയില് പ്രവയില് പ്രവയില് പ്രവയില് പ്രവയില് പ്രവയില് പ്രവയില് പ്രായായില് പ്രവയില് പ്രായായില് പ്രവയില് പ്രായായില് പ്രവയില് പ്രവയില

ണ്ട് ജുവ്യവാഹം ഇത്വുമാള് അവ്ലൂ ജിപ്പത്ത് പ്ലൂം മുത്രുമുത്തി അവ്യാള് അവ്ലൂ ജിപ്പത്ത് പ്ലൂം മുത്രമുത്തിക്കാള് ഉ സ്താഹംഥക്തവും സ്താഹം അവ്യാര്യത്തെ പ്രാവേശ്യാള് ഉപ്പോള് ഉപ്പാര്യാള് ഉപ്

070 - ரா-பா— ஹிக்ராரத்தை கீர்கொண்டு உலாவும் மேகமாகவும் ப்ரஸ்தாவத் தை தூற்றும் மேகமாகவும் ப்ரதிஹாரத்தை மின்னுவதும் இடிப்பதுமான மேக**மாக** வும் நிதனத்தை மழைபெய்யும் மேகமாகவும் உபாசிக்கக்கடவன். இப்படி வைரூ படுமன்தும் ஸாமமானது மேகத்தில் கோக்கப்பட்டுள்ளது. (க) இவ்வாறு அறிக்து அந்த வைருபசாமத்தை உபாசிப்பவன் நாநாவிதமும் அழகுமான உருவமுடைய பச க்களே (சங்-ஆ9 பசு முதலியவைகளே) அடைவகோடு இர்க்காயுஸ்ஸு முதலிய இழ் ச்சொன்ன பலன்களேயும் அடைவன், இவன் மழைபெய்யும்போது மேகங்களே நிர் திக்கலாகா த. இதுவிரதம்.

கூழெருவருவேணு.

வஸதொ ஹிகா ரொ தீ, ஓ. வ. நாவொவஷா உ ஃ **ம**ு முக தி

ന്യാ സം ആര് പ്യായ്യായുള്ള പ്രായ്ത്രം പ്രായ്ത്രം പ്രത്യായില്ലാള് പ്രായ്ത്രം പ്രായ്ത്രം പ്രായ്ത്രം പ്രായ്ത്രം പ്രായ്ത്രം പ്രായ്ത്രം പ്രായ്ത്രം പ്രായ്ത്രം പ്രായ്ത്രം പ്രാത്യം പ

ரு 0- ரா-பா — ஹி ங்காரத்தை வஸக்தமாகவும் ப்ரஸ்தாவத்தை க்டீவ்குமாகவும் உத்தேரத்தை வெர்வதரு தேவாகவும் ப்ரதிஹாரத்தை சரத்ரு தெவாகவும் நிது தத்தை ஹே மந்தரு துவாகவும் உபாசிப்பது, இப்படி வைராஜ மென்னும் சாமமானது ருதுக்களில் கோக்கப்பட்டுள்ளது. (க) இவ்வாது அறிந்து உபாசிப்பவன் ஸந்தோனம் பசுக்கள் பிருஹைமதேஜஸ்ஸு இவைகளும் விளெங்குவதோடு தீர்ச்சாயுஸ்ஸு முதலிய இழ்ச்

# சொன்னைபலன்களோயும் பெறுவன், இவன் ருதோட்கினிற்றிக்குக்கூடாதா. இதுவிரைதம், காயலோவு உரு இவனார்.

மும் ரா-பா-ஹி ங்காரத்தையூமியாகவும், ப்ரண்தாவுத்தை ஆகோசமாகவும், உத் இதேத்தை ஸ்வோர்க்கமாகவும், ப்ரதிஹாரத்தை திக்குக்களாகவும், நிதனத்தை ஸமுத்ர மோகவும் உபோசிப்பது, இப்படி செக்வெரி பென் இம் சாமமானது இலாகமாக உபாசிக் கத்தேக்கது. (க) இவ்வாறு அறிக்து உபாசிப்பவன் உயர்த் இலாகங்கின அடைவை தோடு இர்க்காயுள்ளு முதலிய பலன்கினாயும் அடைவென், அவன் லோகங்கினே நிக் திக்கலாகாது. இதுவிருதம்.

#### ಹ**ು**ಹಾರ್ಯಾಕಿಗುತ್ತಿರುತ್ತು.

നുംബംപ്രായിക്പര്യായുന്നു ത്രുവേഷം പുരുപ്പുന്നു പുരുത്തു. ആവം ആവം ആവം പുരുപ്പുന്നു പുരുത്തു. ആവം ആവം ആവം ആവം ആവം

തെമായുകളുട്ടുവരുക്കുന്നുള്ള അപ്പുള്ള പ്രത്യാഗം എത്ത് തുട്ടു ആ തുന്നുകളുട്ടുവുന്നുകൾ എത്ത് പ്രത്യാഗം എത്ത് തുട്ടുവുന്നു വള്ള അവസ്ഥാര്യം വിത്രം വിതരം വിത്രം വിതരം വിത്രം വിതരം വിതരം

**ു** പ്രാഹക്യുല്ലാട്ടും പടി

மு 0 – ரா-பா— ஹிங்கா ரத்தை அஜமா ்வுக்ப் ரஸ்தாவத்தை ஆவியாகவும்.(இவை இ ரண்டும் ஆடுகளின்பேதங்கள்.) உத்தேத்தைப் பசுவாகவும் பர இஹாரத்தைக் குதிகை யாகவும் நிதனத்தை புருவூனுகவும் இப்படி ரேவிகி என்னும் ஸாமத்தை பசுக்க னாக அறிந்து உபாசிப்பவன் பசுக்குள் அடைவதோடு திர்க்காயுஸ்ன⊸முதலிய கீழ்ச் சொன்ன பலன்களேயும் அடைவன். அவன் பசுக்களே கிந்திக்கலாகாது. இது விரதம்.

#### കുരത്തികു<u>ന്നു</u> ചെത്തും:

ஶ ு-ரா— ஹிங்காரத்தை சமிராக அம்ப் இணைத்தா மத்தை த்தோலாகவும் உத்தேத்தை மாம்ஸமு கவும் ப் இத்தொரத்தை சாலும்பாக அம் நிதனுத்தை மேஜ்ஜாவாகவும் இப்படி மெஜ்ஞாயஜ்ஜியடிகென்னும் ஸாமத்தைை அங்கமாக ஆறிர்தை உபாசிப்பவன் அங்கமூர்த்தி உடையம் ஞெவன். எவ்விதமு ன அங்கலை செல்பமும் உண்டோகு! திர்க்காயிஸ்ஸு -முதலிய மத்ற பலன்குளேயும் அடையைன். இயின் ஒரு வரு ஷம் ம⊄ம்ஸபை கூணமை செய் யக்கூடாது. அல்லது எப்போதும் ம⊄ம்ஸபை கூணைம் செய்யக்கூடோது. இதாவிரதம்.

## കുലമിംഗ്യാഖത്തു.

കുമ്പാവര്ക്ക് പ്രതുടെയും കുറും പ്രത്യായ പ്രത്യായിലെ പ്രത്യവര്യായിലെ പ്രത്യായിലെ പ്രത്യായ

ബ്പ് ഈ യാലയുളള് ക്ക്കാ ∥ടി പ്രോഗ് ഇത്തുളള്ള പ്രത്യായുള്ള പ്രോഗ് ആപ്പായ പ്രത്യായുള്ള പ്രത്യായുള്ള

ு ப− 9 ா— 9 வி ங்க \* 7 த் தை தை க்கி போ கவெம் ப் நஸ்தா வத்தை கடாயுவாகவும் உத்தேத் தை ஸூர்யஞுகவும் ப் 7 திஹா ரத்தை இக்கைத் சங்களாகவும் இத்து உபா சிப்பஸன் இந்த இப்படி ராஜனம் எனனும் ஸாமத்தை இதேவதையாக ஆறிந்து உபா சிப்பஸன் இந்த தேவதைகளி ஒடைய இலாகத்தைசயாலதை. ஸம்பத்தைகமாவது, போகத்தையாவது, அடைவன். ப்ராடு உணர்கள் ப்ரத்பக் தைகே இனைதைக இனைன் ஹ ச்ருத்களில் கூறப்புகத லால் இவர்கள் ப்சாற்மணார்கினா இந்திக்கலாக து, இது வீசைதம். (க-உ)

தான் உபாசில்கும் தேவதையின் லோசத்தில்போய்ச் சேருவதை ஸாரிஸாக்யம். அதன் ஸம்பத்தைப்போன்ற ஸம்பத்தைப்பெறுவை, மையை ்டைமேறை. சங்—ஒருதேஹ மோகச் சேர்த்துவிடுவது ஸாயஜ்பம்.) சங்-அந்த தேவைதையின் போகத்துக்கு ஸமா னமான போகத்தை அடைவது ஸாயஜ்யம்.

## കുന്നു അതിം ശാം ബത്ത്യം

# ണ്ടായു പ്രാഗ്ത്യായുട്ടു പ്രാഗ്യായുട്ടു പ്രാശ്യായുട്ടു പ്രാഗ്യായുട്ടു പ്രാശ്യായുട്ടു പ്രാഗ്യായുട്ടു പ്രാശ്യായുട്ടു പ്രാശ്യായുട്ട് പ്രാശ്യായുട്ടു പ്രാശ്യായുട്ടു പ്രാശ്യായുട്ടു പ്രാശ്യായുട്ടു പ്രാശ്യായുട്ടു പ്രാശ്യായ

பு ு-ரா— ஹிங்காரத்தை ருக்யஜு-ஸ்ஸு- ஸாமம் என்னும் மூன்று வேதமாகவும், ப்ரஸ்தாவத்தை மூன்று லோகங்களர்கவும் உத்தேத்தை அக்னி வாயு ஸூ-ர்யன் இம் மூவராகவும், ப்ரதிஹாரத்தை ககூஷத்ரம் ஐலம் கிரணம் இது களாகவும் நிதனத்தை ஸர்ப்பம் கந்தர்வர்கள் பித்ரு தேவதைகள் இது களாகவும், இப்படி ஸாமஸமூதாயத் தை ஸர்வமுமாக அறித்து உபரசிப்பவன் (ரங்—தான நீ கோக்கும் பலன்கள் எல்லா வற் றையும் அடைவன்) சட்டைதானே பரப்ரஹ்மேமாக ஆய்வி இவான். (கஉ)

## • കാധകുന്മിംഗരുമേത്തും.

பொது-தாத்— இப்படி ஸாமோயாஸனம் சொல்லப்பட்ட பின்பு இதில் உத்கா தாவிற்குரிய கானஸாடபத்த உபதேசிக்க படுகிறது. விருஷபத்தின் குரல்போன்ற குரலால் ஸாமத்தை கானம்செய்வதை பசுக்களுக்கு ஹிதமானது. (சங்—அதைகோன் விரும்புகிறேகென்று யஐமானன் அல்லது உத்காதா கீ'னக்கிறது. (ரங்—அதை இ வன விரும்பக்கடலன்.) (உத்காணமானது அதனிக்ய தேவைதையாக உடையது. அதையும் விரும்புகிறேகெனன்று செங்—பா.)

மு0-ரா—இன்ன சாமம் என்ற குறிப்பிடாத துக்குப்ருஹ்மாவும் பைவ்டமோன ஸாமத்திற்கு வாயுவும் அதிகப்ரயத்னத்தொடுகொல்லப்படுவ தம் லக்ஷ்ணமுமானகா னத்திற்கு இந்திரனும் தேவைகைகள். ரங்—அஸ்பல்டமாகச்செய்யும் உத்கானத்தி ந்கு அக்ளியும் ஸ்பவ்டமாகச்செய்யும் காரனத்திற்கு பருஹ்மாம் மிருதேவும் லக்ஷ் ணைமுமான கானத்திற்கு சூலாமனும் ச்லக்ஷணமோனசானத்திற்கு வாயுவும் பலமான தேரயத்தனத்தோடு செய்யும் கானத்திற்கு இந்திரனும் தேவைதைகள்.

பொது-தாத்—க்ரௌஞ்சபக்ஷியின் குரல்போன்றகானத்திற்கு பிருஹஸ்பதியும் உடைக்கு வெண்கலத்தின் சத்தம் போன்றகாரனத்திற்குவருண ணும் தேவதைகள். வருணணே தேவதையாகக்கொண்ட இருதகானம் கீங்கலாகமற்றவையெலலாம் உயா ளிக்கத்தக்கவை.

ரங்—அவ்வரகானங்கள் அந்தந்த தேவைதைசீனப்ரீதி பண்ணிவைப்பன். (க)

ஶ௦-ரா—தேவதைகளுக்கு மரணமில்லாமையையும் பிச்ருக்களுக்குஸ்வதையையும் மனிசர்களுக் காசைகளேயும் பசுக்களுக்குப்புல் ஜலம் இவைகுுபோயும் மஜமானனுக்கு ஸ்வர்க்கத்தையும் எனக்கு அன்னத்தையும் இதனுல் ஸாங்க்குறே என்றை கானம் செய்யக்கடவன்- இப்பலன்களே மனதில் தியானம் செய்து கொண்டு ஸ்வரம் முதலியது பிசகாமல் ஸ்தோத்ரம் செய்யக்கடவன். (உ)

முல-ரா— ஆகாரம் முதலிய அச்செழுத் காக்கொல்லாம் இந்திரு அக்கும் ஆணையு இந் நான் செழுத் குகளும் பிருஹ்மாவுக்கும், ககாரம் முதல் மகாரம் வணையில் உள்ள இரு பைத்தைக் செழுத் குகளும் மிருத்யுவுக்கும் அவயவன் தானத் இலிருப்பனவாம் இவ்வித மாகசான விசேவுகம்மு செலியதை யறிந்தாகானம் செய்யும் உத்காதா வைக்குறித்த நீஸ் வரம் பிசுசிச்சொன்கும் என்றுயாராவது சேட்பாளு இல் நாண் இந்தர**ுனா** சரணம் வைடைந்த வளுடுலின் அவனே உளக்குத்தக்கபடி விடை ஆளிப்படினைன்றிவ்வு**த்காதா** அவனுக்குப்பதில் சொல்லக்கடையன்.

ന്ടുറുട്ടും ുതു പ്രമാധികുന്നു തിലി അവ്രഹ്യക്കാഥത്തുകുട്ടും പ്രമാശ്യായിലെ ഉത്യായത്തുക്കാന് മുത്തുക്കാന് ഉയയും പ്രതാശ്യായിലെ ഉത്ത്യം പ്രതാശ്യായിലെ ഉത്ത്യം പ്രതാശ്യായിലെ ത്രായ്ക്കാരുന്നും പ്രത്യായിലെ ത്രായ്ക്കാരുന്നും പ്രതാശ്യായിലെ ത്രായ്ക്കാരുന്നും പ്രതാശ്യായിലെ പ്രത്യം പ്രതാശ്യായിലെ പ്രതാശ്യായിലെ പ്രതാശ്യായിലെ പ്രതാശ്യായിലെ പ്രത്യായിലെ പ്രതാശ്യായിലെ പ്രത്യം പ്രത്യം പ്രതാശ്യായിലെ പ്രത്യം പ്രത്യായിലെ പ്രത്യം പ്രതാശ്യായിലെ പ്രത്യം പ്രത്യം പ്രത്യം പ്രത്യം പ്രത്യം പ്രതാശ്യായിലെ പ്രത്യം പ്രത്

ு - நா— ஆக்வாறே நீ ஊட்டி மென்று சொல்லப்படும் முவக்கை இவ்வக்கதோற் களில் பிசகிவிட்டாயென்று யாடாவது சொன்னுல் அவனுக்கு நான் பிருஹ்மாவை சரணமடை நத்த குதலால் அவனூ உள்<sup>®</sup>ன சூட்ணமாக்குவா சொன்றும் ஸ்பர்சமென் று சொடலப்பட்டக் முதல் மவனாயி ஹள்ள எழுத்துக்களில் பிசகிச்சொன்றையென் நாயாநாவது சொன்னுல் உன் பிருத்யவைசாணமடைந்தவனை **தலால் அவன் உன்** இனைபஸ்மமாக்கு வ*செனைறும் பதில் சொல்லக்கடவன்*. (ச)

ത്തെ സ്പൂരിക്കുന്ന പ്രത്യാവ പ്രത്യാവം പ്രത്യവം പ്രത്യാവം പ്രത്യാവം പ്രത്യാവം പ്രത്യാവം പ്രത്യവം പ്രവ്യവം പ്രത്യവം പ്രവ്യവം പ്രത്യവം പ്രത്യവം പ്രത്യ

பு பு பாடா நான் இந்திரு ஹுக்கு பலத்தை உண்டு பெண் ஹுகிறேன் என்று இயானித் அக்கொண்டு எல்லா அக்குக்குள்யும் சப்தத்தோடும் பலத்தோடும் சொல்லக்கடவன் ப்ரஹ்மாவிற்கு ஆக்மாடைக்கொடுக்கிறேனென்று த்யானித் அக்கொண்டு ஊஷ்முற் கூடா உள்ளடக்கியாவது வெளியில் கக்கிட்டாவது உச்சுரியாமல்லில் மிருத்யுவிடத் தில் நின்றம் என் ஊோகான காத் அக்கௌள்ளுகிறேகெனன்று தியானித்துக்கொண்டு லேவாங்குளே மெள்ள அவசுரமின்றி சொல்லக்கடவன். ர**ா — அ**ச்சுக்கூளுக்கிரமாப்ச் சொல்வது இர்திரனுக்கு பலத்தைதருகிறது இப் படியே மேலும்பொருள்கொள்ளுவது எழுக்திகுறைவாகச்சொல்வதுக்ரஸ்தம்(உள் ளடக்கிச்சொல்வது) வேகமாய்ச்சொல்வது நிரஸ்தம் (வெளியில் கக்கிச்சொல்வது

കുരുപ്പെടും പ്രവാഹം പ്രത്യം പ്രവാശം പ

பு 00 — ஒங்காரத்தின் உபாளனத்தை விதிக்கும் பொருடையி இதகண்டம் ஆரம்பி க்குப்படுகிறது தா மமானத மூன்ற பிரிவாகப் பிரிக்கப்படும் யாகம் வே தியபானம் தா னம் இவை செய்தல் அதாவது கிருஹஸ்தாச்ரமம் ஒன்று தயஸ்ஸு - செய்தல் அதா வதை வானப்பிரஸ்தாச்சரமம் ஒன்று ஆசார்யன் வீட்டில் அவனுக்குப்பணிவிடை செ ய்து கொண்டு எல்லாகாலச்தையும் போச்கு கிற கைக் டிகப்ருஹை மசாரி ஆச்ரமம் ஒன்று இம்மூன்ருச்ரமத்திலவர்களும் புண்யலோகஸ்கண் ஆடையவர்கள் ஒங்காரத் தைகையே № ச்சாரணம் செய்யும் ஸுக்யாஸாசரமத்திலவன பரப்ருஹ்மமாகவே ஆய் விடுவான்.

ரா—தபஸ் என்பது இருவருச்கு முண்டாதலால் வானப்ரஸ்தனேயும் ஸன்மா ஸியையும் சேர்த்து ஒன்முகச்சொல்லப்பட்டது இர்கான்கு ஆச்ரமங்களிலும் தங்க ளுக்குரியகடமையோடு நடப்பவர்சள் புண்யலோகங்களே ஆடையார்கள் இவர்களில் பருஹ்மக்கியான முடையவர்கள் மோகுதத்தை அடைவார்கள்.

ஶ௦ - ரா—ப்பஜாபதியானவர் ஸாரமான திதை ென்றியும் பொருட்டு லோகங்க் கோ யெஸ்லாம் ஆராய்ந்தார் அவரது புத்தியில் மூன்ற டேதங்கள்ஸாரமாகத்தோன்றிய தா. அதை ஆராயந்தார் பூர்புவஸுவ; என்வது ஸராமாக ஏற்பட்டது மறுபடி ஆரா ய்ந்தார் ஒங்காரம் ஸாரமாக ுற்பட்டது இஃவசினல்லாம் இவ்வோங்காரத்தில் கட் டப்பட்டிருக்கிறது ஒங்காரமே இசெல்லாமாயிருக்கிறது.

அ-பே— இங்குப்ரஜாபதி யொன்று விராட்புரு ஷுன்ச் சொல்று கிறது.ஒங்கார ஏவேதேச்ம் ஸாவம் என்று மறுபடி சொன்ன த ஆதாவிஞல். (2-கூ-ு)

കുരുതിപ് ം വരു ചെടുത്തു.

சாரித் உடி வான உதாத் உிய நாடின் ஏறிவுக் மேனி நடி முகியணம் இந்தி வான உது திய இமை நடி விறிவுக் முகியம் உடியணம் இந்து வான் நடிக்கால் இந்திய இமை நடி விறிவர்கள் கிறிவர்கள்

ஶoo-ரா—ப்ரஸக்தா நு ப்ரஸக்தமாகக் கர்மத்தின் அங்கமானசெலஉபாஸனங்கள் சொல்லப்ப@கென்றன வே தம் அலிர்த பிராமணர்கள் சொல்லுகிருர்கள். ப்ராதஸ்ஸ வனத்துக்கு வஸுக்களுகும் மாத்தியர்தினஸவரத்திற்கி ருத்ரர்களும் த்ருகீயஸவனத்திற்கு ஸூர்பர்கள் விச்வேதேவர்கள் இவர்களும் அதிபதிகளாகையால் முறையே பூமி ஆகாசம் ஸ்வர்க்கம் என்னும் மூன்றலோகங்களும் அவர்கள் வசமாய் விடுகி னறனவே.

ജേയും എപ്പെടും നേയിം ഉത്തെ പ്രമായില് വിവേദ്യം പ്രമായില് പ

ஶ௦-ரா—யாகம்செய்யும் யஜமானன் ஆடையவேண்டியதாய்கோகமொன்றம் மிகுதியாகக்காணுமே தான் போகவேண்டியலோக மி ஓ வென்ற அவனுக்குத் தெ ரியாமல் போனுல் அவன் எப்படியாகம் செய்ய ஆரம்பிப்பன். ஆதலால் இனிசொல் லப்போகிற விஷயததை அறிக்தவனே யாகம் செய்யக்கடவன்.

ു എസ് ും ട്ട്⇔നടപ്പെഴു പരിക്കുന്നു. പരിക്കുന്നു എ ലം ല മാം പ്രവാഹ പാട്ടായില് പാട്ടായില് പാട്ടായില് പാട്ടായില് പാട്ടായില് പാട്ടായില് പാട്ടായില് പാട്ടായില് പാട്ടായില്

ரு o-ரா—ப்ரா சர துவாகம் ஆரம்பீப்ப சற்கு முன்னமே கார்ஹபத்யாக்ளிக்குப்பி ன்னுல் வடக்குமுகமாக உட்கார்த்து வஸுக்களேதேவதையாக்கிக்கொண்டு மேல்வரு ம் ஸாமத்தை அவன் கானம்செய்யக்கடவன்.

ெறைக்கூராருவோவாணு ஆடி,க,க, வமெ ு ஆராவயு நாரக,க, க, கட்டை ை கைகுட,க,கையாகக்க, உ, ச, நடைஉசி ∥ச∥

ஶ௦௦-ரா—ஒ அக்னியே ஃ பூலோகத்தின் வழியைத்திறப்பாயாக என்பதாம் பூ லோகத்தின்போகங்களே அஜுபவிக்கு ்பொருட்டு அவ்வழியாக நாங்கள் உன்னோப் பார்க்கக்கடவோம், என்ப.ஏ இதன்பொருள்.

കരുടെ പടാലുള്ള പുരുത്തു പുരുത്തു പുരുത്തു പുരുത്തം കുരുത്തു പുരുത്തു പുരുത്തു പുരുത്തു പുരുത്തു പുരുത്തു പുരുത കരുടെ പുരുത്തു പുരുത

பர0-ரா—பிறகு மேல்வரும் மந்திரங்களால் ஹோமம்செய்யச்கடவன் பூலோக த்திலுள்ள அச்சினிக்கு நமஸ்காரம் யஜமான ஞைசிய எனக்கு உணதுலோகத்தைக்கொ டுக்கச்கடவாயாக நான் மரணமடைந்த பின்பு இந்தலோகததிற்கு வருவேஞக இப் படிஹோமம் செய்வதை கதவைத்திற என்று சொல்லிச்கொண்டே அலன் மரணமா னவுடனே அந்தலோகத்திற்குப் போசிமுன் இப்படி ஜோமம் செய்யப்பட்ட வளை தேவதைகள் தங்கள் லோகத்தை இந்த யஜமான ஹக்குச் கொடுக்கின்றன. (இ-ம)

வ-ராராய் நிற்கை நலை நாவாகருணா இவகை நாறிப் நிற்கை நாறிப் நிற்கை நாறிப் நிற்கை நாறிப் நிற்கு ந

ള സ്ട്റത്മും ∥ഘം∥

மா - பா த்யக்கின் ஸை வா ம் ஆரம்பிப்பதற்கு முன்னே தக்ஷி ஹைக்கினி பின் தின் வை வடக்கு முகமாக உட்கார்க் தை கொண்டு ருத்ரின் தேவை தையாக உடையடு இர சு அரு தேவ் தை வகையாக உடையடு இர சு அரு மூ வர் வரு முக்கி வர் ஸ்ரி மற்ற வகளுக்கு முன்போலவே நாஜயாய்- ஆகாசலோகத்தை அடைவதற்காக, மற்ற வைகளுக்கு முன்போலவே பொருள்.) கானம் செய்து அந்திக்கூலோகத்தில் வானம்செய்யும் வாயுவுக்கு கமண் காரம். எனக்கு சீ அந்த லோகத்தைக்கொடுப்பாயாக, கான்மரு ணைத்துக்குப் பிறகு அங்கேவருவே தைக்கு வரை ஹோமம் செய்யக்கடவன். இவன்மரணை மடைக்க உடனே கதவைச் திற என்று சொல்லிக்கொண்டே ஆகாச லோகத்தை அடைவன். அவ இக்கு குத்ரர்கள் மாத்யக்கினை வை துதின் பலமாகிய ஆகாசலோகத்தை தகை கெடிக்கிறுர்கள்.

முல் நாடத்ரு தியஸ்வன த்தை ஆரம்பிப்பதற்கு முன்னே ஆகவனியாச்னியின் பின்னுல் வடக்குமுகமாக உட்கார்ந்து ஸூர்யின் தேவதையாக உடைய 'இரைக் ஆராம்...... வூராமா ஆராய்'' என்னும் ஸாமத்தையும், விச்வே தேவர்களே தேவ தையாக உடைய 'இரைக் இரைக் கையாக உடைய 'இரைக்கு நிற் ஸாமத்தையும், விச்வே தேவர்களே தேவ தையாக உடைய 'இரைக்கு நிற் ஸாமத்தையும், விச்சிவ தேவர்களையில் மாகத்திர் ஸாமத்தையும், (ஸ்வாராஜ்யம்-ஸூர்யினப்போல் ஆகாசலோகத்தில் ஸ்வர்க்க இரையிருப்பது. ஸாம் ராஜ்யம்-உத்தமைன் ஸ்வர்க்க விசுவே தேவர்களுக்கும் நிற்கள் இரையிருப்பது. ஸாம் ராஜ்யம்-உத்தமைன் ஸ்வர்க்க விசுவே தேவர்களுக்கும் நிற்கள் விசுவர்க்க லோகத்திற்கு வரக்கடிவேனுக்கு கிறைக்கு கிறையாமம் செய்யக்கடிவன். இவன் மரணை மடைந்த உடனே கத்தைம் கொகுக்கக்கடிவிருகள் என்று தொல்லிக்கொண்டே ஸ்வர்க்கலோக த்திற்குப்போகிறுண். இவனுக்கு ஸூர்யர்களும் விச்வே தேவர்களும் திருதியஸ்சன திதின் பலமாகிய ஸ்வர்க்கலோகத்தைக்கொடுக்கினுர்கள். இதை அறிப்வன் யாகக் களின் தத்வத்தை அறிக்கவகும். ''யேவைம் வேத என்று'' மறுபடி சொன்ன அவர்க்கியாயம் முடிக்குதைக்காட்டுகிறது. (கேக்)

மத்வ—இவ்வத்தியாயத்தில் சொல்லப்படும் சப்தங்கள் எல்லாம் வீஷ்ணுவை பே சொல்லுகின்றன. வர்வஜகத்சாரணபூதனுன வீஷ்ணுவை அறியாமையால் ஸா நத்தில் ஜீவன் அகப்பட்டுக்கொண்டு துக்கப்படுகிமுன். வீஷ்ணு வர்வம்யாபீ. அக்னிமுதலிய தேவதைகளின் அந்தர்யாமியாகிய விஷ்ணு இவன் அடையடிலண் டிய வேளகங்களுக்குத் தடங்கலானவைகளே நீக்கி அவைகளேக்கொடுக்கிருர். ஜீவாத் மாவிற்கும் பரமாத்மாவிற்கும் பேதம் உண்மையானது. விஷ்ணுவே ஸர்வோத்தமமான பரதேவதை.

தி திய**்**புவாலகஸ்லோவு:.

## ചെംഗളം ചെടുത്തും. ചെയ്യുന്നും ചെട്ടുന്നും ചെംഗം ചെയ്യും.

ന്നും പ്രത്യായ ക്രമ്മുന്നും പ്രത്യായ ക്രമ്മുന്നും പ്രത്യായ ക്രമ്മുന്നും പ്രത്യായ പര്യായ പരവര്യായ പരവര്യായ പര്യായ പര്യായ പരവര്യായ പരവര്യായ പര്യായ പരവര്യായ പരവര്യായ പര്യായ പര്യായ പര്യായ പര്യായ പര്യായ പര്യായ പരവര്യായ പര്യായ പര്യായ പര്യായ പര്യായ പര്യായ പര്യായ പര്യായ പര്യായ പരവര്യായ പര്യായ പ

\_ தஸ்டுபெட்ராடு ஞார் ஓயஹாஹ்வாஸ் ,வநாவெ ,ராவே ,ராவே ,ராவே ,ராவி ,ராவி முக்கார் ஓரி வி

ജചായുതുടെ കുറിയും ചെയ്യാലായും വുവുന്നു അവം തിടി

നഫര്ക്കുട്ടെ നായുന്ന് ടൂലും ക്വാര്യം ടൂലും വരു പടിച്ചു പര്യം പടിച്ചു പര്യം പടിച്ചു പര്യം പടിച്ചു പടിച

കുട്ടുക്കുന്നുള്ള പുട്ടിയുന്നു പുട്ടുന്നു കുട്ടുന്നു കുട്ടുന്നു കുട്ടുന്നു കുട്ടുന്നു കുട്ടുന്നു കുട്ടുന്നു കു സുന്നു കുട്ടുന്നു കു

## ಕಣ್ಮಿತ್ಮಿಗೀಶಾಷ್ಟ್ರೀ.

தா நிவாவன கா நியஐூ தி வெ, தலயஐுவெ பிசி வே தவ நி நி முலொ உஜாய கு!! ஆய நானி கவூலை நிபம்ஷெ ஐஐ நி யலவிரு ஹோசி நி முலொ உஜாய க!!

ஶா∩்ரா—அவன திதென்பக்கத்து கிரணங்களே தெற்கு பக்கத்திய தேன் அறை களாகவும் யஜு÷்வேதத்தை புஷ்பமாசவும் யஜு¬ர்வேத மர்திரங்களே வண்டுகளாக வும் பாகிப்பது, மற்றவைகளுக்குமுன்போலவேபொருள். அது தான்சூர்யனது வெ ஞப்புரூபும்.

கமத<sub>ி</sub> திய வேணு:.

கூடு இது மூது பாரு இது நார் நால் நிக்கு நிக்கிய தை சிருக்க கிருக்க க

ஶ௦-ரா—மேற்குப**க்கத்திய கிரணங்களே** அந்தப்பக்கத்திய தேனறை**களாகவும்** ஸாமவேதங்களே புஷ்பங்களாகவும் ஸாமமந்த்ரங்களே வண்டுகளாகவும் உபாசிப்ப**த** மற்றவைகளுக்கு முன்போலவே பொருள் இத சூர்யனது கறப்புகாந்தி.

# കുരുന്നു.

க்  $\partial_0$ த் உத்பத் உற்பைற்பை  $\partial_0$  இரு இத்தார் இது  $\partial_0$  இத்தார் இது  $\partial_0$  இத்தார் இத்தார் இது  $\partial_0$  இத்தார் இத்தார் இது  $\partial_0$  இத்தார் இத்தார

ஶ௦-ரா— வடச்கு பக்சத்தாக்கிரணங்க‱ வடபக்சதுத்தேன்.அறைகளாகவும்இதி ஹாஸபுராணங்களோ புல்>பங்களாகவும் அதர்வா அங்கிரஸ் இவர்களால் ப்ரத்யகூ\$க சிக்கப்பட்ட மந்த்ரங்கண் ேசனீக்களாசவும் உபாகிப்பது. இதுதான் சூர்யனிடைத்தி லுள்ள அதிககறுப்பான ரூபம்.

#### കുരുപ്പെള്ള ഉപവേദം.

ക്ഷേത മടതെ  $\|\mathbf{r}\|$  ക്ഷേത് ഉപ്പോട്ടു പ്രത്യായ ക്യായ് പ്രത്യാ പ്രത്യായില് പ്രത്യവ്യായില് പ്രത്യവ്യായില് പ്രത്യായില് പ്രത്യായില് പ്രത്യവ്

ஶ்O-ரா— அவனது மேல் கிரணங்களே மேல் பக்கத்துத்தேனைறைகளாகவும் ப்ர ணைவச்தைப் புஷ்பமாகவும் ப்ரஹ்மவிஷையமான உபஙிஷுத்தாகளே உபிது செப்பதை வண்டுகளாகவும் உபா செப்பது. மற்றமை முன்புபாலவே வெகு உன்னிப்பாய் பார் ச்கும்போது ஸூர்ய மண்டலம் ஈடுவில் அசைவது சாணப்படும். அதவே இது.

கைவாணதொகாக ു?ரு கா நாஜி கா மூறும் மையிம் மாதி இரகாடு இக்கா இது கா நாஜி கா நிறைக் மூற்ற மாதி இரகாடு இது கா நிறிக்க இது கிறிக்க இது கிறிக்

முற - நா— இங்கு சொன்ன சிவப்பு முதலிய சூர்யதுடைய ரூபங்கள் ஐர் அம்.லோ கத்தில் ஸாரபூதமாசையாலே ரஸமென்ற சொல்லப்படும் வேதங்களில் இது ஸார மாகையாலே ரஸத்துக்கும் ரஸமென்றும், நித்யமாகையாலே அமிருதமென்று ப்ர ஸித்தமான வேதங்களில் சாரமாகையாலே அமிருதத்திற்கும் அமிருதமென்றும் சொல்லப்படும். ಹುಣಕ ಶ್ರೇವರ್ು.

ക്കുന്നും എ ക്രിബര്ട്ടു കാട്ടെ പ്രൈയം ഉപ്പുന്നും പ്രത്യാക്കുന്നും പ്രത്യാക്കുന്നും പ്രത്യാക്കുന്നും പ്രത്യാക്ക ചെയ്യും എ ക്രോഗ്യായും പ്രത്യാക്കുന്നും പ്രത്യാക്കുന് പ്രത്യാക്കുന്നും പ്രത്യാക്കുന് പ്രത്യാക്കുന്നും പ്രത്യാക്കുന്നും പ്രത്യാക്കുന്നും പ്രത്യാക്കുന്

புலா-ரா—-கிவப்புமுதலியதாகச்சொன்ன ரூபங்கள் ஐந்தம் பஞ்சாமிருதங்கள் இதில் முதலான ரோஹிதரூபம் என்கு அமிருத்தை ப்ராதஸ்ஸவனத்தின் தேவ தைகளாகிய வஸு-க்கள் ஏழுபேரும் தங்கள் த'லவைஞன அக்னியோல் அடீபைவிக்கி மூர்கள். அவர்கள் அஹபவிப்பது புசிப்பதுமல்ல குடிப்பதுமல்ல இந்த செகப்பு ரூப த்தைக்கண்ணுஸ்ப⊬ர்த்து திருப்தியடைவதேயாம்.

ടത്തെ പ്രെട്ടുക്കും പ്രാധിക്കുന്നു ചെയ്യുന്നു പ്രാധിക്കുന്നു പ്രാധിക്കുന്നു പ്രാധിക്കുന്നു പ്രാധിക്കുന്നു പ്ര

மு பொ—இதைப்பார்த்து திருப்தியடைந்தவுடன் உதாசீனமாய் விடுகிருர்கள். போககாலம்வர்த்பேரது மறுபடி உதலாறைத்தோடுபிரவர்த்திக்கிருர்கள். (உ) இப்படி ரோ.வி.தருபமென்றும் இம்முதலாவது அமிருதமானது வெளுக்களுக்கு திருப்திக்க பயிப்பதும் கண்ணுல் பார்க்கத்தக்கதும் வலுக்களுக்கு ஜீவனுதாரமானது மென்ற நிர்து உபாசிப்பவன் தக்கதர்யத்தால் தானும் வணுக்களில் ஒருவனுய் இதை அனு பவிப்பதும் த்ருப்தியடைந்தபின்பு உதாசீனமா மிருப்பதும் மறுபடி போக காலம் வந்தபோது உத்னுமைத்தேர் ப்ரவர்த்திப்பதும் செய்வன். (கூ) ஸூர்யணுடைய உதையாஸ்தமயங்கள் கடந்துவரும் வணையில் வணுக்கினர்போதே இருப்பன்.

அ-பெ—சர்த்ரமண்டலத்தில் போலே பரதர்த்னுய் தேவ**தைகளுக் காஹார** மாகஇராமல் ஸ்வதர்த்ரளுபிருப்பள்,

*ಹಾ*ಲ್ಲೊಂಬ್ಲಿ ಕ್ಷಾಪ್ತ್ಯಾಕ್ಕ್

கு வரித்திய நடிக்கிண் கத் தெற்கா இம் அடிய கண்க தெ வடிக்கிற நடிய கு வரிக்கின் கத் தெ வடிக்கிற அடிய கண்க தெ வடிக்கிற நடிய கு வரிக்கிற கு கி வடிக்கிற கு வடிக்கிற கு கி மிரு விரும் அரு விரும் வி

ஶ௦௦-ரா—ெவளுப்புளுபமாகியஇரண்டாவது அமிருதத்தை இந்த்ரன்முதலாகிய ரூத்ரர்⊧ர் அனுபடிக்களுர்கள், மற்றமை முன்போலவே பொருள்ப8ம், கிழக்கில் உதயைமும் மேற்கே அஸ்தமயமுமாய் நடப்பது போலே இதற்கு இரண்டுபங்கான கா லம் தெற்கே உதயமும் வடக்கே அஸ்தமனமுமாய் நடந்து ல் அவ்வளவு நாள் உணை மில் ருத்ரபோகத்தைப் பெறுவன்.

#### കുരുക്കും ഉപതോം.

# കും ഇപുടുപ്പതുണ്ടു.

#### കായമുന്നോടും വേത്തും.

നി. മുത്തു പ്രത്യേട്ടി എന്നു പ്രത്യായ പ്രത്യ പ്രത്യായ പ്

மு O-ரா-பா—கறுப்புரூபம் என்றும் மூன்முவது ஆமிருதத்தை உருணன் முத லான ஆதித்யர்களும், அதிககதுப்புரூபம் என்றும் நாலாவது அமிருதத்தை சந்திரன் முகலிய மருத்துக்களும், ஈடுவில் சலனம் என்னும் ஐந்தாவது அமிருதத்தை ப்ரம்ம முதலிய ஸத்ய தேவதைகளும் அனுடலிக்கிருர்கள்.

மூன்முவ த அமிருதத்தை உபாசிப்பவன்கீழ் இரண்டோவது அமிருதத்தை உபா கிப்பவறுக்குச் சொன்னகாலத்திற்கு இரண்டுபெங்குகாலம் சூர்யலோகத்தில் ஸூர் யர்களில் ஒருவுளுகவும், கான்சாவது அலிருதத்தை உபாசிப்பவன் அதற்கு இரண்டு பங்குகாலம் மருத்துக்களில் லோகத்தில் அவர்களில் ஒருவளுகவும், ஐந்தாவது அலி ருதத்தை உபாசிப்பவன் அதற்கு இரண்டுபெஞ்குகாலம் ஸத்ப தேவதைகளின் லோகத் தில் அவர்களில் ஒருவளுகவும் இருந்து அந்தந்த போகங்களேப் பெறுவேன்- மற்றவை களுக்கு முனிபோலுவேபொருள்.

കുരുവാനുകുന്നു കുറുവുന്നു.

பு பு பு பா பா — இப்படி வெளை க்கள் ருத்ரர்கள் ஆகித்யர்கள் மருத்துக்கள் ஸாத்ய தேவர்கள் இவர்களுக்கு யோக்கியமான ரோஹித ரூபம் முதலிய பஞ்சாயிருதங் களுக்கு இது கிறைக்கு கோக்கியமான ரோஹித் ரூபம் முதலிய பஞ்சாயிருதங் களுக்கு இதானமாய் தேவமது வென்று சொல்லப்பட்டு உதயம் அஸ்தமான மென்னும் காரியங்களேயுடைய ஜீயோதிலமண்டை மென்னும் ரூபமுடைய சூர்யீன சரீரமாக உடைய துப்சார்யாவஸ் இதையயல் மடித்தின் உபாசணம் சொல்லப் பட்டது. இக்கு நாமம் ரூபர்ஹிருதயும் இவையில்லாமல் முத்தி அஸ்தை கோர்யாவஸ் தைவில்லாமை, போடுகூடிய சூரிய சென்னும் ஜீவீனா சரீரமாக உடைய பிரு ஹ்மக் தின் உபாசனம் விதிக்கப்படுகிறது. உதயாஸ் தமய கார்யங்களை பிராணிசளுக்கு அனுக்கிருமும் செய்தபின்பு கினபான்யம்வந்தவுடனே அந்தகாரியமில்லாமல் ஏகா ஸ்வபாவறைய் உதாசீனைறை மிருக்குருன் சூர்யன். இது முத்தாவஸ்கைக் கல்பத்தின் ஆகியில் ஸூரியாறுவுதற்கு மூர்தின் அவஸ்கையான சூரியிண்ச சொல்லுகிற தென் ஆகியில் ஸூரியாறுவுதற்கு மூர்தின் அவஸ்கையான சூரியிண்ச சொல்லுகிற தென்னும் கூறவும். இவ்விலையத்தில் தேவைதைகளேக்குறித்தோர் யோகிசொன்ன லோகம் மேலே சொல்லப்புகிறைது.

நெலைக்கு நநிலி டிவி நைவியாயக்கால நிலை நாஹ் தெலைகை ∂ ஈடிய நிலா நிலை ஆவை ஆயாளின் இரும்ப

ஶ௦௦-ஶா--முத்தாவஸ்தையில் சூர்யஹக்கு உசயமாவத அஸ்தமானமாவது கிடையாது. இந்தஸத்தியத்துல் நான்பிரமமத்தோமி விரோதத்தையடையவில்ல. ஸைத்யமான பிரம்மகியானத்தைப் பெற்ரவஞாயிருக்கிரேறெனன்று தாத்பர்யம்.

\_நஹவாசுஸாஉசெ தி ந நிடுத் ர வ திஸக் - ஜிவாகெஹவாகெஸ்வை கியவன கா8ெவ்ஸாட் செ தி ந நிடுத் ர வ திவாகெஹவாகெஸ்வை

மு o - நா - பா — இப்படி சொன்ன பிருஹ்மவித்யையை யறிஈதவன் ஜனனமரண மில்லாதவனைக ஆவன் இவறுக்குமேல் சாலமெல்லாம் பகல்பொழுதேயாம்.

சு**ற்—**கிறஞ்சனமான பிரஹ்மமேயாய் விடுகிமுன். ரங்—இவ்வாறு சொல்லப் பட்ட இது வித்பையையைறித்து உபாசிப்பவன் எப்போதும் எல்லாவஸ்துக்கினேயும் ஸாகூதா**த்கரி**க்கும் சக்திபையுடையவானும் விழுவதால் ஸூர்யன் உதயமாவதாலா வது அஸ்தமிப்பதாலாவது இவறுக்கு லாபாஷ்டங்க கொளன்றுமில்**ல**. (கூ)

#66 - ട്രൂ ബാ ജന്പ ച്ച ഉപന്തപ്രാപ്രാം ചു

ബാ ക്യാഗ്രീയാടെ പെട്ടും തെ എന്നു പുരുന്നു പുരുന്ന പുരുന്നു പുരുന്നു പുരുന്നു പുരുന്നു പുരുന്നു പുരുന്നു പുരുന്ന

ரு0-ரா-பா— இவ்வித்யையின் பரம்படரை சொல்லப்படுக்றது இர்தமது வித் கையபை (சங்—ஹிரண்யகர்ப்பன். விராட்புருஷேனுக்கும், ரங்—சதா்முகன் தகூஷ்ப் ர**ூரபதிக்கும் அவர் ஸ்வாயம்பு**வனுக்கும் மதுவானவர் இக்ஆவாகு *மு*தலிய ஜனங் களுக்கும் உபதேசித்தார்கள். இவ்விதயையை அருணரென்னும் ருஷிதன் ஜ்யேஷ்ட புத்ரன் உத்தாலகருக்கு உபதேசித்தார்.

 $\mathfrak{L}_{\mathfrak{p}}$  ചെയുന്നു. പെട്ടുന്ന പിക്കു പുതുക്കുന്നു. പെടുന്നു പെടുന്നു. പുതുപുതുക്കുന്നു പുതുക്കുന്നു. പുതുക്കുന്നു പുതുക്കുന്നു. പുതുക്കുന്നു പുതുക്കുന്നു. പുതുക്കുന്നു പുതുക്കുന്നു. പുതുക്കുന്നു പുതുക്കുന്നു. പുതുക്കുന്നു പുതുക്കുന്നു. പുതുക്കുന്നുന്നു. പുതുക്കുന്നുന്നു. പുതുക്കുന്നുന്നുന്നുന്നു. പുതുക്കുന്നുന്നുന്നു

ஶா O-ரா-பா— இப்ப்ரஹ்மவித்யையை பிதாஜ்மேஷ்ட புத்ரனுக் குபதேசிக்கக் கடவன். யோக்கியனை சிஷ்யனுக்கும் உபதேசிக்கலாம். (இ)

ஶ்ட-ரா-பா—நானுசமுத்திரத்தின் மத்தியத்தினுள்ள இப்பூமி முழுவதையும் தனங்களால் நிறைந்துக்கொடுத்தானும் அதைவிட இந்தவித்பையே மேல்பட்ட தா கையாலே இதைஜ்யேஷ்டபுத்திரன் தஞ்த சிஷ்யன இவர்கள் தவிரமற்றயாருக்கும் சொல்லக்கூடாது.

அ-பே-சங்—எததேவததோபூப: என்றுமறுபடி சொன்னதா ஆதரவிஞல். ரா—மறுபடி சொன்னது வித்பைபையின் முடிவைக்காட்டுகிறது.

## കുറുക്കുന്നു വേജ്യം.

స്പടുക്തു അതി - തെ ജാവെനുള്ള പ്രധായമ ബ ചലം വെനു എ - തെ എ - തെ എ - വെന്നു - വെന്നു

ஸு O-ரா—இதில் காயத்திரீ உபாசணம் சொல்லப்படுகிறது. லோகத்**தில் ஸ்தா** வரமாகவும் ஜங்கமமாகவும்காணப்படும் வள்துக்கள்யாவும் காயத்ரீஃயாடாம். காய த்ரீஎன்பது வாச்கு, வாக்கிஞலே சொல்லப்படுவதாலும் நகுதிக்கப்படுதலாலும் காயத் த்ரீஎன் நுபெயர் பெற்றது. எல்லசர்தஸ் ஐ-க்கீனைக்காட்டிலும் இதுவே மேல்பட்டது இதுவே பிரம்மமாக உபாகிச்சத்தக்கது.

ന്പെള്ളെ പ്രാലത്താന് പ്രാലം പ്രാലം പ്രാധിച്ചുണ്ട് ഈ ഗ്രീചു പ്രാലം ച്യായ്യായും പ്രാലം പ്രവേശം പ്

ஶா-பா-பா---எல்லா பூதங்களும் பூமிஙிலேயே மிருப்பதாலும் ஆமியை**விட்டு** அப்பால் போகக்கூடாமையா யிருப்பதாலும் £ழ்ச்சொன்ன காயத்சீ பூமியேயாம்.

் ஆ-பே—இதில்பிரம்மத்தீனத் இரண்டாவத பாதம் பூமியென்பதம் ப்ராணி களுக்காதாரமாயிருப்பதும் ப்ராணிசளால்விடக்கூடாமலிருப்பதுமென்னும் இரண்டு விதமும் சொல்லப்பட்டது.

ന്ധു ആറ്റ് ച്ചു പ്രത്യാക്കുന്നു പ്രത്യേഷ്ട്രം പ്രത്യാക്കുന്നു പ്രത്യാക്കുന്നു പ്രത്യാക്കുന്നു. പ്രത്യാക്കുന്നു

ஶ௦-பா—சேழ் பூமியாகச் சொல்லப்பட்ட காயத்ரீயானது ப்ராணன்களுக்கு ஆ**தா**ரமாகையாலும் சரீரமுமாம்.

ரா—சரீரம் ஒருபாதம் என்பதும்ப்ராணன் சஞக்கு ஆதாரமாயிருத்த**ல் அவை** தன்னேவிட்டுப் போகக்கூடாமலிருத்தல் என்லும் விதமிரண்டும் விதமெ<mark>ன்பதும்</mark> சொல்லப்பட்டது.

നെ അപ്പും എയ്തുന്നു പ്രമുന്നു പ്രമുഖയായുന്നു പ്രമുഖയായുന്നു. പ്രമുഖയായുന്നു പ്രമുഖയായുന്നു പ്രമുഖയായുന്നു. പ്ര

ஶ்o-பா— திழ் புருவனை கட்சிரமாகச் சொல்லப்பட்ட காயத்ரீயான தை தீழ்ச் சொன்ன காரணங்களாலே (ப்ராணன்களுக்சாதாரண மாகையாலும் அவைவிட்டுப் போகக்கடாமையாலும்) சரீரத்சில் உள்ள இருதயகமலமாம்.

ரா—இது பிரஹ்மத்தின் காலாவதுபாதம், சுரீரத்துச்குச் சொன்**னவி**தமே இதற்கும்.

னெஸ்ட்வு குட்சு விராலார ஒர் ஆடு ஆகி வான ி உருக்கு வ

ரு ுபா—இட்படி காயத்ரியான த பிரஹ்ம**்**போலே ராலுபாக**மும் ஆறு**விதமு முடை**பது.** இதன்முக்கை ஒருருக்மந்திரத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. (டூ)

ரு0—வாக்கு, பூதம், பூமி, சிரீரம், இருதயம்; ப்ராணன் என்று ஆறுவிதம். ரக்—இதன்விதமாலும் சிரீழ சொல்லப்பட்டது. (கானம் செய்யப்படிதல் ரகூதிக்கப்பβதல் முதலியதா.) இவ்வாறு அளவிடுவதிகுல் பிரும்மமானது இவ்வள வென் ஹம் அளவிர்குட்பட்ட தாமே எனிலை அதேற்குச்சமாதானமாக ருக்கு ம⊅்இைரம் உண்டென்று செல்வப்படுகிறது.

അഗിനെവ് ആകുലുള്ളും പുടുത്തു പുടുതുള്ള | അം | ചെഴ്ചെ അഗിനുവപ്പുതകുലുള്ളും പുടുതുള്ള | അം |

ஶா-பா—இதுவே அ்தருக்கு.

முற-ரா-பா---செழ்ச்சொன்னைவை பெல்லாம் பரமாச்மாலின் நியாம்யவர்க்கங்க ராம். பரமாத்மா இவைகளேலிட அதிகமகிமையுடையவன். சேதனு சேதனைம்யாவும் அவன த ஒரு அம்சமாத்சிரம். இவன த மற்ற மூன்றுகால்பங்கு அமிருதமும் பாம பதத்தில் உள்ளது. ப்ருகிருதி ஸம்பர்தமில்லாத போச்யவஸ்துக்களும் அப்படிப் பட்ட போகஸ்தானக்களும் உப்படிப்பட்ட போசோபகரணங்களும் இங்கு மூன்றுகால்களாகச் சொல்லப்பட்ன. ஐகத்திலுள்ளவஸ்துக்கள் யாவையம் பகவா னூச்கு பூஷணமும் ஆபுசமுமாயிருக்கு மாகைகோடுலே அதன் அபிமானிகளான நித் யாத்மாக்களும் ஆசமூன்றுவித ஆத்மாச்சினே மூன்றுகால்களாகச் சொல்லிலுமாம்.

து ப்பட்டையு வர்கழ் நிற்ற வை உரவு வர்கு அரு மால் வரு சிக்கம் வர்கள் இரு மால் வரை சிக்கம் வர்கள் இரு மால் வரிகள் இரு அரு இரு வர்கள் இரு அரு அரு வர்கள் வருகள் வருக

ரு O- நா-பா — எங்கு வியாபித்திருப்பதாலும் தபமில்லா இருப்பதாலும் நிச்சல மாயிருப்பதாலும் பரப்ரும்மதேதாக்கு ஸமானமான யாதோரு பூதாகாசம் இருக் கொகுகோ (எ) அதுதான் சரீ நத்தின் டுவி விருச்கும் ஆகாசம். அப்படி சரீ நத்தின் நடுவெ விருக்கும் ஆகாசமெதுவோ (அ) அதைகான் ஹந்தய கமலத்தில் நடுவி ஒள்ள ஆகாசம் ஆக டன்றும் இத்த பாதமானதை விந்சடி மெக்மையுடையை தாகையோல் இது பெரிபூரணமும் ஸ்திரமுமானது. இவ்வாறு அறித்து உபாசிப்பவன் பெரிபூரண மும் ஸ்திரமுலான மோகுஅஸம்பத்தைப் பெறுவான.

# ക**്**ചെയ്യും ക്രാഹ്ത്യം ക്രാഹ്ത്യം ക്രാഹ്ത്യം ക്രാഹ്ത്യം ക്രോഗ്യ ക്രാഹ്ത്യം ക്രാഹ്ത്യം ക്രാഹ്ത്യം ക്രാഹ്ത്യം ക്ര

ஶா — இதில்த்வாரபா லோபோளனம் சொல்லப்படு கிறது இங்கு சொன்ன இருதய மென்றோம் பாதத்தில் ஐந்துவழிகள் தேவைதைகளி ஒல் ரக்ஷிக்கப்படுகிறதுகள். இதில் கிழக்கு உழியானது பிராணன் அதுவேகண், அதுவே ஸூரியன் இதுவேடுக்கு ஸ்ல ரூபமென்றும் அஸ்ஞுத்யமென்றும் உபாசிப்பது. அப்படி உபாசிப்பவன் சேஜேஸ்) ஸுடும்நீரேணை சத்தியும் பெறுவன்.

ரா-பா—ப்ராணனது வியாபார விசேஷைச்சால் கண்திருப்தி செல்விக்கப் படுகிறது. அந்தசண்ணே அனுக்கிரஹிப்பவன் சூர்யன். அவன் இருதய கமலத்தின் கிழக்குவழி வாசல்காப்பவன் அவின் உபாசிப்பதிருல் இந்தபலன்வரும். (க)

குமுயோஸ் 22 ஊதிணைய் அது வை பட உள்ளு வட்டி இல்ல மட்டியல்

ടെ മമുഹനസരവാക് കാലായു ഉപ്പെയ്യും വെയുടെ വ

ஶ௦௦-ரா-பா— அதன் தெற்குவழியானதுவ்யாகவாயு. அதுவேகாது. அதவே சந்திரன். விர்யவத்தரமானகர்மங்களே செய்வது வ்யானனுகையாலும் காதுஞான த்துக்கும் சந்திரன் அன்னத்துக்கும் உேய துவாகையாலும் இவைஸம்பத்தும் யசஸ் ஸு-ம் எனறு உபாசிப்பவன் ஸம்பத்தையும் யசஸ்ஸையும் அடைவென். (உ)

ണ്ടായും പ്രത്യാലു പ്രത്യായും പ്

ரு O-ரா-பா-—அதன் மேற்குவழியானது அபானவாயு.அதுவே வோக்கு அதவி அக்னி, இது பிரும்ம சேஜேஸ்ஸு-ம் ஜீரண சக்தியும்: இலையைமிக்து உபாசிப்பவண் தேஜேஸ்ஸையும் ஜீரணசக்தியையும் அடைவண். (ட)

ക്കുറിന്നു പുര്യാകുന്നു പുരുത്തിലുള്ള പുരുത്തിലുള്ള പുരുത്തിലുള്ള പുരുത്തിലുള്ള പുരുത്തിലുള്ള പുരുത്തിലുള്ള പു പുരുത്തി പുരുത്തിലുള്ള പുരുത്തിലുള്ള പുരുത്തിലുള്ള പുരുത്തിലുള്ള പുരുത്തിലുള്ള പുരുത്തിലുള്ള പുരുത്തിലുള്ള പുരു

மு O-ரா-பா— அதன் வடக்குவழியான து ஸைமான வடயு. அது மேலானது, அது வே மேகம், இது கீர்த் தியும் காக்தியும் இவ்வாறு அறிக்து உபாளிப்பவன் கீர்த் தியையும் காக்தியையும் அடைவன்.

அ-பே-ஶு— தனக்கு கேரில் தெரியாத ப்ரஸித்தி கேர்த்தியாம். தான் அறிக்க ப்ரஸித்தியசஸ்ஸாம்.

കുന്നു പ്രപ്രത്യായി പ്രവേശന് പ്രവേശന്

ஶ௦௦-ரா-பா—இதன் மேல்பக்கத்த வழியானது உதானவாயு ஆதவே வாயு, அதுதை ஆகுசம். அது பலமுக் பெருமையும், இதை அறி≟து உபாசிப்பவன் பலத் தையும் பெருமையையும் பெறைவன்.

ஶல் - ரா பா — இழ்ச்சொன்ன குணங்களோ கொடிய சூ∶யன் சந்த்ரன் அக்னி, மேகம். ஆகாசம் என்றும் ஐந்து புருஷர்களும் இருத்பாகாசமென்னும் பிரம்மலோ கத்தின் த்வாரபாலகர்கள். அல்லது பரமபதத்துக்கு வழிநடத்தும் ஆதிவாஹிகர்கள். இவ்வாறு அநித்து உபாசிப்பவன் வித்யாடிர்யமுள்ள புத்ரிணப்பெறுவதோடு பேசவ ன்லோகத்தின் த்வாரபாலகர்களே உபாசிப்பதால் தடையின்றி பகவன்லோசத்தைப் பெறுவன்.

மா - ரா-பா - இப்படி காயத்ரீவித்யையால் ஸாக்வபலப்ரது னை ப்ருஹ்மைத்தின் உபாசுனம் சொல்லப்பட்ட பின்பு அழகு இர்த்தியென்னும் பலங்களுக்காக அப்பிரு ம்மத்தைலீய ஜாடராக்னியாக உபாசிக்கும்படி இரில் விடுக்கப்படுகிறது. ஸமைஷ்டி ப்பைஷ்டி பென்னும் இருவனைக்கும் மேல்பட்ட லோகத்தில் ஸ்பையம் ப்ரகாச சுத்த சத்வஜ்போ திஸ்வ ரூபமாய் வினங்கும் த்ரிபாத் ப்ருஹ்மமே இர்த ஜோடராக்னி ஸ்வ ரூபமாகு தென்று உபாகிப்பது. (எ) மற்றவை சங்-போலவே, இரண்டு தெடவை சொ ன்னது வித்கையுயின் முடிவைக்துட்டுகிறது.

കുരുന്നു കുറിച്ചു.

് ഇന് പ്രാപ്പുള്ള പ്രാപ്പുള്ള പ്രാപ്പുള്ള പ്രാപ്പുള്ള പ്രവ്യാത്രം അതു പ്രാപ്പുള്ള പ്രവ്യാത്രം പ്രാപ്പുള്ള പ്രവ്യാത്രം പ്രാപ്പുള്ള പ്രവ്യാത്രം പ്രാപ്പുള്ള പ്രവ്യാത്രം പ്രാപ്പുള്ള പ്രവ്യാത്രം പ്രാപ്പുള്ള പ്രവ്യാത്രം പ്രവ്യാത്രം പ്രവ്യാത്രം പ്രവ്യാത്രം പ്രാപ്പുള്ള പ്രവ്യാത്രം പ്രാപ്പുള്ള പ്രവ്യാത്രം പ്രവ്യാ

ரு பு பு பு பா — சாண்டில் உலித்கை சொல்லப்படுதிறது. எல்லாபதார்த்தங்களும் ப்ரு ந்தத் கிடத்தில் உண்டாக கை. எல்லாம் ப்ரு ம்மத்தினிடத்தில் லயிப்பலை, எல்லாம் பிரு ம்மத்தின் டத்தில் லயிப்பலை, எல்லாம் பிரு ம்மத்துக்கு சிரம். உத்பததியும் வயலக் ஸ்தூலசித்தித் சிரசு இன ப்ரு ம்மத்துக்கு உண்டு. இயாம்யத் வம் கேவைலசித துக்கு நிக்கு மாத்ரம், இதறுல் இவன் பிரம்மத்தை நிமல் சொல்லும் குணங்களோ சி உபாசிச்சுக்கட்டிகள் இதிக்கு விறு உயாசிகிறு தேவைக்குப்பின்பு அதற் குத்தது தியான பலிம் இயறுக்கு வகுவது. ஆகையால் ஜி. ஓக்கு முக்கியமான அ

அர்த்தபேதம் க்ரது--ரு0-அத்தியவளைய**ம்** ரங்-உபாசனம். (க,

ாய்க்பு ் || தா வர்கூடி-ரிஸ்வர்காடி; ஸ்வரில் உய்விவரிம் வண்வரிதித் தை ிட்டு உடி உய்க இ நாதாடித்து பிடிக்க வடி இப்பின் கிரி விறிக்கு கிகைய வடி உய்ற

ு பா. — அத்திய வரையம் பண்ண வேன் டியை முறை சொல்லப்படுதிறது. பிரும்மமானது மன்ஸ்ஸு-போன்றது. ப்ரவிருத்தியும் கிவிருத்தியும் மனதின் கார்ய ங்கள், ப்ராணனே ஜீவாதமாவின் ஸூ க்ஷமசர்ரம். அதை ஸ்தாலக்கைத்தினின்றும் முற்குரு சேஹுத்துக்குக் கொண்டுபோறுத்து டிரம்மம். அதனுல் அற பிராண சரீ ரம். குயானசத்தி கரியாசத்தி இரண்டும் சே்ந்துள்ளது. சுத்தசைதன்ய ஸ்வருபமா னது. கிணத்த கிண்டெவல்லாம் தவருது கிறைவேற்றிக்கொள்ளத்தக்கது. எல்லாவி —தின்தும் இருப்பதினுதும் ஸூ க்ஷமல்வரூபமோயிருப்பதாறும் ரூபம் மூதலியவை இல்லாகைம்பாலும் ஆதாசத்துக்கு ஸ்மானமானது. இந்த ஐதத்தை யெல்லாம் செய் அது. (ஐகுத்துக்கெல்லாம் காரணமானது) தோஷமற்ற கர்மங்குளேயுடையது. ஸுக மான வாஸூன் ருசி இவைகூளயுடையது. இந்த லோகற்கூனோ பெல்லாம் வியாபித் தெருப்பது. வாக்கு இல்லாதது. (இது இந்த்ரியங்களொன்று மில்லாததென்ற குறிக் இறது.) பூர்ணகாமமானதாகையாலே புதிதாய் ஒன்றுகிடைக்கப் பெற்றுல்வரும் பர பரப்பு இல்லாதது.

டையுகைறி ாயா கூபாயும் சுபிருவிபகிராடமு நீழுகுக்குறியாரு நோக் போயு சிறைவிடி சுடிசோவியதாகு கிவுக்கு கிவுக்கு இத்தா இதா சிறி சிறி அடிக்கு கிதா நீரை இதி திறிக்கு கிறிக்கு கிறிக்கிய குறிக்கிய கிறிக்கிய குறிக்கிய குறிக்க

ஶைO—இக்க பேரமாக்மாவானது என் ஹ்ருகையக்கிலிருச்சிறைது. அது சாகைமை, சாகை அரிசி செல்லு, யவம், கூககு, இவையெல்லுவம்றிலும் கிறியது. பூமி, ஆகா சம், ஸ்வர்க்கம், இக்த லோகங்கள் எல்லாவற்றிலும் பெரியது.

ரா-பா—நாம் உபு ஸிப்பதன்பொருட்டு அதிஸைநுக்,மெருபத்தோடு இருதயத்தி விருப்பதாகவும், ஈமக்கு ப்ராப்யஞ்கும்போ அஅளவிறுந்த பரிணுமத்தையடையைவனை பிருப்பவனை சுவும் அணுசுந்தான ம் செய்யவேண்டும்.

സാംഗുക്യാ പ്രധാന് പ്രധാനിക്കുന്നു. പ്രധാനിക്കുന്നു പ്രധാനിക്ക് പ്രധാനിക്കുന്നു. പ്രധാനിക്ക് പ്രവാനിക്ക് പ്രവാനിക്ക് പ്രധാനിക്ക് പ്രവാനിക്ക് പ്രവാനിക്

voo.ரா-பா—இந்த குணு ந்கினாயுடைய பரமாத்மா அதிகமான தன் கிருபையாலே நாம் உஜ்ஜீவிக்கும்படி செய்வதற்காக நம் மனதில் இருக்கிறது. இதை நான் உபாஸிப்பதிலுல் கடைசியில் அந்த பிரம்மத்தை அடையப்போகிறேனென்ற இவன் உபாசனம் செய்யக்கடவன். இவ்விதே ப்ச்சயமுடையவனுக்கு பரப்ரும்ம ப்ராப்தியில் எவ்விதே ஸம்சயமுமில்லே. இவ்வாறு சாண்டில்ய மஹருஷ் சொன்னூர். மஹபடி சாண்டில்ய எனறது வித்யை முடிந்ததைக்கோட்டுகிறது.

#### കുനലങ്ളുമുന്നുവത്തു

பு ை - நா-பா — தவாரபாலோபாசனத்தி ஞன் வீறேனை புத்றினப் பெறுவன் என் றை கீழே சொல்லப்பட்டது. வீர்யம் மாத்திரைய்போதுமா, திர்க்காயுஸ்லு—ம் வேண்டி மே. ஆகையால் நீர்ககுயுஸ்லைபைப் பலமாக உடையை சோசவிஜ் நாகும் சொல்லப்படி கிறது. நூவில் உத்தமமான வித்பை பொன்று சொல்லப்பட்டதி ஞல் இது உடனே சொல்லப்படவில்லே. த்னாலோக்யஸ்வருபமான இந்த கோசததுக்கு ஆகு சம் மத்தி பம்- பூமி அடி. திக்குக்கள், மூலேகள். ஸ்வர்க்ம், மேல்வழி, இது, நாசமில்லாதது. கர்மம்வமென்றும் தனம் இதில் வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. ப்ராணிக்ன், அவர்களின் கர்மங்கேள், அவைகளின் பலன்கள் எல்லாம் இலைதயே ஆச்ரமித்திருப்பது. (க)

ரா-— அந்தந்த திக்குக்களே அந்தந்தபேரை உடையதாகத் தியானம் செய்வாய் நான் அந்த வாயுவை திக்குக்களே சூழந்தையாக அறிந்து உபாசித்ததிஞல் புத்ரமா ணம் நேராமல் அழாமளிருக்கிறேன் என்று இதை உபதேகிப்பவன் சொல்லுகிருன்.

ரை -பா — அதன் அங்கமான உபமர்திரங்கள் சொல்லப்படுகின்றது.—சா-அர்த கோசவிஜ்ஞானத்துக்கு அங்கமான ப்ரபத்தியின் மர்த்ரங்கள் சொல்லப்படுகின்றது.

அ-பே—அமுகா என்ஜும் இடத்தில் எல்லாம் புத்ரனது பேனோச்ச**ொல்லி,** இந்**த** ப<sup>் \*ஃ</sup>ன் தீர்க்காயுஷ்மானு யிருப்பதற்காக (இப்பட மூன்றுதரம் சொல்லவேணும்) சா சமில்லாத இந்தே த்னாலோக்ப கோசத்தை சரணமடைகிறேன். அப்படியே ப்ரா ணன், பூரீலாகம், புடார்லோகம், ஸ—வர்லோகம் இதாகுளையும் (தனித்தனி) சரணமை டைகிறேன்.

സെന്റെയുടെ പ്രാബ്യം പ്രാബ്യം പ്രാബ്യം പ്രാബ്യം പ്രാബ്യം പ്രാവ്യം പ്രാബ്യം പ്രവസ്ത്രം പ്രാബ്യം പ്രവസ്ത്രം പ്

പ്രപാട്ടിയം ബ്യാമെറുമെട്ടി പുശിമ്∘ ബ്യവിമും പ്രവാധിക്യം പ്രവാടുള്ളം ബ്യാമുത്തിക്കും

ഇത്ത്രം ബ്യാള് അപളുത്തം ബ്യെക് ഇരു എതുകള് അവതാ അക് അച്ഛം ബ്യാള് അപതാബ്ലിലെ ഉത്ത്യായുള്ള ബ്യാള് അവതാ അക് അവതാ വലം

ஶாO-பா— அக்த ம∶த்ரங்களே த்தானே விவரிக்கிறது. இந்த ஜசத்தெல்லாம் ப்ரா ணஸ்வரூப மாகையால் ப்ராணின் சரணமடைகிரேகினன்றதிஞல் நான் ஜகத்தை செயல்லாம் சரணமடைந்தவஞிகிறேன். (அ) பூலோசத்தை சரணமடைகிறேகினன்ற தற்கு பூமி ஆதாசம் ஸ்வர்க்கம் இவைகின் சரணமடைகிறேகெனன்றும் புவர்லோக த்தை அடைகிறேகெனன்றதற்கு, அக்கினி வாயு ஸூர்யன் இவர்கின அடைகிறேகென ன்றதற்கு ருக்வேதம் யஜு-ர்வேதம் ஸாமவேதம் இவைகினே அடைகிறேகெனன்றும் அர்த்தம்.

#### കുയിരുന്നുഗ്രാജ്ജും.

000-ரா—கிழ்புத்ரன து தீர்க்காயுஸ்ஸைப் பலமாக உடைய கோசவித்பை சொ ல்லப்பட்டது. இதில்தான் தீர்க்காயுஸ்ஸா யிருப்பதற்காக புருஷேவித்யை சொல்லப் படுகிறது. புருஷுஅடையலயது மொத்தம் நூற்றப்பதினுறு அது மூதல் பாகம் இரு பத்தினுலு வயதாகயும். இரண்டாயது பாகம் நூற்பத்திநாலு வய**தாகவும்** மூன்முவது பாகம் நாற்பத்தெட்டு வையதாகவும் பிரிக்கப்படுகிறது. புருஷுனுனவன் தன்ஃபைபாக மாக பாவித்துக்கொண்டு உபாசிக்கக்கடவன். காயத்ரி யெண்ணும் சந்தஸ்ஸு னது இருபத்திறைய அக்ஷேரங்களேயடையது; அதனுலே ப்ராதஸ்ஸைவனம் செய்யலேண்டு இருபத்திர லு வயதென்னும் முதல் பாகத்பைக் ப்ராதஸ்ஸவனமாக பாவிக்கவேண்டும், யாகத்தில் ப்ராதஸ்ஸவனது தக்கு உடைக்கள் தேல்லை சென். சரீரமதனராமலிருக்கும்படி செய்வது (உணிப்பிப்பது) ப்ராணனைகையாலே பிராணனைகளே இங்குவளுக்கள் அவைகள் இதற்கு (தேவைதைகள்.

്കാരിചരും കൃതി പ്രാധാനിക്കായിരുന്നു പട വെ ക്യാഹാര് പ്രാധാന്ത്ര വേദ്യാര് പ്രാധാന്ത്ര പ്രാധാന്ത്ര പ്രാധാന്ത്ര പ്ര

ബു ടു ്റെറും പ്രത്യായു ്യാം പ്രത്യായും പ്ര

மு O-ரா — இவ்விருபத்தினுலு வயதுக்குள் இவஙக்கேசோனது ரோகம் முதலானதை உண்டாகுமானுல் இந்த மாத்ரத்தை அவன சொல்லவேண்டும் வணுக்களான ப்ராணன்களே, நான் யாக மாகையாலே அதில் இட்போதே ப்ராதன்மைகள் டக்கிறது. இது மத்தியந்தின் வஸனத்தோடு செருப்படி செய்யுங்கள். யாகளுடியான நான் ப்ராதஸ்ஸவனத்தின் அதிபதிகளான உங்கள் உசிவில் லோபத்தை(மாணத்தை) அடையக்கடவேனைலலேன். இம்மர்திரத்தை ஐடித்தல் அந்ததாபமும் சோகமும் நீங்கப்பெறுவன்.

பு ப-ரா — இரு பத்தை ந்தாவது வயது முதல் துது பத்தெட்டாவது வையது வைனையிலுள்ள இரண்டாவது பாகமானது மாத்தியந்தின் வைனமாக உபாசிக்கத்திக்கது. இது நாற்பத் திரைவயது. நரு வந்தியச் சிந்தெஸ்லு நாற்பத் திறைலு அதுதா முடையது. மாத்தியச்தின் வைவைமான துத்ரில் பிப்சரதேல் விறைல் செய்யக்கடவது. (பௌன வனத்தில் விஷயப் ரவிருத்தி அதிகமாய் அதிறைல் சிழுச் செய்வதால் இப்போ துபிராணனைகள் - ருத்றர்கள். ரம் பருத்றர்கள் சிருர்கள். செவ்ற இவை அந்த மாத்தியர்கள் கிருர்கள். இதில் எல்லாரும் சிரூரர்கள். ஆதவால் நிலையதில் பிராணன்கள் ருத்ரர்கள். சிற் இவை அந்த மாத்தியரு தினைவைனத்தின் தேவைதைகள். இந்த வயதில் ரோகம் முதலியது ஏதாவது உடைரை குலைமைனத்தின் தேவைதைகள். இந்த வயதில் ரோகம் முதலியது ஏதாவது உடையை குலை மேல்வரும் மந்திரச்சை ஜபிக்கக்கடவின். ருதரர்களான ப்ராணன்களே. இப் போது மாத்தியருக்கு னைவைனம் கடக்கிறது. இதுத்ரி இயலைவைத்தோல் சேரும்படி செய்யவேண்டும். உங்கள் நடுவில நான மேரணமையைய வேண்டாம். இம்மந்திரது தை ஜபிததால் அந்த தாபமும் ரோகமும் மீறைகம்பே இவைன். (கூசு)

கலிவல் கவியையிகிற் வகவைகவைகளாக வராணாகிறி கிரா ஊ ் ைத் ஆயியை மாய் பாம் நு வம் நிய கிராவம் வராணா காக்கு கிராமாக்கெயியில் இராவிக்கு விக்காவிய கிருவிக்கவைக்கி முத்தாகிக்கையை கிருகிய கிருவிக்க விக்கும் கிருவிக்கவைக்கி

மு O-ரா. நாற்பத்தை நட்டு ஆத பையது முதல் துட்றப்பதின்முவது வயதுவைகையி துன்ன மூன்று 4 த கட்க்கமானது த்ருசீயலவைகையுக உபு இடிக்கத்தக்கது. இது நாற்பத் செட்டுவயது. ஜகரீச்சர்தஸ்கு நாற்பத் தெட்டெழுக்கு. ந்ரு தீயளுவனம் ஐக சீச்சரசல் எல் செட்யக்கட்ட து. புலு மக்கீ பெல்லாம் கிறுவிப்பதிஞல் (ஆதா கும் செட்டுசால்) ப்ராணன்கள் ஆதிச்யிசள். இலை களே அதன் தேவைகைகள். அர் தலைமகள் புவில் சீராகம் முதல்யது உண்டோகும் இந்த மக்திரச்சை ஐபிச்சிவேண் மேல். ஆத்த்பு சென்றம் ப்ரான எகின இப்போது நடக்கும் த்ருதீயலைவைமான தை கடைகளையில் உசிச்சமில்லாம் லிருக்கும்படி செய்டிக்கன். மத்தியசாலத்தில் சான் மரணகையுக்கடிக்குக்கி அல்சிலனும் இவ்வாறு ஐபிப்பவண் தோயம் சோகம் இல்கைகள் சீத்கப்சி இடிக்கு.

ബെക്ടു എറ്റിലക്ക് ുന്നാന് അമേക്ക് കാണ്ടെക്കാരിക്കാരിക്കുന്നാനം ഫെക് പ്രക്യാരിക്കാരിക്കാരിക്കുന്നാനും ഫെക് പ്രക്യാരിക്കാരിക്കാരിക്കുന്നാനും ഫെക് പ്രക്യാരിക്കാരിക്കുന്നാനും ഫെക് പ്രക്യാരിക്കാരിക്കുന്നാനും ഫെക് പ്രക്യാരിക്കാരിക്കുന്നാനായിക്ക് പ്രക്യാരിക്ക് പ്രക്യാരിക്കാരിക്കാരിക്കാരിക്കാരിക്കാരിക്കാരിക്കാരിക്കാരിക്കാരിക്കാരിക്കാരിക്കാരിക്കാരിക്കാരിക്കാരിക്കാരിക്കാരിക്കാരിക്കാരിക്കാരിക്കാരിക്കാരിക്കാരിക്കാരിക്കാരിക്കാരിക്കാരിക്കാരിക്കാരിക്കാരിക്കാരിക്കാരിക്കാരിക്കാരിക്കാരിക്കാരിക്കാരിക്കാരിക്കാരിക്കാരിക്കാരിക്കാരിക്കാരിക്കാരിക്കാരിക്കാരിക്കാരിക്കാരിക്കാരിക്കാരിക്കാരിക്കാരിക്കാരിക്കാരിക്കാരിക്കാരിക്കാരിക്കാരിക്കാരിക്കാരിക്കാരിക്കാരിക്കാരിക്കാരിക്കാരിക്കാരിക്കാരിക്കാരിക്കാരിക്കാരിക്കാരിക്കാരിക്കാരിക്കാരിക്കാരിക്കാരിക്കാരിക്കാരിക്കാരിക്കാരിക്കാരിക്കാരിക്കാരിക്കാരിക്കാരിക്കാരിക്കാരിക്കാരിക്കാരിക്കാരിക്കാരിക്കാരിക്കാരിക്കാരിക്കാരിക്കാരിക്കാരിക്കാരിക്കാരിക്കാരിക്കാരിക്കാരിക്കാരിക്കാരിക്കാരിക്കാരിക്കാരിക്കാരിക്കാരിക്കാരിക്കാരിക്കാരിക്കാരിക്കാരിക്കാരിക്കാരിക്കാരിക്കാരിക്കാരിക്കാരിക്കാരിക്കാരിക്കാരിക്കാരിക്കാരിക്കാരിക്കാരിക്കാരിക്കാരിക്കാരിക്കാരിക്കാരിക്കാരിക്കാരിക്കാരിക്കാരിക്കാരിക്കാരിക്കാരിക്കാരിക്കാരിക്കാരിക്കാരിക്കാരിക്കാരിക്കാരിക്കാരിക്കാരിക്കാരിക്കാരിക്കാരിക്കാരിക്കാരിക്കാരിക്കാരിക്കാരിക്കാരിക്കാരിക്കാരിക്കാരിക്കാരിക്കാരിക്കാരിക്കാരിക്കാരിക്കാരിക്കാരിക്കാരിക്കാരിക്കാരിക്കാരിക്കാരിക്കാരിക്കാരിക്കാരിക്കാരിക്കാരിക്കാരിക്കാരിക്കാരിക്കാരിക്കാരിക്കാരിക്കാരിക്കാരിക്കാരിക്കാരിക്കാരിക്കാരിക്കാരിക്കാരിക്കാരിക്കാരിക്കാരിക്കാരിക്കാരിക്കാരിക്കാരിക്കാരിക്കാരിക്കാരിക്കാരിക്കാരിക്കാരിക്കാരിക്കാരിക്കാരിക്കാരിക്കാരിക്കാരിക്കാരിക്കാരിക്കാരിക്കാരിക്കാരിക്കാരിക്കാരിക്കാരിക്കാരിക്കാരിക്കാരിക്കാരിക്കാരിക്കാരിക്കാരിക്കാരിക്കാരിക്കാരിക്കാരിക്കാരിക്കാരിക്കാരിക്കാരിക്കാരിക്കാരിക്കാരിക്കാരിക്കാരിക്കാരിക്കാരിക്കാരിക്കാരിക്കാരിക്കാരിക്കാരിക്കാരിക്കാരിക്കാരിക്കാരിക്കാരിക്കാരിക്കാരിക്കാരിക്കാര

ுறு-நு— ஒரோகிம். ுன் டிருவேகிக்கைய இறிந்தல் நூணைகயால் உண்ணுல் முரணைக்கைவிக்கமும் பாது. வீறும் எனட்டிக்கும். எனுறு குக் - இதனா என்ப உளின். ரக்— இதார் எனப்வரின். பிரார் இய முதிது எனி என்றவர் சொன்னுர். அவர் நூற்றப்பத்றுது வருவம் ஜீவரசரிற் " . இர கம் முதலிய இங்காமல் சக மாட இவ்வதரிக்கமத்திதாக் உபு விடாவன நேற்துப்பதனது வருகைம் சோசம்தா பல் முதல்பதிக்கும் மன் குகமாசம் விட்டல் . உரகையின் முழுவைக்குடிட்ட மறைபடி யும் குடும் சிசரரி "து. (ஏ)

#### *ಹಬ್ಮಾಬ್ಯಾ* ಬರಕುಬ್ರಾಹಕ್ಕ

ாற-ரா-ரு-பகுகள் யாகத்தத்த கையானன் என்பவத உபபாதிக்கிறது. பக் தாகம் குடிக் இனைகள் தினைக புடிப்பது நோடப்பது கைக்கோஷிப்பது இவைகள் உடல்தல்கள் சிறிதல் பச்டாரப்பச்பபரு. வதிர்சினோல் செம்போகம் செட்பது இவைகள் இதுகள்கிரங்கள். தபஸ், கானம், கபடமின்மை சொல்லா எடி, உண்டைப்போதல இலைகள் தகுதீனே. யாகம் செய்யப்போகும்போது வோ க்கோதி என்ற தொல்வதுச்பால் தாயாரால் இவன் உத்பானம் செய்யப்படும்போது கோதிகாரிக்கைக்கோது சொல்வதாதும், யாகம்செய்து மூடிக்குபின்பு அனோஷ்ட கன்ற சொல்வத்போல் இடின் ஜனித்தபின்பு திரையட்ட மாதா என்ற சொல்வ தாதுக்தேகள் காகசெயன்னது கடையிக்கும் இதன்மாற்கோமைடைதை அவைபிருதமாம். ச66ஆக்ஷோல சூஜீராஸ் குரண்கானாய் செவக்வு சூரமை வரகிவ செறிக்கை வரகிவ செறிக்கை கருவிக்கை கருவிக்கு கருவிக்கை கருவிக்கை கருவிக்கை கருவிக்கை கருவிக்கை கருவிக்கை கருவிக்கு கருவிக்கு கருவிக்கு கருவிக்கு கருவிக்கை கருவிக்கு கருவிக்கு

பு O-ரா— பெ த அர்த்தம்-இவ்வித்வையை உடாசிப்பவன், ஆகுதிதமலி, 'அச்பு தமஸி' 'ப்ராணஸம்சிதமஸி' எனகிற மூன்று பஜு⊸ர் முச்திரெங்கு'ோ முரணகாலத்தல் ஜபிக்கவேண்டியைது. ப்ரும்மம் மே! நீ ரசமி ஸ்.தவன் ஸ்வஞுடும் ஸ்வடாலம் இவை களில் எவ்விதை குறைஷ மடையப்பட்டவனன்றை. ஐசத்தைதெயுல்லும் ஜீவிக்கச்ச்சம் யும் ஸூ கூதுமதத்கமா யிரு∀் ஒவ், எனுடது அம்மசிநிருக்களின் பெருடு இசு குட இவ்விதலையின் கிடுகையுதிதி, நக்—அத்த பரப்ரும்ம விஜுயத்திக், இதன் இச்கும் மத்திரெங்கள் உண்கு.

ரு ப— இஜ்ஜகத்துச்செல்லாம் காரண பூ சமாயக் குர்வவ்வாடியாயக் ஜ்கோசின் வருபமாயும் ஸ்ஸையம் ப்ரசாசமாயு முள்ள பரப்ரு வேத்தை விஷையவரசின் இல்லாக மகானகள் காண்பரர்கள்.

ரா— ஆளு இயான அங் இந்தது ந்து குடி குமான தாமான ப்ருகிருகிந்து ந்து இயாயும் பைக்கொருக்கன் தும் அந்நடாரத்தைப் போர்குகிற நிகோதிக்கை ஒப்பாயும் கித்யப்ரசாசமாயும் பாய்பதிமன் இயின் கானத்தில் கிரகிசயமான நேறுக்கையை உடைய திவ்யவிக்கிற்று சிறேசி கடிட்டு சாயும் உள்ள படிரும்மத்தை நிக்கலைறிகள் சூர்கள் கார்வசாகமும் பார்க்கிமுர்கள். இது முதல்மந்திரிநின் அரத்தம், மேல் இரண்டாய தா மைந்திரம்.

முல—ப்ரும்ம ஸாகுகாரகாரம் பெர்சு மற்றி ஒருவன் சொல்லுகிறன். அஜ்னா கையில்லாததும் தல்லத அஜ்ஞு எத்தைப்போக்கு மதும் சூர்மமண்டவத்தில் குப்பது மான தேஜஸ்ஸும் டூர்த ிதகத்திலுள்ளிருக்கும் தேஜஸ் வுடிம் பிரம்பிம். இரண் மெற்றுள்றே. ப்ரும்மஸ்ஸுடி மே. இதை அறிர்த்த நாட் உத்திர்ணராடிகும். அது எல் லாதேவதைகளிலும் பேல்பட்டது. அடிகியை தலமானது. இர்த இரண்டு நகமக்தி சங்களால் ஸ்துதிக்கப்பட்டதும் கீழ் எதுதை மூன்று பகுகியக்கிசங்களால்ல ப்சள செப்பிக்கப்பட்டதுமானது இரத பிரம்கியொல்கேற்

ரா—ப்ரகிருகிமண்டாத்துக்கு கொளியில் உள்ள பரமபதமொறும் பக்கண் லோகத்தையும் அதில் உன்ன பரப்ரும்மத்தையும் கண்ணும் கணிக்கும். ஒரு ட்டு அர்ச்சிராகி முள்ககத்தின்படிகளில் ஒல் முகிய ஸூரியமண்டலத்தை தடன் டி ப்போக்கும். இது இரண்டாகது மந்திரத்தில் கூர்த்து.

தாத்—இரண்டாகது முறை க்கான்னது யாகமாகக்க**்பி**த்தது முடிந்ததைச் காட்டுகிறது.

#### ടരുടുന്നു വായത്തു.

onon விருத்தை ஃகைராராரும் சூர்கை உிரிய சேல் வாழிருத்தா ஆலை ிகு∥ இசையிரு இடை கிகாக இது கையிரிய சூர்கா முறு சிகையோ

ஸு(-ரா-பா-ட்ருணன்களில் மனதம், சேலைகைசளில் ஆசாசமும் ப்ரும்மமாக உபாசிக்கத்தக்கதை. இரண்டு உபாசனமும் இதனுல் சொல்லப்பட்டத∶கிரதை. (ச)

von-pr-பா—மனஸ்லெஸ்ன்றும் பிரம்மத்திற்கு வாச்கு, ப்ராணன், கண், சாத இலை கான்கும் காலுபாதக்கள். ஆகாசமென்றும் பிரமமத்திற்கு உக்னி வாயு ஸகுர் உன திச்குகள் இவை நான்கும் சாலுபாதங்கள். வாக்கு முதலிபதுகள் மனதினுல் கியமிக்கரதத்கவை ஆகையாலும் உச்னி முதலியலை ப்ரம்மரூபமான ஆசாசத்தின் மாச்பில தொங்குவதுபோலிருப்பதாலும் இவைகள் கால்களாகச்சொல்லப்பட்டன.

பு பு - ரா-பா — அத்யாத்மத்தில் (ப்ரு ணன்களில்) பிரம்மமாகச் செல்லப்பட்ட மன தின் நா ஆபாதங்களில் ஒன்று கிய வாக்கான இ அத்தைவதத்தில் தேலைதைகளில்) பிரம்மாசச் சொல்லப்பட்ட ஆசாசத்தின் நா ஆபாதங்கவில் ஒன்று கிய அக்கினில் பிரம்மாசச் சொல்லப்பட்ட ஆசாசத்தின் நா ஆபாதங்கவில் ஒன்று கிய அக்கினியாலகயாலே. தன் கா ப்யத்தில் உத்னாறுத்தை அடைவதும் அத்துகையே. வாயவும் ப்ராணனும் ஒரு தத்வமாகையால் ப்ராணை சென்றும் பரதமாக த வையுவின்றும், சூரயக்கண்ணின் அத்தில் டாதா வாகையால் கண்ணின் இறன் மாதமாகு த சூர்யனுலும், திக்கின் தேவ தைகள் காதிர்கு அதிஷ்டா சாச்களாகுக ால் கா அதிக்குக்களாலும் பிறகாசிக்கின நன. தங்கன் கார்யங்களில் உத்லாஹத்தோடு ப்ரவாத்தைக்கிறன. இவ்வாறு அறிக்கு உபாசிப்பவன் கீர்த்தி யசஸ் ப்ரம்முதே தஸ்ஸு இலைகளால் பிறகாகிப்பன். தானைத்தால் உண்டாவத யேசன்ஸு வ

#### ക്യബാരികുന്നുള്ളിം ക്യാവ്യായും വേ

ஸo-pr-பா—ஸைஞர்யன் பிரம்மத்தின் பாதமென்று £ேழுசொல்லப்பட்டது. அந்தஸைஞர்யனே பிரம்மமென்று இங்கு உபரேசிக்கப்படுநிறது. அது இங்கு உபபா திக்கப்பக்கிறது.—இந்த ஜகத்தானது ஸ்ரு க்கடிக்கு முன்னே நாமம் ரூபம் இவைமு தலிய கேறைபாடி**ல்லாமல்ரு**ந்தது. பிறகு அது கொஞ்சம் நு**ம**ரூப கார்யங்களுக்கு அபிமுகமா பிர்றா. முதலில் விகைமுளேத்து கிரமமாய் பெரிதாவதுபோலே ஆல்பம் காமரூபங்குளேப்பெற்ற அது பெரிதாய் ஒருமுட்டையாக ஆயிற்று. அதே ஒருவருஷ காலம் அப்படியேயிருந்து பிறகு இரண்டாகப்பிளந்தது. ஒன்று வெள்ளியும் ஒன்று போன்றுமாச்சதை.

ന് പ്രത്യ നട്ടു പ്രത്യായ പ്രത

ரை∩-ரா-பா— வெள்ளியான கபாலம் பூமிமுதலிய கீழ்உலகங்கள் பொல் சபாலம் ஸ்வர்க்கம்முகலிய மேல்உலகங்கள். அடைப்பிளந்தபோது சர்ப்பத்தைச்சுற்றி மிருந்த பெரும்நரம்புகள் மூலகள் ஆயின ஸூ கைவ்மம் ன கர்ப்ப வேலைடனம் மப்புப னிகளாயின ஜனித்ததின் நரம்புகள் நடுகளாயின. அஸ்திமில்ருந்த நீர் ஸமுத்ரமாயின்.அஸ்திமில்ருந்த நீர் ஸமுத்ரமாயிகியது. (உ)

கமுபத்ததாபதவொருவாதிதின் ஆபரும் மற்று காது விரும் திரையிர் நடிக்கு இரு விரும் விரும்

vpo-rr-பா—அதிலிருக்**த** உண்டானவன் ஸூர்யன் ஆவன் உண்டாகும்போ த பெரிய இரைச்சல்களோடு செப்தங்களும் ஸ்தாவுரமும் ஐங்கமமுமான பூதங்களும் ஸ்திரீவஸ்திரம் முதலிய நாமனுவஸ்தாக்களும் கடடிவே உண்டாயின. அதஞல் தான் இப்போ தம் ஸூர்யனத் உதயாஸ்தமய காலங்களில் சப்தங்களும் (பக்ஷிசன் தசலி குவைதிறைல்) பூதங்களும் சாமங்களும் உண்டாகின்றன.

ஶாO-ரா-பா-— இங்விசை மன்னமையையடைய ஸூஞர்மணே பிரம்மமாக உபா சிப்பவன் சீர்ச்ரச் ிஸ் ஆமீபமாசுவே மங்சளமான சப்சங்களேச்சேட்டு ஸு-சம்பெறு வான். இரண்டு தடவவை (நீம்ரேடோக்) என்றதை ஆச்நியாம் முடிச்ததைசுச்சாட்டுக் அது.

சங்—இது திருஷ்டபலம். இவன் பிரம்மமாகவே ஆய்விடுகிறது ப்ரதானப வம்.

# மூன்மும் ப்ரபாடகம் முற்றது.

ചாട്രെ മായിലെ ആയിലെ ചെയ്യുന്നും പ്രവാധം അം.

കുന്നു പ്രാവുക്കും വേടുന്നു വേടുന്നു.

ത്യെട്ടുട്ടും എം. പ്രത്യായ ക്രാസ്ഥായം വി. പ്രത്യായം പ്ര

ஸம்வர்க்கவித்மை சொல்லப்படுகிறது. அதன்பெருமைக்காக கதைசொல்லப் படுகிறது. யு O-நா—புத்நர் என்பவரின் பேர ஞைகயாலே பௌர்ரோயண ரென்றும் ஜநச் ருதார் என்பவரின் புத்ரநாகையாலே ஜாகச்ரு இ யென்றும் பிரசித்தரான அரசன்ஒரு வென் வெகுதார்மிகளுயும் சரத்தை டோல தானம் செட்பவளுயும் உண்னம் போடுகிற வளையும் இருந்தான். எல்லாவிடத்திலும் எ்லாரும் தன் உன்னத்தையே புசிக்க வேணை செய்வனற்ற ஆசை செண்டு எல்லாவிடங்களிலும் தர்மசத்திரங்கள் கட்டியைத்து வழிப்போக்கர்களுத்கு வேண்டிய ஸகல உபசர?ணோகளும் செய்வித்தான்.

பு பு பு பி வி வாறு இக் வரசன் தர்மத் இல்ல கருத்தாடையை வைய் பிரம்மக்கி பானத்தில் பிரவ்ருத்தி இல்ல உதி நுப்பதைக்கண்ட சிலகே வைகைகள் இவனுக்கு புத் இ உண்டோக்கேகேண்டு இவன் சாற்றுக்காக மேல் உட்பிரிக்கையில் படுத்திருக்கும் சம பத்தில் ஹம்னஞடத்தைக்கிகுள் இல்ல உடித்தில் லாஞ்சரித்தன. அலைவளில் முன் னே வேகமாய்ப்போகும் ஒர் ஹி லாத்கை சிராக்கி பின்னே மும் மற்கிமுரு ஹெம்ஸம் அடைகளில் போக்கம் மற்கிமுரு வில்லாரவளோ. பார் புர் ஜாரச்ருகியின் சேஜேஸ்ஸானது ஸ்வர்க்கம் மறையில் பரவியிருக்கிறது. சி அதை கிருருக்கிப்போகாதே. அது உண் வேக்கொருத்திவிடப் போகிறது, என்று சொல்லிற்று.

ಹರ್ಣಿಕ್ ಕ್ಷಾಲ್ ಕ್ಷಾಲ್ ತಾಟನ್ನಾಗು ಸಾಧ್ಯಕ್ಷಾತ್ಮೆ ಉಗ್ನಾರ್ಮಿ ಹಾಣಿಕಾರಿಗೆ ಈ ಪ್ರಕ್ರಾಗಿ ಸಾಧ್ಯಕ್ಷಾತ್ಮೆ ಈ ಗ

புற0-ரா—இதைச்சீசட்ட முன் செல்லும்முமையானது ஆட்டை, ஃஎனன் சொல் தூகிமூய், இவருக்கு எள்ள அத்சயம் உண்க், சீசீயது இவரை வண்டிடுயொடிருக்கும் சூரைகுவரைப்போல் சீசோச்சிமூசீய, என்றது. அவர் மார்லுக்டா, ஆவர் எப்படிப்பட் டவர், என்றை மெற்றையை அன்னும்செட்டது.

മട്ടുയുന്നു പ്രത്യേഷം പ്രത്യം പ്രത്യേഷം പ്രത്യം പ്രത്യ

மு 0- ர — சுகாட்டத்தில். 1-2-3-1 எண்கள் உள்ள இல ஆட்டணங்கே தங்கள் உண்டு அதீல் நாது எண் உளரு இல் ஒருவன் ஐவிச்சுவிட்டால். 3-2-1. எண்கள் அதிலடங்கியிருப்பதால் இலன் அரை செயல்லாம் ஆவிச்சுவின்னபது அவ்வாட்டத் இன் ஸெக்கேதம். அதிபோல் இல்வு அரச்சில் எவன் எங்க நேர்கருமை செய்தா இம் அசெல்லாம் இவரது நடகரும்சில் கடக்கியது உலகத்தில் உள்ளவர்களின் கியான செல்லாம் இவர கியான சிக்ல கடக்கியது உலகத்தில் உள்ளவர்களின் கியான செல்லாம் இவர் கியான சிக்ல கடக்கியது. அவர்தாகி ஸாச்வர். அவரைத் தான் கான் சொன்னேன் என்ற அச்ச உயம்மைப்பதில் சொல்லிற்று.

யகு மனாகு தோடதிஷ் அரசிகி விகையாயகத் ஹொவாவ வையாகு தோடதிஷ் அரசிகி வூகையாயகத் ஹொவாவ

புற - சட இரைச் கேட்டஜா ச் ரு இப் சம்மக்கியானமே மேலான தென்ற நிக் து கொண்டு மனவருச் சு தடினே உசயமாவகை மெ இர்பார்த் திருந்த பூசெக்கையை விட்டெழுந்த உடனே சன் வேண்க்கார?னக்கடப்பிட்டு சூருக்வரிருக்கு பூடைக்கை அறிக் தவரும்படி கட்டுமாயிட்டார். ஸாக்வர் எப்படிப்பட்டவர் என்ற அவன் சேட்டான் அமைமை சொன்னதை அவணுக்குச்சொன்னுல். அவன் சேடிப்பார்த்த தைப்படவில் லேபென்று சொன்னுன். பிரும்மக்கியானிரள் வாஸம்செப்யம் மாஸசாரி ஆற முத லிய இடங்களில் தேடிப்பார் என்று மறுபடி அரசன் உத்திரவு செய்தார். அப்படி பே அவன் தேடிவரும்போது வண்டியின் கீழ்உட்கார்ந்த சொரிசுளேச்சொரிக்ற கொண்டிருக்கும் அவரைக்கணடு விசபத்சோக் கிட்டச்சென்று தாம்தான் ஸாக்வ ரேர் என்றுகேட்டான். அவர் ஆமடா, என்ற சொன்னுர். அவன் திரும்பிவந்த அவ ரிருப்பிடத்தை அதிச்துவக்சேணையை அரசு ஒக்குச்சொன்னுன்.

## \* ಆಗಾರ್ನೆಗಾವಾಯು 8. \*

வை கா. அகடுகாரில் காதிக வால்பாக செவ்கா சுவை இது இது விருக்கும் விருக்கும் விருக்கும் விருக்கும் விருக்கும் விர இது இது இது இது கோதியாலியாக செவ்கா சுவை ஆுக்கும் விருக்கும் விர

UUO-၁ - — பின் அரசன் அற நாறு பசுக்கினோயும்கண் —த்திர்கு ஆரத்தையும் கோ னேறுக்குழதை கட்டிய ச்சலாமம் கூட கொண்டிச்பாய் ஸாக்கரைவேறித்த இவை கண் சுற்றுக்கொணைக் தாம் உபரசிக்கு இதிகதையை எணக்கு உபரேத்சிக்கவே சேன்று பிசாரசதுத்சுர்.

தை ஆவ்வருவ<sub>ர</sub>்க ுவாவா<u>ன</u> ஊாலிரு தாடரு மேடி , **தலெவவலஹ** தொறையு விகிகர் என வடகிரெவளுக்கு இருக்கி வ. எ.தாயண**வு வ** 

ക്കുന്നു പ്രത്യം ഉപ്പെട്ടുന്നു പ്രത്യായില് പുരുന്നു പ്രത്യായില് പുരുന്നു പ്രത്യായില് പുരുന്നു പ്രത്യം പുരുന്നു പ്രത്യം പുരുന്നു പ്രത്യം പുരുന്നു പ്രത്യം പുരുന്നു പുരുന്ന്നു പുരുന്നു പുരുന്ന

மும்-ாட அட்ட குச்சிக்க இலங்கின உீச்டலை த்துக்கொள என்று ஸாக்வர் சொன்னு ஸா. மறுபடி அச்சன ஆயிரம் அசக்கள விலையயர்த்த ஹாரம் உயர்க்காதம் தன் பெண் இது கிலக்கோண்டு டத்து ஸாக்கிடம் கொடுத்து தாம் இப்போது வாளைம் செய்யும் இராமத்தை சக. தாம் ரங்கிகளாலம் செய்ய நீணேக்கிறதோ அந்த கிராமத்தை தை சக் தம்முடையதாகச் 'செய்கிறேன் இவ்வரத்தாம் பத்னியாகச்சிறேஹித் தைக்கெள்வதோகு இப்பொருள்கினயம் அநைகோரித்துக்கொண்டு எனக்கு பிரம்மவித்மையை உபதேதிக்கவேண்டுமென்று கேட்டான்.

விசே உார்ச்சம் இருச்ச இடமும் வீரிம் பத்னியும் இல்லாத எனக்குப்ப**சபணை** ம்தெரிவை பெதர்த்கனபதும் இரகாலம் குருசிச்ருவை, சைய**ு** ஆத்கெமான**தனமான** தில்லாமல் பிரும்மவித்யைலைய உபதேசிக்கக்கூடாடிதனைய**தும் லாக்வ**ர் **மறத்தத்தி**  ந்குக்காரணம் அரசின சூத்ரனென்பது பிரம்மக்கியானமில் உயெ பென்று தாள் சோகமடைந்ததிரைலே. அல்லது நாலாம்வருண ென்ற தன்று மேல் கண்டத்திலும் இப்படியே.

புர >-ரா — இந்த கன்னி கையைக்கொடுத்ததிஞல் வித்பையை உபதேசிக்கு வேண்டி யதாகிறதென்று நிச்சயிக்து-ரங் - தக்கஉபஹாப்ப் கொடுத்ததிஞல் அங்கீகேரிக்கிறே கொன்று சொல்லி மேல் பொதுதாத்— சுத்ரனே நீ இமைகுணேக்கொடுத்ததிஞல் இவ் வழிபாபே உனக்கு நோன் பிரம்மவித்பையை உபதேசிக்கிறேகொன்று ஸாக்வர் சொ ன்றூர். மஹங்ரு உம் தன்னும் தேசகதில இவாவாசம் செய்த இடமான ஸாக்வபர் ணம் எனனும் கிராமக்தை ராஜா அவருக்குக்சிகாடுத்தான் அவர் தன் உபாஸ்யை தே வைதைகைய அவஞுக்கு உபதேசித்தார்.

# കുന്നു കൂടുക്കുന്നു.

வராடு வரத்தை அதிவாயு செயியத் வாயு நெறிவை சசுவி வராடு வரத்தை அதிவாயு செயி

ருற-ரா—எஸ்ஸாஸுரையம் ஒன்றுக்கியெடுத்துக்கொள்வது ஆல்ல இலையமடைவி ப்பிது என்னும் குணைமுடைபதானையுமே வாயிலே ஸம் வர்கம் அக்ளி அனேயும் போதும் ஐூர்யன் சந்திசன் இவாகள் அஸ்சமிக்கும்போதும் இலங்கள் உலரும்போ தம் இனைபெல்லாம் வாயகையிய யடைக்ன்றன. இவையெ ்லாவந்தையும் ஒன்றுக் கிகிரலித்தக்கொள்வதால் வாயுஸம்வாக்க மென்று உபாசிப்பது. தேவேறைதைகளில் வுயுலுமவர்க்கம்.

ரு.—ுடு: படின் அந்தர்யாடியான பகவு இன ஸெம்வர்க்கதனன்ற உடாசிக்கக்கட கது.

கமாற ு சுத்வ நானை வராணவ் வரை இரு வாய் வித்வ நன்கி வவாம் வெறுத் வராண வக்கு வரண நிரை நாகர் வரண ணொன்ற அரிவில் காறு குறிவில் கரிவர்கள் கள்ள விக்கிய விக்க

ருடு-ரா—ஆதமாவில் ப்ராண னேலைம்வர்க்கம்றி வன் தாக்கும்போது வாக்குகண் காதுமனம் இவையெல்லாம்ப்ரு ணுண்டேயைடைக்றன இசைபெல்லாவற்றை டியெல் ல ம் ஒன்முக்கிக்கிரக்க்கிறது. இங்கும் பிராண னென்றது ப்றாணனின் அத்சர்யுமி யான பகவாண் தேவைதைகளில் வாயுவும்ப்ராணன்களில் பிராணதும் இரண்மி மே ஸெம்வர்க்கம், House of the control of the same of the control of the

விஷ இாணள வடுவுறவாரிறி ்கொக்கள் உடை நக்க உடி நட

தாத்—சுபிகோத்சத்தலரும் சுனகமுனியின் குமாரருபான சௌனசமுனியும் கேசுக்ஷைவெளரின் புத்ரரான அபிப்ரசாரி மூனியும் போஜனம் செய்தசொண் மருச்கு ம்போது ஸட்வர்க்கோபாலனம் செய்யம் பிரம்மசரி ஒருவன்வுக்கு பினக்ஷைச்சுட் டான். அவனது பிரம்மக்கியானம் இவ்வனலென்பரைத் தெரிக்துகொள்ளவேண்டு மென்ற நிளேத்து அவனுக்கு பினக்ஷபோடாமலிருச்தார்கள்.

ரு O-ரா-பா — இவ்விறண்டு ஸம்வர்க்சங்களின் ஸ்துதிக்காக, ரக்-ஸம்வர்க்கவித் பையின் ஸ்துதிக்கோக, இந்த கதை ஆரம்பிக்கப்படிகிறது. (டு)

வூறையாவஃமாக் முழு குறியாதெவனகை கணிலாமுறை வ நலிலாபா: டக்காவெயநாஞ்வ மிற குடிநியக்கிற் காழிற வுறை சாவ்வை இடியிலில் விறியாவிக்கிற்ற கணியாக இத்தித்தி கா

ஶாO-ாா-பா—தேவதைகளில், அக்கி சூர்யன் சந்திரன் ஜலம் இவைகளேயும் ப்ராணன்களில் வாக்கு கண் காது மனம் இவைகளேயும் எல்லாலோசங்களேயும் நகுதி க்கும் ப்ரம்மாவே வாயரூபச்தோடும் ப்ராணரூடத்தோடும் ஸம்ஹரிக்கிறது. இவ்வி வூயத்தை ஸம்ஸாரிகள் அறியவில்லே இந்த ஐகத்தெல்லாம் அந்த ஸம்லர்ச்சுப்றனா பதிக்கஸிணமாயிருக்கிறது. அது பினைத்செட்டால் யாரும் கொடுக்கல்ல்லேயே பெ ன்று அந்த பிரமசாரி சொன்றுன். அரத்தபோதம், ரங்—உபரசிணயின் இடத்திறைல் உபாசனம் செய்யும் தனக்கு பினைத்கொடுக்கப்படாததையே தேன் உபாஸ்ய தேவை தைக்குக் கொடுக்கப் படார்தேதாகச் கலைக்கும்

തന്ന ബ് ക്താവുറ്റുള്ള ട്രംബന്റെ അട്ടുത്ത് ക്രൂള്ള പ്രത്യായുന്നു. പ്രത്യായുട്ടു പ്രത്യുട്ടു പ്രത്യായുട്ടു പ്രത്യത്തുട് പ്രത്യായുട്ടു പ്രത്യത്തുട്ടു പ്രത്യത്തുട്ടു പ്രത്യത്തുട്ടു പ്രത്

பு 0-ரா-பா— இப்படி பெரும்மகு நிகொன்னை தைக்கேட்ட செனை கர் மனதில் ஆரோகு தக்கொணுக்ட அவனிடம் வந்து. ஒ, பிரமசாநியே! தேவை தைகளுக்கு கீயாதா அம். ஆழுகிய அல்லது இடன் மூன் ஸம்ஹாரம் செய்த கோனைப்பலிலையடை யேவரும் அகுராகண் காடியாரம் செய். வரும் இர்வஜ் ஒரும் ஆதிய ச்ரு ஸிர்மன தெ மகிமை வெகுதுக்பெமென்று முன் நிஞர்களால் சொல்லப்பட்டிரைக்கிறது. அவர்வே கெரு ண்றி ஞலும் ஸமிஹாரிச்சதைக்கையைல்லர். அவரே மெல்லா உற்றையம் ஸம்ஹாரிப்பவரு. அவளையே யாம் ஸம்வாச்சமாக உருசிக்கிலும். இலைக்கு போடுங்கள் என்று தென்வே தை அறிந்தாயில்லே என்று சொல்லி, 'இவைக்கு பிணக்கைபோடுங்கள்' என்று தென்வே லேககாரர்களுக்கு ஆட்கியாபித்தார்.

னுவாலு அக்ர வைவலு அக்ர ு வார் உள்ள கூடியூக் ஒரு வார் ஐன்றிக்கி ஸ்ட் வை உசி உட்டுக் டினை ஆரா ஆ 1 உல கீட்டியூ அரியஸ் தி கூசி இதன்கில் உி சி இடு வெள்பாலும் டின் இ இதன் கள்கில் என்க்க் உலின் அடி வடு அவலு ஆட்டு உின் ஊட்டு உிக் வண்டு

ராற-ரா-யா- அவனுக்கு பிளைதபோட்டர்கள் ஸம்வர்க்கவிர்யையின் ஸ் திக் காக அதன் பதார்த்தங்கின் க்ருதாயமாகவும்விராட்டாகவும்அன்னமாகவும் அன் குதியாகவும் ஸ் ததிகொடிருது. தேவை தைகளில் ஸம்ஹாரம் செய்யப்படும் அக்னி சூர்யன் சந்திரன் ஜலம் இணை நான் கும் ஸம்ஹாரம் செய்யும் வாயுவும், ப்ராணன் களில் ஸம்ஹாரம் செய்யப்படும் வாக்கு சண் காத மன த நாலும் ஸம்ஹாரம் செய்யம் ப்ராண ஹம். ஆகிய பத் தும் கிருசாயமாம். ஒன்ற இரண்டு மூன்று நான்கு என்னும் எணை ணங்கள் கொண்டத கிருகாயம். இவைகள்க்கதட்டி ஒல் பத்து திறதல்லவா. இப்பத்தும் பத்து திக்கிலும் இருப்பதால் இதுவீராட், இதுக்வ அன்னம். 'சசாக்ஷரோவிராட் அன்னம்' விராட்! கணற கருதி கூறுகிறது. விராட்சுத்துள்ளம், சிருத மென்றும் அவர்தில் பத்திக்குறம் எண் புஜிக்கப்படுவது போல் உள்ளடன் கிழுப்பதாலும், அவர்தில் பத்திக்குறும் எண் புஜிக்கப்படுவது போல் உள்ளடன் மையை கையாலும் இது அன்னு தியமாம். இப்படி விராட்டாடை உபாசிப்பதால் பந்த திக்கிலுள்ள வேஸ்தைக்க குறை உபாசிக்கப்பட்டதாக இதிறது. இந்த ஸம்மவ உபாஸிப்பவள் ஸர்குஞ்ஞனும் ப்ரம்மத்தை அனுபவிக்கப் பெறுவன் யரவம் வேது, என்றுமறுபடியும் சொன்னது வித்கை முடிந்ததைக் காட்டுகிறது. (அ)

## കുന്നുവായും പ്രമായും.

ബ<sup>-</sup> ക്കോഥ<sup>ിം</sup> തെയുട്ടതുട്ടും പ്രവാധത്തുട്ടും പ്രവാധത്തുട്ടും പ്രവാധത്തുട്ടും പ്രവാധത്തുട്ടും പ്രവാധത്തിലുള്ള പ്രവാശ്യത്തിലുള്ള പ്രവാശ്യത്തിലുള്ള പ്രവാശ്യത്തിലുള്ള പ്രവാശ്യത്തിലുള്ള പ്രവാശ്യത്ത്ര പ്രവാശ്യത്ത്ര പ്രവാശ്യത്ത്ര പ്രവാശ്യത്ത്ര പ്രവാശ്യത്തി

ஶை >— ஜாத்தைப் பதிஞ்ருக பாகம் செய்து அதைப்ரம்மமாக பாவிக்கும்படி இத்கு உபதே∂க்கப்ப®கிறது. சிரத்தையும் தபஸ்ஸ⊸ம் உபாசனத்துக்கு அங்கமெ ன்று காட்டுகைக்கோக க்கதை சொ≳்லப்ப®கிறது.

ரா — ஷோட சகலப் ரம்மவித்யை சொல்லப்படுகிறது.

தாத்—ஜபால் பென்றும் பதிவ்ரதையின் புதரஞன் ஸைத்யகாமனென்பவர் ஆம்மு: 'வேத: த்யயனம் செய்வதற்காக குருகு தில் ப்ரும்மசாரியாய் வாஸம் செ ப்யவிரும்பி மிருக்கிரேன். உபனயனத் துக்கு கே கோத்ரம் தெரியவேண்டுமே, என் கோதரமெது, என்று தேன்தாயாளருக்கேட்டார்.

സെ ഒരു ഇന്ത്ര പ്രയാത്ര പ്രതാര പ്രതാര പ്രതാത്ര പ്രത്ര പ്രതാത്ര പ്രത്ര പ്രതാത്ര പ്രത്ര പ്രതാത്ര പ്രത്ര പ്രതാത്ര പ്രതാത്ര പ്രതാത്ര പ്രതാത്ര പ്രതാത്ര പ്രത്ര പ്രത്ര പ്രതാത്ര പ്രതാത്ര പ്രത്ര പ്ര പ്രത്ര പ്രത്ര പ്രത്ര പ്രത്ര പ്രത്ര പ്രത്ര പ്രത്ര പ്രത്ര പ്രത്ര

ரை 0-ாட-குழந்தாய், ாான் அதி கிபூஜையிலேயே கருத்தாயிருக்கேன், பென் வனத்தில் இடி உண்ணப்பெற்றேன், இசாத்றமிது வெண்ப தெனைச்குத் தெசியோது. எனுட்டு ஓபாலை, உன்பேர் ஸத்யகாமன், குருகேட்டால் ஜுடபா இயின் புத்திரென் ஸத்தியகாயன் என்றே சொல் என்று தாயுர் அவனுக்குப்பதில் சொன்றூள்.

లా<sup>జ్స్క</sup>్రిలాగాబం జాగలాప్క్రాజ్కి ఆకా లూతాబాబుడ్డ్ క్రాంక్ ఇంగాలు ఇక్కల్పల్లెక్స్ లాబలులో తోంతాదు ింతాగాలా ఇ

ு ப−ா — அவர் சௌகமிசு ச்திரச்தில் பிறுந்த ஹரித்ருமைத் தென்பவளின் புத் ரருன ஒ≤்த்ருமதரிடம் வந்து யான் தமக்கு ி ஷ்பஞப் வந்துருக்கிறேன், ப்ரம்மார ரியாப் சுறு த வாஸம் செய்கிச்*று னென்* **ற**ைச்சுரன்னு.

്ള ഉണ്ടിയെയുട്ടുള്ള അവയുട്ടുവ്യുള്ള ആയുട്ടുള്ള ഉണ്ടുള്ള ഉപ്പെട്ടുള്ള പ്രമുത്യം ഉപ്പുള്ള ഉപ്പുള്ള ഉപ്പുള്ള ആരു പുള്ള അവയുട്ടുള്ള ആരുക്കുള്ള ആരുക്കുള്ള പുള്ള പുള്ള

பு 0 - ரா—்கு முக்தாய்! உன் கோத்ற மென்ன வென்று கௌதபரிகேட்டார். எனக்கு கோத்ரம் தெரியாது, என்தாயானரக்கேட்டேன் தான் அதிதியூறை பிலேயே கருதே தாயிருந்ததால் கோத்ரம் இன்ன தென்று தெரிந்து கொள்ள வில்ல யென்றும் யென் வைனத்திலேயே யென்ஜோப்பெற்றபடியால் வெட்கத்தி ைல் என் பிதாலைக்கேட்டுச் தெரிந்து கொள்ளவில்ஃ யென்றும் குருசேட்டால் ஜபாஃலியின் புத்ரன ஸைச்யகாமன் என்று சொல் என்றும் என்தாயார் சொன்றுள். ஆதலால் நான் ஜபாஃலியீன் ஸிச்யகா மன், என்ஜேன அங்கீகேரிக்கவே ஹேமென்று அவர்சொன்றுர்.

புற 0 - ரா—ப்ராம்மணனல்லா தயர்கள் இவ்பா அ சபடமற்று வார்ச்சை சொல்ல மாட்டார்கள். கீ உண்மை செர்ன் சொல்ல ஸக்தோஷிக்கேன் ஸமித்துக்கள் கொண்டு வா, உனக்கு உபகயனம் செய்கிறே வெண்று சொல்லி முறைப்படி அவருக்கு உபகயனம் செய்கிறேவெண்று சொல்லி முறைப்படி அவருக்கு உபகயனம் செய்து இனேத்து மெலிக்திருந்த பசுக்கூட்டங்களில் மிக்ஷம் தார்ட்டலமான நானூர்பசுக்கின் ஒட்டிக்கொடுத்து இதை மேட்ட் தக் காப்பாற்றிக்கொண்டுவா என்று க்கியாபித்தார். ஸுத்யகாமா அவைகளே ஒட்டிக்கொண்டு போகுமபோது இவைகள் ஆயிரம் கால்லடை களாயதற்குமுன் திரும்புவதில் வேய்குறை பிரத்ஜ் கைஞ் அவைகள் ஆயிரம் கால் கடைகள் ஆகும்வரையில் மேய்தது வக்காண்டு போய் அவைகள் ஆயிரம் கால் கடைகள் ஆகும்வரையில் மேய்தது வக்தான். (இ)

### കാരവ<u>താ</u>മുടായുടും.

ക്കൊയും പ്രാധാവന്ത്രു പ്രാപാര്യ പ്രത്യായും പ്രാപാര്യ പ്രത്യായും പ്രാപാര്യ പ്രത്യായും പ്രാപാര്യ പ്രവാര്യ പ്രാപാര്യ പ്രവാര്യ പ്രാപാര്യ പ്രാപാര്യ പ്രവാര്യ പ്രവാര്യ പ്രവാര്യ പ്രവാര്യ പ്രവാര്യ പ്രവാര്യ പ്രവാര്യ പ്രവാര്യ പ്രവാര്യ പ്രാപ്രവാര്യ പ്രവാര്യ പ്രാപ്രവാര്യ പ്രവാര്യ പ്രവാര്യവാര്യ പ്

மு0-ரர—மேல்பொது—ஒளுத்யகாமா என்று அக்தரு தைபம் கூப்பிட்ட. தன் காமி என்று ஸைத்யகாமா சொன்ஞர். உன்பிரதிஞ்ஞைப்படி காங்கள் ஆயிரம் கால் கடை என் ஆய்விட்டோர். எங்குளே ஆசார்யன் விட்டிர்கு ஒட்டிக்கொண்டுபோ. என்ற ரேவுக பர் சொல்லிற்ற. சங்—இங்காற ச்ரத்தையோலிம் தபஸ்லோடிம் தமகுருரிய சர் கைய செர்யும்றைச்சகாமன்விஷயத்தில் இக்குர்குரிய வாயுகே உரைசலுக்குோடிகைமடை ந்தப்ரு உயத்திலிடத்தில் அடுப்ரவே தித்தது. ரா—இப்பட பசுக்கினே நகுத்தத்திறைல் ஒருதே கலைதலை 'தோஷித்து முடிகைபத்திரை' அருப்ரவேசித்தது.

ு பு பா—டாப்ரும்மத்தின் கால்யாகத்கை நான் உனக்குச் சொல்லுகிறேன் என்று ருஷுபம் சொல்லிற்று, சொல்லிக்கண்டு மென்று ஸிச்யகாமா இழக்கு தெற்கு மேற்கு வடக்கௌறும் நாறுதிக்கும் ப்ரார்ச்தியார நாலுக்கோன் இக்காலுச்சின சொண்டது டிறுள்ளத்தின் ஒரு ோசும் இதற்கு ப்ரகாசுவத என்ற பெயா.

ு பு ப− இங்காறு அறிச்த ஞலு கலிகளோகிம் கூடிய ப்சசாசவத்து என்றும் ப்ரம்மத்தின் டு சத்தை உறிசிப்படன் இந்திலோகத்தில்பிரகாசத்தை (பிருசித்தியை) அலைடவந்து 8 ப்ரகாசமான பெரிப்சிலாகங்கின்றம் அடைவன. (க)

### കുരഞ്ഞിച്ചും.

கு சார் சார் சார் கார்க்கு சார் சார்க்கு சார்க்கு சார்க்கு சார்க்கு சார்க்கு சார்க்கு சார்க்கு சார்க்கு சிர்க்கு சிர்க

முல-ரா-பா-அக்னி மற்றொரு பாதத்தைக் கொற்ற மென்று வருவையம் கொற் லிற்று. அத்யகாமர் மறுநான் மாடுகள் ஒட்டிக்கொண்டு புறப்பட்டார். ரையங்கர ஒட்டிக்கது. அம்மாடுகளே மடக்கி லுக்கியாவர்களைமும் சமிகாதானமும் செய்து அக்னிக்குப்பின் ஐல் இழக்கு மகமாக லநையகாமர் உட்கார்க்தார். (கு)

လော်မရး၊ ၈။ မား လွှဲပြဲတော် သိမားမေတာ့ အသို့များနေ႔ မေး အရွဲ့ လာလာတွေများသာ ဤသွေးလေသ

ரால்-ரா-டா--ஒறைத்யகாமா என்ற அக்ளி கூட்டிட்டது. ஸ்வாறியென்று ஸத் மகாமர் டதில் சொன்றுர், (உ)

കുത്തിന്റെ പ്രത്യാക്കും വന്നു പ്രത്യാക്കാക്കായില് കാണ്ട് പ്രത്യാക്കായില് പ്രത്യാക്കാര് പ്രത്യാക്കാര് പ്രത്യാക്കാര് പ്രത്യാക്കാര് പ്രത്യാക്കാര

றை-ரா.பா—பரம்மக்கின் போரத்தை (நாலில் ஒருபாகத்தை) நா**ன் உனக்குச்** சொகதுகிறேகள்ளு அகளி சொல்லிற்று. கொருக்கிக்கு**ந்மென்று வைதயக**ாமா ப்ரார்த்தித்தார். ஐவி ஆகாகும் குடிரிக்கம் கழுத்றி இவை என்கும் ரோது கிலகேள் இநாரது கிலகொள்ள**டது ஆன**ுதவத் என்றம் பாதம். (**ந** 

ந்து இவர்கள் இது இது விக்கி விக்கிகள் விக்குவையார். இது அவர்கள் இது விக்கிகள் இது விக்கிகள் விக்குவையார். இது அவர்கள் இது விக்கிகள் இது விக்கிகள் விக்குவையார். விக்கிகள் விக்க

்குடுகளுடா— இங்காற அதிக்கு நிர்ந்த கண்டிகத் என்றும் பாதத்தை உயா செய்துகள் காயார்கும் நுடிக்கப்படமாட கள். சரச்சுதமான கொளங்கின்றும் அடைகள்

#### കര്ത്തിട്ടുള്ളുള്ളും ക

അമു അല്രത്തെല്ക് അയ്ലെയ്ക് ഇപ്പക് ഉപ്പത്യുന്ന സമ്പരി പ്രാത്തിനും പ്രത്യാക്കാക്ക് പ്രത്യാക്കാക്ക് പ്രത്യാക്കാക്കുന്നും പ്രത്യാക്കാക്ക് പ്രത്യാക്കാക്ക് പ്രത്യാക്കാക്ക അമു അല്പ്രാത്തിനും പ്രത്യാക്കാക്ക് അവ്യാത്തിന്റെ പ്രത്യാക്കാക്ക് പ്രത്യാക്കാക്ക് പ്രത്യാക്ക് പ്രത്യാക്കാക്ക് പ്രത്യാക്കാക്ക് പ്രത്യാക്ക് പ്രത്യാക്കാക്ക്ക് പ്രത്യാക്ക് പ്രത്യാക്ക്

ஶ௦௦-பா—மற்றெரு போதத்தை ஹம்ஸம்சொல்று மென்ற அக்னிசொல்லிற்று மறாருள் மாடுகளே ஒட்டிப்போய் ஸாயாக சுலமான போது மாடுகள்மேடக்கி அக்சிக ஸைக்இயாவர்தேனமும் சபிதாதானமும்செய்து அக்கினிக்குப்பின்⊛ுல் கிழக்குமுகமாக ஸைத்யசாமர் உட்கார்ந்தார். (க)

ടു എത്തി എസം.ഡ് പ്രേറ്റം മി അവുന്നു പ്രോഗ്യായി പ്രേറ്റം വിക്കാരി പ്രോഗ്യായി പ്രോഗ്യായി പ്രോഗ്യായി പ്രോഗ്യായി പ്രോഗ്യായി പ്രാഗ്യായി പ്രോഗ്യായി

ஶ௦-ரா-பா—ுடும்ஸம் ஒன்றுவுத்து ஸக்யகுமா என்று கூம்∆ட்டது. ஸ்வாடி என்று ஸைதயகாமா சொன்ஞுர். அர்த்துஃபாதம். ஶ≎-பா— இங்கு ஹெம்ஸம் என்றத ஸை⊸ர்யன்.

ஶ௦-௭ா-பா—ப்ரம்மத்தின் பாது மொன்றை நோன் சொல்லு கிரேன் என்று ஹம் ஸெம் சொல்லிற்று. சொல்ல வேண் இமென்று ஸெத்யகாமர் ப்ரா≟த்தித்தார். அக்னி ஸூர்யன் சுந்த்ரன் பின்னல் இந்நான்கும் நாலுக‰கள். இக்குலை நாலும்கொண்ட பிரம்மத்தினை பாதுத்தாக்கு ஜபோலதிஷ்⊾மத் என்று பெய≒். (உ)

തും പ്പു പ്പു പ്രായം താണ്യാണ് ത്രോത്തുന്നു പ്രായം തുടുന്നു. പ്രായം തുടുന്നു പ്രായം തുടുന്നു. പ്രായം തുടുന്നു പ്രായം പ്രവയിലെ പ്രായം പ്രവയിലെ പ്ര

ரை∩-ரா-பா— இவ்வாறு ஜியாதிஷ்தத்தென்த இப்போதத்தை உபாசிப்பவன் தேஜன்ஹையு பெறுவதோடு அக்னி லோசம வஞர்மலோகம் முதலிய ஜ்யோகிர் லோகங்களேயும் அடைவன்.

### കുനുക**ൗ**്ടും ഖി**യാ**ഷം'∙

 $\epsilon$  കൊള്ള പ്രാധ്യായില് പ്രത്യായില് പ്രത്

ரு பாரு பா — மத்கு மென்னும் நீரப்பறவை மற்றிறு நூராதத்தைச் சொன்றுமென்ற வும்ஸம் சொல்லிற்று. மறு நாறா முன்போல் வாயங்காலம் மாடிகளேமடக்கி ஸைக்தியாவந்தனமும் ஸமிதாதானமும் செய்தா அக்னிக்குப்பின் ஒல் கிழக்குமுகமாக ஸைத்யகாயர் உட்கார்க்கார். ബ് ഇയെ കൊറുമ്പുള്ള ന്ന് ന്റെ പ്രത്യേക്കുള്ള പ്രത്യേക്ക്കുള്ള പ്രത്യേക്കുള്ള പ്രത്യെക്കുള്ള പ്രത്യേക്കുള്ള പ്രത്യേക്കുള്ള പ്രത്യേക്കുള്ള പ്രത്യേക്ട് പ്രത്യേക്ക് പ്രത്യെക്കുള്ള പ്രത്യെക്കുള്ള പ്രത്യെക്കുള്ള പ്രത്ത്രം പ്രത്യെക്കുള്ള പ്രത്യെക്കുള്ള പ്രത്യെക്കുള്ള പ്രത്യെക്കുള്ള

ஶ்ட்டாட்டாட்டுக்கு ஒன்றுவந்து ஸைத்யகாமாவென்று கூடப்பிட்டது. ஸ்வாமீ என்று ஸைத்யகாமர் பதில் சொன்ஞர். ப்ரம்மத்தின் பாதமொன்றை நான் சொல்லு கிறேசெனன்று மத்குசொல்லிர்று. சொல்லவேண்டுமென்று ஸைத்யகாமர் ப்ராத்தித்த ரர். ப்ராணன் கணேசாது மனது நாலுகு்லகள். இந்நாலுக‱கள் கொண்ட பிரம்மத் தின் பாதத்துக்குஆயதனவைத் என்று பெயேர்.

ரு பு பா — இல்லாறு அறிக்து இப்பாதத்தை ஆயுதனவைக்கொண் றுபாஸிப்ப வண் இவ்வுலகத்திய ஈல்ல ஆச்சர்யத்தைப்பெறுவதே: இ அவகாசத்தோடு கூடியை லோகுக்கினபும் அடைவன். அர்த்தபோதம். ரூ ப- பா — ஐலசம்பக்கு முடைய தாகை யால் இங்கு ப்ராணனே மத்கு வெண்ற சொல்லப்பட்டது. ரங்-பா — ஹம்ஸமும் மத் குவும் வரு தைபம்போலுவே தேவதையின் ஆவேசத்தால் சொல்லிற்றக்கள். (ச)

## കുരുത്തും.

ച്ചെയെമെയ്യുന്നു കംതായുമാനി വി. മ ്വി മെയ്യുന്നു പ്രത്യായുള്ള അപ്പെയും എം. പ്രത്യായും പ്രത്യായും

ஶ்⊙- நா-பா—ஸ்த்யகாமர் பசுக்களோடிகூட ஆசரர்யரது கிருகம்போய்ச்சேர்க் தார். கௌதமர் இவரைப்பார்த்து ஒஸத்யகாமா என்முர். ஸைத்யகாமர் ஸ்வாமி என்முர்.

ന്നു  $\| \mathbf{z} \|$  തെ പ്രത്യായ പ്രത്യ പ്രത്യായ പ്

தாத்-—ப்ரம்மக்கியானிபோல் கு ணப்படுகிறுய், உடைக்கு யார்ப்ரும்மவித்பை உபதேசித்திதன்று கௌதமர்கேட்டோர். மறுஷ்யர்கள் யாருமல்லவென்று ஸுத்ய கு மர் சொன்ஞர். அர்த்திபோதம். ஶ0-பா—வனக்கு வேண்டியைதைத்தாமே உப தேசிக்கவேணும். இதரர் சொன்னதை நோன் மதிக்கவில்லவென்று ஸுத்யகாமர் சொ ன்ஞர்.

ரா-பா—எனக்கு வேண்டியதைச் சொல்லத்தாம் இருக்கும்போது நான் வே நேயொருவரை ப்ரார்த்திப்பேடுஞ என்று ஸத்யகாமர் சொன்ஞர். (உ) മുള് ചുന്നു പ്രത്യായ എന്നു പ്രത്യായ പ്രത്യ പ്രത്യായ പ്രത്യ പ്രത്യായ പ്രത്യായ പ്രത്യായ പ്രത്യായ പ്രത്യായ പ്രത്യായ പ്രത്യ

மு O-ரா—்ஆசார்யண் முகமாகக் கிரஹித் தவித்பைதான் ச்ரேஷ்டமான தென்று (சங்—பகவான் போன்ற—ரங்— தம்போன்ற: பெரியோர்கள் முகமாகக்கேட்டிருச் கிறேன். ஆதலால் தாமே எனக்கு பிரம்மவித்பையை உபதேசிக்கவேண்டு மென்று ஸைத்யகாமர் ப்ரார்த்தித்தார். வ்ருஷபம் அக்கினி ஹம்ஸம் மத்கு நாலுமாக உபதே சித்த ஷோடசகல ப்ரம்மவித்பையையே சௌதமர் கொஞ்சமும் பேதப்படாமல் ஸைத்யகாமருக்கு உபதேசித்தார். இவ்வித்பையில் பேதமில்ஃ யாதலால் ஒரேவித மாக உபதேசிக்கப்பட்டது. வீயாசயதி என்று மறுபடி சொன்னதை வித்யை முடிந் ததைக்காட்டு சிறது,

#### കുരുക്കുന്നു പ്രത്യം വേ

சங்—மற்றுரு விதமாக ப்ரம்மவித்யை சொல்லப்படுதிறது. பரப்பிரமத்தின் கேதியும் அக்னிவித்யையும் சொல்லப்படுகிறது. முறைபோல ச்ரத்தையும் தபஸ்ஸு—ம் வித்யைக்குஸாதனமென்று காட்டுகைக்காக ச்கதைசொல்லப்படுகிறது. ரா-உபகோ ஸைலர் வித்யை சொல்லப்படுகிறது, கமலர் என்பவரின் புத்ரான உபகோசலர் என்ப வர் கீழ்சொன்ன ஜாபுசென் ஜாபலசென்றும் ஸைதய+ுமரிடத்தில் ப்ரும்மசாரியா குஸைவாஸும் செய்துவத்தார் இவருடன் கூட குருசிச்ரூலை செய்துவந்த அனேகருக் குடுவேதாத்தியையனம் செய்வித்து ஸுமாவர்த்தனம் செய்து வத்தார் இவர் பண்னிர ண்டு வெருவைகாலம்அக்னிபரிச்சைய செய்து வந்தும்இ வர ப்ரம்மஜஞானத்தை அபே கூழித்தவராகையால்ஜாபாலார் இவருக்குவித்யை உபதேசிக்கவே மில்ஸே.

ും കാരു പ്രവാഗത്തു പ്രവാഗത്ത്ര പ്രവാഗത്തു പ്രവാഗത്ത്ര പ്രവാഗത്ത്ര പ്രവാഗത്തു പ്രവാഗത്തു പ്രവാഗത്ത്ര പ്രവാഗത്ത്ര പ്രവാഗത്ത്ര പ്രവാഗത്ത്ര പ്രവാശ് പ്

uvo-ரா—தபஸிபான இப்பிரம்மசாரி ஈன்முக அக்னி சிச்ருஷைசெய்தான். இவனுக்கு வித்யோபதேசம் செய்யாமல் போஞல் தம்மை அக்னிசள் சபீக்கும், ஆகலால் தாம் இவனுக்கு ப்ரம்மவித்பை உபதேசியுமென்று அவா பத்தினி சொன் ஞக். இவன் இவ்வாறுசொல்லியும் அவர் வித்யோபதேசம் செய்யாமலே தேசார்த ரம் போஞர். (உ)

முல் நடை உடுகோசலர் மஞ்ஞேவியாதியால் பிடிக்கப்பட்டவராய் போசனம் செ ய்வதிலில் பென்றாஸங்கல பித்தாக்கொண்டார். ஒ பிரம்மசாரியே கீ ியன் போஜே கைம்செய்பவிலில். போஜேனம்செய்யென்று குருபச்சி சொன்றின். (சங்) இப்புருஷை ுரிடத்தில் தொன்றும் காருவிசமான ஆசைகளே வியாதிகள் நான் ஆவைகளால் தூண் ஞல்ருச்சிறேன், (சங்) ட்சாகிருதமான ஸுகங்களெல்லாம் பிறப்பு மூப்புஇற ப்புமுதல்ய ஆபத்துக்களுக்கிடமானது. அவைகள் எனக்குமுண்டு. (பொதை) ஆ கையால் சான்புப்பதில்லேபென்று உபகோசலர் சொன்னு.

புபா-ரா—இவ்வுறை சொல்லி இவர் இருக்க பின்பு, கார்ஹபக்யம் முகலியை கக்குரிகள் மூன்றம் இவர்செட்க பணிவிடைகளிறுவ்மன விருங்கிடுப்பிரம்மசாரி தப ஸ்லியாயிருந்து கொணும் கமக்கு நன்றுவ்ப்பணிவிடை செய்தான், இவணுக்கு நோம் கி மவிச்பையே உடுதேசம் செய்வோம் என்று நீச்சயித்துக்கொண்டு உபகோசல ருந்து மெல்ல உருமாறு சொல்லின. (சு)

പ്രായം പുട്ടുക്കാന് ക്രായുക്കായ ബ്യായ്യുള് ബ്യായ്യായ ത്രയ്യായം പ്രോ പുട്ടുക്കായിൽ പ്രത്യായില്ലെ പ്രത്യായില്ലെ പ്രത്യായില്ലെ ത്രായ്യായില്ലെ പ്രത്യായില്ലെ പ്രത്യായില്ലെ

#### (B)

ு - நா—ப் நாணன் பிரமமம் கம்பிரம்மம், பேம்பிரம்மம் என்ற அக்னிகள் செல்லின், பிராணன் பிரம்ம மென்பது எனக்குக் தெரியும். சம் ஒம் இரண்டும் தெரிய வல்லபேயென்று உபகோசலர் சொனஞர், கம்தான் ஒம் தான் கம் ப்ராண சீனதான் ஜகாசம் என்று அக்னிசள் சொலலின்.

#### കുഗവാത്ക് എംഗാഭവേത്തിം

க். ≛— நிரான் ரூவற் அ≇வாசவி:

பின் சனிச்சனி சங்கள் கங்களசான அக்னிவித்பையை உடிக்குசிச்சசி தொடங்கின. பூறி அக்னி அன்னம் கூட்கன் இந்நான்கும் எனது செர்வம் சூட்யனி—த்கில் கா கூப்படிக் புரு ஊடின நான் நாடின் அவன் என்று கார்றைபத்தி வுக்கி சொல்லிற்று கூடு பாட்டபூட அன்னம் இவைகள் போஜ்பமானசுயால்பரஸ்புவம் தல்யங்கள். அது போடு அன்று அக்னியம் சூரயனும். புஜிப்பதும் பாசம் செய்யதைம் இவைகள் இசை களுச்சு தலையகர்வுக்கள். சாபு —பாசம் செய்யதாறும் பாகாசத்தைச்சொ நிற் செறுவ அக்னியம் சூர்மனும் ஒன்றென்று உபிதேசிச்சப் பட்டது. அக்னிச்கு சூர்யி இநி தேற்று குமைசோலில் பூமி அன்னம் இவைகைசொருகு கிடையாது.

புமை பாடப்ரம்மலோகத்தை அடைகிறுண். அல்லது: ப்ரம்மலோகத்திற்குமா ர்க்கமான அக்னிலோகத்தை அடைகிறுன். இவன் சிஷ்ய ஸந்ததியாரும் புத்ரசாததி யாரும் பிரம்மக்கியானிகளாகவே இருப்பார்கள். இவன் பரப்பிரம்மத்தை அடைய ம்வரையில் இவூன நாங்கள் எல்லாலோகங்களி ஹம் ப்ரும்மப்ராப்தி விக்னங்களி னின்றும் ரகூழிக்கி ேும்.

കുറുപ്പെടുക്കും.

யு 0-ரா— ஜலம் திக்கு ககூஷகரம் சக்திரன் இக்காண்கும் என தசரீரம். சக்திரை டத்தில் காணும் புருஷனே கான். கானே அவன், என்று தக்ஷிணுக்னி சொல்லிற்று மற்றவைகளுக்கு முன் கண்டும்போலவே பொருள்கொள்க.

ஶுல— அன்னத்தோல் ஸம்பர்தமிருப்பதாலும் தேஜஸ்ஸாசலாலும் தெற்கு திக் கோல் சம்பர்தமிருப்பதாலும் தக்ஷிணுக்னியும் சர்த்ரலும் ஒன் ொன்று சொல்லப் பூடுத்றது. ரா—ப்ரகாசம் செய்வதால் அக்னியும் சர்திரனும் ஒன்றென்று சொல்லப் பூடுத்றது.

ക**ര**്**ക**് വെ പ്രായത്ത് വേയ്ക്ക് വേ

മം മുറ്റു പ്രത്യായുട്ടുന്നു തുട്ടു പ്രത്യായുട്ടുന്നു പ്രത്യായുട്ടുന്നു പ്രത്യായ പ്രത്യവര്യായ പ്രത്യായ പ്രത്യായ

ீரு O-ரா—ப்ராணன் ஆகாசம் ஸ்வர்க்கம் மிண்னல் நான்டும் எனதுசாரம்,மின் னனிலை காணப்ப&ம் புருஷ¢்னே நான். நாடீனே அவன் என்று ஆஹவக்யாக்னி சொ ல்லிற்று. மற்றவைகளுக்கு முன்போல் பொருள்கொள்க. (க-உ)

കുരുന്നും അവുന്നും അവും.

ஶுடை உபகோசலரே, இப்போது நாங்கள் உமக்கு அக்னி விச்பை ஆச்மவித் பை இரண்டையும் உபதேசிதே தோம். விச்பையின் பலத்தை உமக்கு ஆசா⊹யர் உப தேசிப்பா என்று அக்னிகள் மூன்றும் சொல்லின.

ர**ங்—உபகோ**சல**ோ, உமக்கு பிரம்மவி**த்பையை உபதேசியாமல் உமது குரு தேசோக்தாம் போனதிளுல் கீர் துக்கப்பட்டிக்கொண்டிருக்தபடிய∵ல் உட்மைத்தே அ தல் செய்வதற்காக ப்ரம்மத்தின் ஸ்வரூபமாத்ரத்தையும், அதற்கு அங்கமான வித்யையும் உபதேசித்தோம். ஆசார்யன் முகமாக கிரஹித்த வித்யையே ச்**ோஷ்ட** மாகையால் ஸ்மஸ்தகல்யாணகு ஞச்ரயத்வம் முதலான பிரம்மகுணங்களேயும் **கண்** னென்றும் உபாசனஸ்தானத்தையு**ம்** அர்ச்சிராதிமார்க்கத்தையும் அவ**ர் உமக்கு உ**ப தேசிப்பார் என்று அக்னிகள் மூன்றும் சேர்ந்த சொல்லின.

அ-?ப—தேசாந்தரம்போயிருந்த ஆசார்யர் திரும்பிவந்தார். உபகோசலாவென்று கூப்பிட்டார்.

യ പെട്ടെയ്ക്കാണ് എത്തു പ്രത്യേഷ്ട്രം പ്രത്രം പ്രത്യേഷ്ട്രം പ്രത്യേഷ്ട്രം പ്രത്യേഷ്ട്രം പ്രത്യേഷ്ട്രം പ്രത്രം പ്രത്യേഷ്ട്രം പ്രത്യേഷ്ട്രം പ്രത്യേഷ്ട്രം പ്രത്യേഷ്ട്രം പ്രത്രം പ്രത്യേഷ്ട്രം പ്രത്യെട്രം പ്രത്യേഷ്ട്രം പ്രത്യേഷ്ട്രം പ്രത്യേഷ്ട്രം പ്രത്യം പ

ஶாO-ரா—ஸ்லாமி என்று உடகோசலர்சொன் ஞர். அப்பா, உனதை முகமானதை பிரம்மகியானியின் முகம்போல் வீனைக்குகிறு தே. உனக்குப் பிரம்மவித்மையை உப தேசித்தது யா ொன்று ஸைத்யகாமர் கேட்டார். தாம் தேசார்தேரம்போயிருந்தடோது வேறுயார் எனக்கு உபதேசிப்பவர் என்ற உபகோசலர் மறைத்தும் மறையாமலும் சொல்லி கூஷணம் பொறுத்தலும் (சங் - இப்போது நிடிக்கொண்டிருக்கிற, ரங் - இப்போது ஜவாலாரூபமாயிருந்தே என தீப்போது ஜவாலாரூபமாயிருந்தே என க்கு உபதேசித்தனை வென்று தொன்ஞா. அவைகளை சொன்ன தென்னை வென்று ஆசார் யர் கேட்டார். (உ)

യരുതായുട്ട് ബാഹ്യൂട്ടുവയ്ക്കുന്നു പ്രത്യായുട്ടുവയ്ക്കുന്നു പ്രത്യായില് പ്രത്യായില്

ு ு ா— அக்னி உள் சொன்னாதை உபகாசலர் ஆசார்யணுக்குச் சொன்ஞுர் சங்— முழுதம் சொல்லாமல் சிலவர்றைச் சொன்ஞுர். பூடி முதலிய லோகங்கினே மாத்திரமே அவை உளக்குச் சொல்லினு. ரங்— அங்கவிக்யை மாத்திரமே அவை உனக்குச் சொல்லினு. ப்ரம்மஸ்வரூபக்தை பூர்ணமாகச் சொல்லவில் . அதை யான் உனக்குப் பூர்ணமாகச் சொல்லுக்றேன். தாமரை இஃஸ்மில் ஜலம் ஒட்டுகிறதில் லேயன் முர். அதுபோல இந்தப் பிரமத்தை அடுத்தவனிடத்தில் ஒருவிதை பாபமும் சம்பக்திக்கமாட்டாது எனறு ஆசார்யர் சொன்ஞுர். அப்படிப்பட்ட பிரம்ம வித்யை மை எனக்கு உபதேசிக்கவே ஹுமென்று உபகோசலர் கேட்டார். இசால்யர் உபதே சிக்கத்தோடுக்கிஞுர்.

#### കുരവളുടുന്നുവ**തും**.

தாத்— யோதிகளால் கண்ணில் காணப்படம் புருவைக்கோ ஆக்மா, அவன் அமிரு சன, அபயன், ப்ரம்மம். ஆதலிஞ்சிலதான் ஜலிமோ கொக்கியோ எது கண்ணில் பு-டப்படடாலும் அதில் ஸ்பாரியாமல் வெளியே வெக்துவிடுகிறது. மு-0— சேழ் ஸுடுகாகாசமாகச் சொல்லப்பட்டதே இங்கு உக்ஷி புருவு இகச் சொல்லப்படுகிறது. எல்லா ப்ராணிகளுக்கும் ஆத்மா, மரணதார்மம் இல்லாதவன், அகாவது காசமில்லாதவன், அதஞுலேயே பயமில்லாதவன், அளவிடக்க டாதவன். அந்த ஸ்தானத்திற்கே ஜேஸம் செய் முதலியுவை ஒடாமலிருக்கும்படியான மகிமை மிரூக்கிறபடியால் அவ்விடத்திலுள்ள புருவுகனது மகிமையைச் சொல்லவே ஹோமோ என்பது கருத்து.

ரா—ஆத்மா நியந்தா. அமிருதன் நிரதிசய சகரூபன். அபயன்-துக்கஸம்பந்த மில்லாதவன், ப்ரும்மம். அளவில்லாத பெருமையுடையவன். நிர்லேடேனுனை புருஷ னதை பிரபாவத்தால் அவன் ஸ்தானமான கண்ணிலும் ஒன்றும் ஒட்டுதெலுதில்?லை. (க)

ஶு-ரா—எல்லோராலும் வேண்டப்படத்தக்க ஈல்ல குணங்களெல்லாம் சேர்ச் திருப்பதாலே இந்த அகூஷி புருஷென் ஸம்யத் வாமனென்று சொல்லப்ப®கி⊘ுன். இக்குணத்தோ® அவணே உபாசிப்பவனே ஈல்ல குணங்கள் சானே வந்தடையும்.

அர்த்தபேதம்—ஸம்யத்வாமன், எல்லாராலும் கேண்டப்படத்தக்க குணங்க ளால்தானே வர்தடையப்பட்டவன். அதாவத ஸெமஸ்த கல்யாண குணுத்மகன், ஆல் லது ஸைத்யஸங்கல்யன்.

வே சென் அவர் இந்த இரு அவரியாகி அர்க்கி காழ்க்கி காழ்க்கி வரிய குரிய குர

ெர-0-ரா—புண்ய கர்மபலங்களே புண்யத் தச்குத் தச்கபடி பிராணிகின அடை விப்பதால் இவன் வாமகீ என்ற சொல்லப்படுகிறுன். இந்த லாமகித்வகுணைத்தோடு உபாஸிப்பவன் தத்கிருது உபாயத்தால் தன்னே அடைர்தவர்சுளுக்கு ஈன்மையை யுண்டாக்குவான்.

அர்த்தபேதம்—வாமனித்வமாவன தன்னே அடைர்தவர்களுக்கு மங்களத்வத் தை யுண்டாக்குவதை.

ബാൻമെയെയെ ടെയുട്ടിലെ എസ് ഉത്തെയ്യും വൈയും വൈയുടെ ചെയ്യും വേയും വ

0ு - ரா—ஸர்வலோகங்களிலும் விபாபித்த குர்கியுடையசரீரத்தை உடைடைத்தா கையே பாம கீ யாகை. உபாஸகன் வேண்டி ஞெல் ஆவ்வித சர்ரத்தையும் பெறுவன். இவைகள் கேவேலஸ்தோத்ரமாத்ரமல்ல.

 புல் பர்கள் கர் முதல் பர கூகளோக் பேரம் மத்தை உபாசிப்படி பக்கு குறை ம் நேன் ந்தை பிறகு தஹு கம் முதல் பர கூகர் மன்கள் செய்யப்பட்டாறும் செய்யப்படாவிட்டாறும் அடிகள் சரீரத்தை விட்டவுடனே அர்ச்சிரபிமானி தேவதையையும், அதினின் அம் மத்யான் ஞபிமானி தேவதையையும் அதினின் அம் மத்யான் ஞபிமானி தேவதையையும் அதினின் அம் ஸம்வத்ஸா பிமானி தேவதையையும், அதினின் ஹம் ஸம்வத்ஸா பிமானி தேவதையையும், அதினின் ஹம் ஸதர்யீன யும், அதினிருந்து சந்தோ குழையும், அதினிரு த்து வித்யுக் தேலதையையும் அடைவார்கள். இவர்கள் அங்கிருக்கையில் மணிகள்ளு க்கையில் மணிகள்ளு க்கையில் மணிகள்ளு க்கையில் மணிகள்ளு க்கையில் மணிகள்ளு க்கையில் மணிகள்ளு க்கையில் மணிகள்ளு கும்பில் மனிகள்ளு குழையில் தேசாத அமானவன் என்னும் புருவூன் அழைத்துக்கொண்டு போய் பரப்பி மேறே கேசாத அடைவிக்கிறுன். இதுவே அர்ச்சிராதி மார்க்கமென்பது. இந்த மூயியையிலேலே போனவர்கள் மணிதலோக்கின் சுழலுக்கு ஒருபோதும் திரும்பிவரமாட்டார்கள். காயர்த்தர்தே என்று மறைபடி சொன்ன வித்பை முடிக்துதைக்காட்டு கிறது.

அ-பெ-ஶு)—இவனே பிரம்மமாகையால் இவன் அடைவைது வே*றொ*ரு பிரம்ம மல்லவாகையால் இங்கு ஸதேயலோகத்திலின்ன பிரும்மாவை அடைவிக்கி*று இ*னைன்ற பொருள் கொள்கை உசிதம். ரா—இங்கு சொன்ன அர்ச்சிரோ**திமார்க்கம் எல்லா வி** த்கையக்கும் துல்யமேயென்று ஸித்தார்தம். (சு)

### **ಱಅದಿ**ರ್ಗಾಬರ್ಣವಾ**ಹ್ಷ್.**

ஶா - உபாசனம் விதிக்கப்பட்ட ஸுந்தர்ப்பத்தோ இ சேர்ந்ததா லும் ஆரணிய கமாகையாலும் யாகத்தில் பீசகு நேரிகுமாஞல் அதற்கு வியாகிருதிகளால் ப்ராயச் சித்த ஹோமம் செய்யவேண்டுமென்றும் அதை அறிந்தவனே பீரம்மாவாயிருக்க வேண்டுமென்றும் இவன் மௌன யாயிருக்கவேனுமென்றும் விதிக்கப்படுகிறது. எப்போதும் ஸஞ்சரிப்பதும் தீன் ஸஞ்சாரத்தாவே எல்லாவற்றையும் பரிசத்தம் செய்வதுமான வாயுவே யஞ்ஞம். லிக-சஞ்சரிப்பவன் 7-நாதி சைத்தும் செய்வது இப் பதங்களில் ய-ந-இரண்டு எழுத்திருப்பதாலும் ஞகரம் நகரத்தின் விகாரமாகையா லும் யஜ்ஞம் என்றும் சொல்லானது ஸஞ்சரித்துக்கொண்டே சுத்தியை உண்டாக் குவதெக்கையை போருன்கொண்டது. இதனுல் யூஜ்கும் கமனம் செய்வதென்று பொ ரோயிற்று. வாக்கு மனது இரண்டும் அதற்கு வேழி. கே

ரு->-ரா— அவைகளில் மனம் என்னும் வழியை ப்ரம்மத்யானத்கோடு கூடிய மன இனுலும், ஹோதா அத்வர்யு உத்காதா இவர்கள் வாக்கென்னும் வழியைகன்குய் ப்ரயோகுக்கப்பூம் வாக்கினுலும் ஸம்ஸ்கரிக்கிகுர்கள். யாகத்தில் ப்ராதர நடைகை செஸ்திரம் ஆரம்பித்தபோது பரிதானியை ருக்கொல்லும் வரையில் ப்ரம்மா மௌகு மாயிராமலு போய்விட்டால், மனதின் தியானம் மாறுவதால் மனதென்னும்வழி எசி த்துவிடுகிறது. ம்ற்றெரு வழிமாத்திரம் நிற்கிறது. ஒருகாலால் நடக்கும் மனிதவூம் ஒரு சக்கிரத்தால் நடக்கும் ரதமும்போல இந்த புகமும் நிடைக்கிறது. யாகம் நசிக் தால் யுஜமானன் நிக்கிருன். பாபிஷடருகவும் ஆகிருன்.

பு - - - நா — அதைவரையில் பிரம்மா மௌனமாயிருக்கால் இரண்டு வழியும் ஸைம்ஸ்கெரிக்கப்பட்டதாகிறது. ஒன்று குறைவாகிறதில்ஃ. (ப) அதஞ்ல் இரண்டு கோலால் கடக்கு ் மனிதனும் இரண்டு செக்கிரத்தால் போகும் தேரும்போல யாகம் கிறைவேறுகிறது. யஜமானன் ப்ரதிஷ்டையை அடைகிறுன். ச்ரேஷ்டனுமாகி மூன். (இ)

## കു**ധ**ബെല്പ്പെട്ടും.

ണ്ടുപാകുറിരുന്നു. തെറിച്ചു കൂട്ടു കൂട്ടു പ്രത്യാക്കുന്നു. പ്രത്യാപ്പു പ്രത്യാപ്പു പ്രത്യാക്കുന്നു. പ്രത്യാപ്പു പ്രത്യാപ്വു പ്രത്യാപ്വു പ്രത്യാപ്വു പ്രത്യാപ്വു പ്രത്യാപ്വു പ്രത്യാപ്വു പ്രത്യാപ്വു പ്രത്യാപ്വു പ്രത്യവുന്ന് പ്രത്യാപ്വു പ്രത്യവുന്നത്ര പ്രത്യാപ്വു പ്രത്യാപ്വു പ്രത്യാപ്വു പ്രത്യാപ്വു പ്രത്യാപ്വാപ്വു പ്രത്യവ് പ്രത്യവ്യവ്യവ് പ്രത്യവ് പ്രത്യവ്യവ് പ്രത്യവ്യവ്യവ് പ്രത്യവ്യവ് പ്രത്യവ്യവ് പ്രത്യവ് പ്രത്യവ്യവ് പ്രത്യവ

ஶா-o-ரா—கீழ் ப்ரம்•ாவுக்கு மௌனம் விதிக்கப்பட்டது. இதில் யஜ்ஞத்தில் நேரும் தவறுகளுக்கு வியாஹ்ருதிஹோமம் ப்ராயச்சித்த∂மன்று விதிக்கப்ப⊌ித்றது.

ப்ரம்மாவானவர் ஸாரக்தைக் கண்டுறிவதேற்கு ச லோகங்களில் ஆலோதித்து, பூமியினின்று அக்கினியையும் ஆகாசத்தினின்று வு புலையும் ஸ்வர்க்சத்தினின்றம் ஸூர்யீனயும் ச்ரேஷ்டமாகக் கண்டெடுத்தார்.

த $_{1}$ ட்  $_{2}$   $_{2}$   $_{3}$   $_{2}$   $_{3}$   $_{2}$   $_{3}$   $_{3}$   $_{4}$   $_{2}$   $_{3}$   $_{4}$   $_{4}$   $_{4}$   $_{4}$   $_{4}$   $_{4}$   $_{4}$   $_{4}$   $_{4}$   $_{4}$   $_{4}$   $_{4}$   $_{4}$   $_{4}$   $_{4}$   $_{4}$   $_{4}$   $_{4}$   $_{4}$   $_{4}$   $_{4}$   $_{4}$   $_{4}$   $_{4}$   $_{4}$   $_{4}$   $_{4}$   $_{4}$   $_{4}$   $_{4}$   $_{4}$   $_{4}$   $_{4}$   $_{4}$   $_{4}$   $_{4}$   $_{4}$   $_{4}$   $_{4}$   $_{4}$   $_{4}$   $_{4}$   $_{4}$   $_{4}$   $_{4}$   $_{4}$   $_{4}$   $_{4}$   $_{4}$   $_{4}$   $_{4}$   $_{4}$   $_{4}$   $_{4}$   $_{4}$   $_{4}$   $_{4}$   $_{4}$   $_{4}$   $_{4}$   $_{4}$   $_{4}$   $_{4}$   $_{4}$   $_{4}$   $_{4}$   $_{4}$   $_{4}$   $_{4}$   $_{4}$   $_{4}$   $_{4}$   $_{4}$   $_{4}$   $_{4}$   $_{4}$   $_{4}$   $_{4}$   $_{4}$   $_{4}$   $_{4}$   $_{4}$   $_{4}$   $_{4}$   $_{4}$   $_{4}$   $_{4}$   $_{4}$   $_{4}$   $_{4}$   $_{4}$   $_{4}$   $_{4}$   $_{4}$   $_{4}$   $_{4}$   $_{4}$   $_{4}$   $_{4}$   $_{4}$   $_{4}$   $_{4}$   $_{4}$   $_{4}$   $_{4}$   $_{4}$   $_{4}$   $_{4}$   $_{4}$   $_{4}$   $_{4}$   $_{4}$   $_{4}$   $_{4}$   $_{4}$   $_{4}$   $_{4}$   $_{4}$   $_{4}$   $_{4}$   $_{4}$   $_{4}$   $_{4}$   $_{4}$   $_{4}$   $_{4}$   $_{4}$   $_{4}$   $_{4}$   $_{4}$   $_{4}$   $_{4}$   $_{4}$   $_{4}$   $_{4}$   $_{4}$   $_{4}$   $_{4}$   $_{4}$   $_{4}$   $_{4}$   $_{4}$   $_{4}$   $_{4}$   $_{4}$   $_{4}$   $_{4}$   $_{4}$   $_{4}$   $_{4}$   $_{4}$   $_{4}$   $_{4}$   $_{4}$   $_{4}$   $_{4}$   $_{4}$   $_{4}$   $_{4}$   $_{4}$   $_{4}$   $_{4}$   $_{4}$   $_{4}$   $_{4}$   $_{4}$   $_{4}$   $_{4}$   $_{4}$   $_{4}$   $_{4}$   $_{4}$   $_{4}$   $_{4}$   $_{4}$   $_{4}$   $_{4}$   $_{4}$   $_{4}$   $_{4}$   $_{4}$   $_{4}$   $_{4}$   $_{4}$   $_{4}$   $_{4}$   $_{4}$   $_{4}$   $_{4}$   $_{4}$   $_{4}$   $_{4}$   $_{4}$   $_{4}$   $_{4}$   $_{4}$   $_{4}$   $_{4}$   $_{4}$   $_{4}$   $_{4}$   $_{4}$   $_{4}$   $_{4}$   $_{4}$   $_{4}$   $_{4}$   $_{4}$   $_{4}$   $_{4}$   $_{4}$   $_{4}$   $_{4}$   $_{4}$   $_{4}$   $_{4}$   $_{4}$   $_{4}$   $_{4}$   $_{4}$   $_{4}$   $_{4}$   $_{4}$   $_{4}$   $_{4}$   $_{4}$   $_{4}$   $_{4}$   $_{4}$   $_{4}$   $_{4}$   $_{4}$   $_{4}$   $_{4}$   $_{4}$   $_{4}$   $_{4}$   $_{4}$   $_{4}$   $_{4}$   $_{4}$   $_{4}$   $_{4}$   $_{4}$   $_{4}$   $_{4}$   $_{4}$   $_{4}$   $_{4}$   $_{4}$   $_{4}$   $_{4}$   $_{4}$   $_{4}$   $_{4}$   $_{4}$   $_{4}$   $_{4}$   $_{4}$   $_{4}$   $_{4}$   $_{4}$   $_{4}$   $_{4}$   $_{4}$   $_{4}$   $_{4}$   $_{4}$   $_{4}$   $_{4}$   $_{4}$   $_{4}$   $_{4}$   $_{4}$   $_{4}$   $_{4}$   $_{4}$   $_{4}$   $_{4}$   $_{$ 

ஶ-೧-ாா— அதிலும் ஸாரக்கிரஹணம் செய்வதற்சாக ஆக்கேவதைகளே ஆலோ சித்து, அக்கினியிலிருந்தா ருக் வேதத்தையும் வாயுவிலிருந்து யஜுர் வேதத்தைகையும் ஸூராயனிலிருந்து ஸாமவேதத்தையும் சிரேஷ்டமாகக் கண்டெடுத்தார்.

 $m^{2}$  .  $m^{2}$  കൂട്ട് കൂട്ടു കുടുത്തുന്നു കുടുത്തുന്നു.  $m^{2}$  കാര്യം കുടുത്തുന്നു കുടുത്തുന്നു കുടുത്തുന്നു കുടുത്തുന്നു കുടുത്തുന്നു കുടുത്തുന്നു.  $m^{2}$  കാര്യം കുടുത്തുന്നു കുടുത്തുന്നു കുടുത്തുന്നു കുടുത്തുന്നു.  $m^{2}$  കാര്യം കുടുത്തുന്നു കുടുത്തുന്നു കുടുത്തുന്നു.  $m^{2}$  കാര്യം കുടുത്തുന്നു കുടുത്തുന്നു കുടുത്തുന്നു.  $m^{2}$  കാര്യം കുടുത്തുന്നു കുടുത്തുന്നു.  $m^{2}$  കാര്യം കുടുത്തുന്നു കുടുത്തുന്നു.  $m^{2}$  കാര്യം കുടുത്തുന്നു കുടുത്തുന്നു.  $m^{2}$  കാര്യം കാര്യം കുടുത്തുന്നു.  $m^{2}$  കാര്യം കുടുത്തുന്നു.  $m^{2}$  കാര്യം കാര്യം കുടുത്തുന്നു.  $m^{2}$  കാര്യം കാര്

பு பை - பா — அதிலும் ஸாரத்தைக் கண்ட நிவதற்காக பிரம்மா மூன் று வேதத்தினின்றம் யும் ஆராய்ந்தார். ருக் வேதத்தினின்றம் (பூ;) என்பதையும் ஸாமவேதத்தினின்றம் 'ஸுவை:' என்பதையும் ச்ரேஷேடமாகக் கண்டெ சித்தார். இவை மூன்றுந்தான் வ்யா ஹ்ருதிகள். (கூ)

- മുട്ടിക് വിലുന്നു പ്രത്യായ വിവുന്നു പ്രത്യായ പ്രവ്യായ പ്രത്യായ പ്രത്യവ്യായ പ്രത്യായ പ്രത്യായ പ്രത്യായ പ്രത്യായ പ്രത്യായ പ്രത്യായ പ്ര

ஶால-ரா—யாகத்தில் ருக்கில் ஏதாவதை பிசகு நேரிடுமானுல் கார்ஹபத்தியம் என்னும் அக்னியில் 'பூ : ஸ்வாஹா' என்ற ஹோமம் செய்யவேண்டியது. ருக்வேத த்தின் ஹ்ர்யமும் ஸாரமுமாகிய இந்த வியாஹ் ருதிஹோமத்தால் யஜ்ஞத்தின் ருக்கி ஞெல்வ≿த பிசகை சரிப்படுத்திக்கொள்ளுவது.

ത്വെയ്ട് ഇംഗംക്സു പ്രത്യാത്തു പ്രത്യാത്തു വരു പ്രത്യാത്തു പ്രത്യാത്ത്രത്ത്തു പ്രത്യാത്തു പ്രത്യാത്തു പ്രത്യാത്തു പ്രത്യാത്തു പ്രത്യാത്തു പ്രത്യാത്തു പ്രത്യാത്തു പ്രത്യാത്തു പ്രത്യാത്തു പ്രത്യാത്ത്രത്ത്ത്രത്ത്ത്രത്ത്ത്രത്ത്ത്രത്ത്ത്രത്ത്ത്രത്ത്ത്രത്ത്ത്രത്ത്ത്ത്രത്ത്ത്രത്ത്ത്രത്ത്ത്രത്ത്ത്രത്ത്ത്രത്ത്ത്രത്ത്ത്രത്ത്രത്ത്ത്രത്ത്ത്രത്ത്ത്രത്ത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്ത്രത്ത്രത്ത്ത്രത്ത്രത്ത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്രത്ത്ര

ாப-೧-ரா-தாத்—யஜு-்வேதத்தில் ஏதாவதை பிசகு நேரிட்டால் தக்ஷிணுக்கியில் 'புக: ஸ்வாஹா' என்ற ஹோமம் செய்யவேண்டியது. யஜாவேதத்தின் வீர் யுமம் ஸாரமுமாகிய இந்த வ்யாஹ்ருதி ஹோமத்**தால் யாக**த்தில் **யஜு-ஸ்ஸி**ல் நேர் ந்த பிறழ்தல்களே சரிப்படுத்திக்கொள்வது. (இ)

யா ±െ ഉം പെട്ടു പെട്ടു കെ ഉം പെട്ടു പെട്ടു പെട്ടു പോട്ടു പോട്ടു

ு ு-ரா—ஸாமத்தில் பிசகு சேரிட்டால் ஆஹுவகீ யாக்னியில் 'ஸுக்வ: ஸ்பை ஹா' என்று ஹோமம் செய்யவேண்டியது. ஸாமவேதத்தின் வீர்யமும் ஸாரமுமா கிய இர்த வ்யாஹ்ருதி ஹோமத்தால் ஸாமவேதத்தில் சேரிட்ட பிறழுதுலே செரிப்புடுத் தீக் சொள்வதை. யாகத்தில இவைதான் ப்ராயச்சித்தாஹு -தி. (சு)

பு பு பு நாட்ட உட்டி இத் பொன்னும் பொன்னுல் வெள்ளியும் வெள்ளியால் நாம் பரமும் தாம்பரத்தால் ஈயமும் சயைத்தால் இரும்பும் இரும்பால் மரமும் தோலினுல் மரமும் சுந்தானம் செய்டுப்ப®வது போல (7) (பொன்றுக்கு ஸைந்தானமாவது மிரு தோப்புத்துகை.) லோகங்களில் ஸாரமானவை மூன்று தேவைதைகள் அவைகளில் ஸாரமானவை மூன்று வேதங்கள், அவைகளில் ஸாரமும் வீர்யமுமான இம்மூனைறு வியாஹ்ருத்களிஞில் யாசத்தில் கேரிகும் பிசகுகுளை பெல்லாம் ஸிரிசெய்து கொள்ள லாம். இவற்றை அறிந்தவன் எந்த யாசத்தில் பிரம்மாவாக இருக்கிருக்கு, அந்த யாகமுனது கைகுதேர்ந்த வைதைதியாஞில் சிசித்கைஸ் செய்யப்பட்ட ரோக்டோலேவோம்.

ச<sup>ி ந</sup>் ஏக்புறை வின்பாக ்ாகதா ஈழ ஸ்போ நின்பீறகாக வுடிகுக்கு கத்தை இச் இது நாற்கு வருக்கு வின்று வருக்கு வருக <u>- சுஸாசெவ அச்தென</u> வி. ஹாண கூழீ சு நா நொவ விச் நாறு நவ விசட்ட 11 க் 1

ஶ௦-ரா — இப்படி அறிக்தவணே ப்ரஹமாவாகப்பெற்ற யாகமான து தெற்கு பக் கம் உசரமாயும் வடக்குபக்கம் பள்ளமாயுமிருப்பது. உத்தரகதிக்கு ஹேதுவானதை. இப்படிப்பட்ட் பிரம்மாவைப்பற்றி ஒரு காதை உண்டு. மௌனத்தோடுகூடிய பிர ம்மாவானவன் யாகத்தில் எங்கே எங்கே என்ன பிசகு ரேரிட்டாலும் யுத்தம் செய் பவர்களே குதிரை ரக்ஷிப்பதுபோல எல்லா பிசகுகளுக்கும் பரிஹாரம்செய்து யாக ம் யஜமானன் ருத்விக்குகள் எல்லானாயும் ரகுஷிப்பன். ஆகையால் இவ்வி ஷயங்கின அறிந்தவினையே ப்ரும்மாவாக வைத்துக்கொள்ளவேண்டுமே அல்லீது இவ்விஷையம் தெரியாதவின பிரம்மாவாக வைத்துக்கொள்ளக்கூடாது. நாநேவம் விதம் என்று மறுபடி சொன்னது அத்யாயம் முடிந்ததைக் காட்டுகிறது.

மத்வ——ஸர்வ தேவதைகளேயும் புசிப்பது (ஸம்ஹரிப்பது வாயுவே. வாயுவை ஸைம்ஹாரிப்பதை புசிப்பது விஷுணு. அவனா ஸம்ஹாரிப்பது (புசிப்பது) யாரும்இஃ ஃ வாயுவ்ருஷபமாயும் அக்னி தானுயும் ப்ருஹ்மபஹம்ஸமாயும்` வருணன் மத்குவாயும் லைத்யகாமருக்கு உபதேசித்தார்கள். வாயுவையும் விஷுணுவையும் தியானம்செய்து கொண்டு ப்ரஹ்மா மௌனி ஆயிருக்கவேணும்.

### நாலாம் ப்ரபாடகம் முற்றது.

உதிறாதொலே ராவகிஷ தி. உகு நு.வரவாலகஸ்லோவு:.

ത്സുട്ടി

.ஜு உட்டுகரிடாஜு.

ചா\_ொமெ ുவ நிஷ க - வ ணு 8 வே ரவா் கு:.

കുരുപ്പെടുള്ള കൂടും.

ഞ്ഡുംഗ് രി പ്രസ്തായലെയെയ്ട് റിൽം ആ സ്ക്രീയ് വി ബരുളെ തെരുന്നു പ്രത്യത്തു പ്രത്യായ പ്രത്യായ പ്രത്യായ പ്രത്യത്തു പ്രത്യായ പ്രത്യ പ്രത്യായ പ്രത്യായ പ്രത്യായ പ്രത്യായ പ്രത്യായ പ്രത്യായ പ്രത്യായ പ

ஶு\_ரா—பிராணவித்யை ஆரம்பிக்கப்படுகிறது. வயதிரைல் பெரியதையும் குண த்திரை மேல்பட்டதையும் அறிபவன் பெரியவ்னும் மேல்பட்டவனுமாவன். அப் யடி பெரியதும் மேல்பட்டதும் ப்ராணனே. (æ)

പ്രെ അതിലെ പ്രത്യാഗത്തിലെ പ്രത്യാഗത്തിലെ പ്രത്യാഗത്തിലെ പ്രത്യാഗത്തിലെ പ്രത്യാഗത്തിലെ പ്രത്യാഗത്തിലെ പ്രത്യാഗത ചെബിക്കു: 1211

ஶ௦௦-ரா—வஸிஷ்டமானதை அறிந்தவன் தன் ஜ்ஞாணுதிகளுக்குள் வஸிஷ்ட றுவேன். வாக்கே வேஸிஷ்டம்.

அர்த்தம் பேதம்—வஸிஷ்டம் - மறைப்பது, தனமுடையது ஆதல் சர்ப்பத்தில் புருஷனிருக்கும்போ.து ப்ராணவ்யாபாரத்தைக்குப் பின்பே இந்திரியவ்யாபாரங்கள உண்டாவதால் ப்ராணன் பெரியது. இந்திரியுவ்பாபாரங்கள் எப்போ.தாம் பிறாண னுக்கு அதினமானதாகையால் ப்ராணனே மேற்பட்டது. உயர்க்த வாக்குடைய புருஷர்களே அந்யரை பரிபவிக்கிறுர்கள். தனவான்களும் ஆகிறுர்கள். ஆகையால் வாக்கே வஸிஷ்டம், (2) பொஹைவெவ, கிஷா விவை திஹை கிஷ கிலிற வாகை உ?ுஷ் நீ வைக்கு போவவி, கிலா ாக∥

ஶா0-ாா—ப்ரதிஷ்டையை யறிந்தவன் இந்த லோசுத்திலும் பரலோசுத்திலும் ப்ரதிஷ்டையை அடைவன். ப்ரதிஷ்டையென்பது கண்களே. ப்ரதிஷ்டையாவது சுகமான இருப்பு. அதற்சேதுவாக மேடுபள்ளங்களே அறிவதைகண்ணே ஆகையால் அவை பிரதிஷ்டையென்று சொல்லப்பட்டன. (ந.)

രു പടം കുറുത്തു പ്രത്യായ പ്ര

ஸு - ாா — ஸம்பத்தை அறிக்தவ ஐக்கு ஸ்வர்க்கோ இகளாகு தேவ**தைகளுக்குரிய** காமங்களும் பசுமுதலிய மனிதர்க்குரிய காமங்களும் கைக்கூடும். காதால் வேதே வேதார்த்தங்கினக்கேட்டு அதன்படி கெர்மங்க**ோ** அனுஷ்டித்து அ**தனுல் ம**னேரைத பூர்த்திபெறவேண்டுமாகையால் ஸம்பத்து காதுகளே.

பொடையை குமக நலிவ உரய க ந நிறையா நாலை வகி கொடை வாகய க நல

ஶாO-ர: — ஆயசனத்தை அறிந்தவன் தன் ஐஞாஞதிகளுக்கு ஆயதனமாவின். ஆயதன மென்பது ஆச்ரயம். மாஸ் சந்தனம் முதலிய போகங்களே அனுபவிப்பத ந்கு ஆச்ரயமாகையால் ஆயதனம் மனதே. (ரு)

കരണപ്പെയും ഉപ്പെയും ഉപ്പെയും

புற0-ரு— இழ்ச்சொன்ன ஐந்திலும் முக்கிய பராணனே உக்கிருஷ்டமென்று காட்டுமபொருட்டு சதை ஆரம்பிக்கப்படுத்றது. ப்ராண்ன் வாச்கு கண் காத மன து என்றும் ஐந்து ப்ராணன்களும் நான் தான் ச்ரேஷ்டன், நான் தான் ச்ரேஷ்டன் என்று சண்டையிட்டன. அலைகள் தங்கள் பிதாவான ப்ரஹ்மாவினிடத்தில்சென் து எங்களில் ச்ரேஷ்டன் யார் என்று கேட்டன. (♣)

രഹി ജ്ഞായ് ക്ടുള്ള ിലി മെല്ലാത്ത് ക്ടുള്ള മെയ്യുന്നു വഴത്ത് വ്യാത്ത് വെടുത്ത് വിത്ത് വിത്ത് വിത്ത് വിത്ത് വിത്

ு ு-ரா—உங்களில் யார் வெளிப்பட்டுப்போய்விட்டால் இந்த சரீரம் மிகவும் ஹேயமாகக்காணப்பிகமோ, அவனே உங்களில் ச்ரேஷ்ட வென்று அவர் பதில் சொன்னுர். (எ

ஶ௦-ரா—அதைக்கேட்ட ப்ராணன்களில் வாக்குமுதலில் வெளிப்பட்டுப்போய் ஒருவருஷகாலம் தனியேயீருந்து மறுபடிவந்து உேற்கள் நாணில்லாமல் எப்படி நீவி த்தீர்களென்று சேட்டது. ஊடைகள் வாக்கில்லாமையால் பேசமாட்டு தொதில் இல ஆனுலும் ப்ராரணஞல் ஜீவிக்துக்கொண்டும் கண்ணுல் பார்த்துக்கொண்டும் குதால் கேட்டுக்கொண்டும் மனதால் ஆலோகித்துக்கொண்டும் தங்கள் தங்கள் காரியங்களே கடத்திக்கொள்வார்களைல்லவா. அது போலவே காங்களும் நடத்திக்கொண்டோ மென்று மற்றவைகொல்லிற்றன. கான் ச்ரேவ்கடமன்றென்று ஒப்புக்கொண்டு வாக் கு மேறுபடி பிரவேசித்துக்கொண்டது.

ചെടും െണ്ട്രൂള് പ്രചാദ് ചെട്ടും പ്രൂത്തം പ്രൈപ്റ്റും പ്രവാദ്യാം പ്രചാദ്യാം പ്രചാദ്യാം പ്രവാദ്യാം പ്രചാദ്യാം പ്രവാദ്യാം പ്രവാദ്യാം

புற0-ாா—பிறகு வாக்குபோலவே கண்ணுகை ஒரு வருவல் வெளிடோபோயிரு ந்துவந்து நானில்லாமல் நீந்கள் எப்படி ஜீவித்தீர்களென்று கேட்டது. குருடர்கள் சண் இல்லாமையால் பார்க்கக்கூடாமல் போணுலும் வாக்கிருல் பேசவுதம் காதால் கேட்பதும் மனதால் யோசிப்பதும் ப்ராணஞில் திவிப்பது மாயிருப்பது போல காங் கள் இருக்கோமென்ற அவைகள் பதில் சொல்லிற்றன. கான் ச்ரேஷ்டனன் நென்று கண் மறுபடிவத்து புகுந்து கொண்டது. (கு)

െ പ്രെക് പ്രത്യാക്കും പ്രത്യാക്കുന്നും പ്രത്യാക്കും പ്രത്യാക്കും പ്രത്യാക്കും പ്രത്യാക്കും പ്രത്യാക്കുന്നും പ്രത്യാക്കുന് പ്രത്യാക്കുന്നും പ്രത്യാക്കുന്നുന്നും പ്രത്യാക്കുന്നും പ്രത്യാക്

மு O-ரா — அப்படியே காது ஒருவருவுகம் வெளியேபோகிருந்துவந்து கேட்டது செவிடர்சள் காதால் கேனாமற்போனபோதிலும் மற்ற இந்திரிய வியாபாரங்சளில் குறையாது நடப்பதுபோலவென்று அவைபதில சொல்லின. ரான் ச்ரேட்டைன் அன்றென்றுகாது மேறுபடிவந்து புகுந்தைச்சொண்டது.

മായുള്ള പ്രചുത്തുന്നു. പ്രചുത്തു പ്രചുത്തു പ്രചുത്തു പ്രചുത്തു പ്രചുത്തു പ്രചുത്തു പ്രചുത്തു പ്രചുത്തു പ്രചുത്ത

#### ബ മി മിയസം ഈ ഉമും ∥കകി

புப0-ரா— அப்படியே மன தை ஒருவரு வூகம் வெளிபோயிருக்துவைக்து கேட் டது. மனதின் ஹ்யாபாரத்தை தறியாத குழந்தைகள் பார்ப்பதும் கேட்பதும் பேசே வதும் ஜீவிப்பதுமாலிருப்பதுபோல இரு⊹்தோ மென்று மற்றுவை பதில் சொல்லினை. சான் ச்ரேஷ்டனன்றென்று மனது மறபடிவெக்து புகுந்தகொன்டது. (கச)

ஶ௦-ாா—இவ்விசம் வாக்கு கண் காது மனது ோலும் ப*ிக*குதிசெய்த**ி**அத் மூக்கியப்பாண ஒனது வெளிப்புறப்படவேண்டிமென்ற நீணீச்சது, ுஜாதி அச்பே (ச. அப்படியே வலிஷ்டா யஸ்வாஹா என்றம் ப்ப திஷ்டாயை ஸ்வாஹா என்றம் ஸம்பதேசுள்ள உறா என்றம் ஆயத்தையஸ்வாஹா என்றம் தனித்தனி செய்யால் ஹோமம்செய்றை பிகுதியை முன்புபோலத் தனித்தனி மர்தத்தில் சேர்க்கவே ண்டும்.

தாத்—பிறகு செல்—அக்னியைவிட்டுக் கொஞ்சம் விலகி, ரங்—அக்னியை சே விதைது தடுவாதனும் செய்து) கைகளேத்தப்பி அதில் மந்தத்தை வைத்துக்கொண்டு "அமேற சாமாளி சன்திறமந்திரத்தை ஜபிக்குவேண்டும். அம்: என்ற ப்ராணுஞாக் குப் பெயர். தனனுத்தாக்குசய ப்ராணன் டூதேவத்தில் நிற்பதால் இந்த மந்தேத்திர நாசீமப்ராண ஞாக ஸ்தூடிச்கப்படுகிறது. நீ ஆமு வென்றும் பெயரையே கைடையகண். நீ ப்ராமுக தது க்கும்.

கள் திரு விவிர்களை சிராமாகி வர்களில் வரிக்கள் குறிவர்கள் கைகள் குறிவர்கள் குறிவர்கள் குறிவர்கள் குறிவர்கள் கைகள் குறிவர்

சுக்—ு. ன்றுடல் கட (இடியன்றுடையதான எல்லாப் பிராணிகளும் இருப்ப நால் சீ அமா. ரகு—சீபே ப்ராணன் ஆகையால் சீயே அமா.) எல்லாம் உன் அரீ னம். ப்ராணஞுன கூத திரவியமே பெரியறும் மேற்பட்டதும் ப்ரசாசமுடையதும் எல்லாவற்றைபும் ரகுஷிப்பதும், ஆகையால் அது எனக்குப் பெருமை மேன்மை காக் கிர கூதனுசக்சி இவைகளேக் கொடுக்கட்டும். (சங்—கானே இந்த ஜகத்தெல்லா மாக்க கடிமேன். ரங்—கான் எல்லாவற்றிற்கும் நியந்தாயாகக்கடிவேன்.) என்பது மந்திரத்தின் பொருன்.

ക്കുന്ന ഉടയുമുക്കുന്നും എ ന്ന് പ്രധാരമുള്ള പ്രമാരുക്കുന്നു. എ പ്രധാരമായിലെ പ്രത്യാരു പ്രധാരമായിലെ പ്രത്യാരുന്നു. പ്രധാരമായിലെ പ്രത്യാരുന്നു പ്രധാരമായിലെ പ്രത്യാരുന്നു. പ്രത്യാരുന്നു പ്രധാരമായിലെ പ്രത്യാരുന്നു പ്രധാരമായിലെ പ്രത്യാരുന്നു. പ്രധാരമായിലെ പ്രത്യാരുന്നു പ്രധാരമായിലെ പ്രത്യാരുന്നു. പ്രധാരമായിലെ പ്രധാരമായിലെ പ്രത്യാരുന്നു. പ്രധാരമായിലെ പ്രധാരമായിലെ പ്രധാരമായിലെ പ്രത്യാരുന്നു. പ്രധാരമായിലെ പ്രധാരമായിലെ പ്രത്യാരുന്നു. പ്രധാരമായിലെ പ്രവേശിക്ക് പ്രവേശിക്ക്ക് പ്രവേശിക്ക് പ

ரு பு. சா. – பிறகு 'தத்வவி அர்விருணி ஆறி' என்ற ஒரு சாமும் 'வயம் தேவன்ய போழனம்' என்ற ஒரு தாமும் 'ச்ரேஷ்டக்ம்' வர்வதாக் தமம்' என ரெருகு சமும் ஆக கொஞ்சம் கொஞ்சம் புசித்த தோம்ப கஸ்டிசிமஹி என்ற எல்லாவற்றையும் புசித்த சிவேது.

்ற - ரா—கம்ஸ் மோச மலமோ மகும் வைச்சிருந்த பாச்சிறத்தை அலம்பி (டிசித்துவிட் டாசமனம் செய்து) அக்ளிக்கு மேற்கு பக்கு நில க்ருவ்களுறினம் போ ட்டுக்கொண்டோ போட்டுக்கொள்ளாமலோ பூமியில் கிழச்சே நில வைத்துக்கொண்டு மென்று பெருக்கோண்டு மேல் கிலப்படுத்திக்கொண்டு படு ததுத் தாககிடிலை முமது. உத்தம் ஸ்வப்பனத்தில் உத்திமியான ஸ்திரிகையகண் டால் காம்பகர்மங்களில் பூரனமாய் பலம் சித்திக்கு மென்று அறியதக்கது.

# കുറുപ്പുടുപ്പുടു

முல-ரா—ஸ்வேத கேதேவை ப்ரவாஹனன் கேட்கிறுன் அதாவது இந்த பூமி யில் நீன்றும் கர்மிகள்வின் ப்ரஜகள் மேலே எந்த விடக்கை யடைகிறுர்கள் எப்படி இரும்பி வருகிறுர்கள். தேவமார்க்கத்துக்கும் பிதர் மார்க்கததுக்கும் பேதமென்ன இவ்விடத்திவின்று போகப்பட்டவர்களால் ஸ்வர்க்கலோசம் என் நீறைக்கப்படுகிற தீல்ஸ் இந்தஉலகமும் ஏன் நிறைக்கபடுவதில்லே பஞ்சமாகுதியிலே பூதஸுகைந்மங்க ள்ளந்தப்ரகாரத்தால் புருஷை சப்தத்தை யடைகிறுச்தின்ன அதற்கு அவன் தெரியா தென்றுசொன்றுன். பிதாவினுல் கன்றுய் விகூதிக்கப் பட்டதென்று செல்லிகேள்வி க்குயுத்தரம் சொல்லாமா விருப்பது யுகதிகிமாகவென்று ப்சவாஹனன்சொன்னுன. இப்படி பரவாஹனனுல் கஷ்டப்படுத்தப்பட்டமனுல் தகப்பனிடம் போய் உப சிக்க வேண்டியேகாலத்தில் எனக்கு ஒன்றும் விகைகூதிசால்லாமல் உனக்கு கியல் லாம் விகூதித்த யாகிவிட்ட தென்று பெணக்கு சொல்லிவிட்டிசே இதை நேம்மினுன் ராஜாபசதனுகிய ப்ரவாஹனன் கேட்ட கேன்விகளுக்கு உத்தரம் சொல்ல ஸக்தி

அதை கேட்டபிதா இக்த சேழ்வைகளுக்கு எனக்கே உத்தரஞ் சொல்லத்தெ ரியா து அப்படி தெரிக்திருக்தால் ஆப்த புத்திருதையை உனக்கு சொல்லாமல் யாருக் கும் சொல்லப்போகிறே கெனன்று சொன்ஞன்.

முட்டுர—கவுகம் கோத்கிரியான ஸ்டீவேக்கேதோவின் பிதா ப்ரவாஹன் வென் உரசனிடம்போய் சேர்ந்தான் அந்த அரசன் ஸ்டீவேத் கேதோவின் பிதாவைப் பூஜித்து பொருள் விஷையமான வார்த்தை சேஞுமென்று சொன்னுன், அதற்க்கு ஸ்டீவேத சேதுவின் ஒ அரசுனே மானிட சம்பந்த மான பொருள் யுணக்கே யிருக்கட்டும் என் புத்திரனிடம் சொன்ன வார்த்தத்தை எனக்கு சொல்லெண்று சொன்ஞுன் அதைக்கேட்டு மிக்ஷம் துக்கிசையை வித்தியாப்பானார்த்தம் அனேகசாலம் இவ்வி டைத்தில் வென்று கவுதமானண் சேமித்து இந்த வித்தியையாவது எந்த எந்தகார ணத்தால் உன்னிடத்தி வின்று இதர ப்ராமணர்கின அடைய வில்லோனே அத்தோ லே உலகத்தில் குஷத்திரியின் இந்தவித்யைக்கு உபதேசிக்கிறவனுமானுன் சென்ல அசென்னுன். அனேககாலம் வாசம் செய்த கேவுதமேன்னரும் பொருட்டு அரசன் வித்தியையுபதேதித்தான்.

#### കുരുന്നു എന്നു പ്രവരം വ

தெய்பாலான் தீத்தா 7 || இது நால் இது இது விறிய திரு விறிய விறி

முப-ரா—ஆரதாவது சென்விச்கு சொல்லப்படபோன்ற உத்தரம் மறு ப்ரண்டி க்சனுக்கும் தனு கூலமாகையால் அதை முதலில் சொல்லுரு அதாவது ஒதிவுதும கோசுவுக்கலோகமாகிய புகை-பகல் ஒளி சந்திரன் தனல் நக்ஷத்திரங்கள் பொரிசள் இப்படிபட்டண்வுக்காச அக்ளியில் தேவுகள் ஐலங்களேச்சொண்டு ஒமம் பண்ணு கிறுர்கள், ஸ்ருத்யில் ஸ்ரந்தர் சப்தரார் ஒலம் சொல்லப் படுகிறது. அந்த ஆகதிக்கி சந்திரன் அரசனுகிறன் இப்படி தனது கர்மங்களால் ஸ்விக்குலோகத்தை யடை ந்த ஜீவன் ஸ்விக்க சுசத்வதேதறு பவிக்க தங்க கெல்ல தேகைத்தோடு கூடினைவளை இவிவுகைய தென்று அறியத்தக்கது.

### ಅಂ∿೬೮%ಬ∞ು.

தன்திறைது !! ட !! வூக்ஃ-க்ஞ்முமைஜ்முலாமா ஹியக்-இரைவுசிலை?! அனிறை விக்ஃ-க்ஞ்முமைஜ்முலாமா ஹியக்-இரைவுசிலை?! அனிறை விஜ்தெஃயவாகவாகதா ஜீஸ் சினாள-மும்வ ஸித்தை-ரைவிதா வித்தெஃயவாகவாகதா ஜீஸ் சினாள-மும்வ ஸித்தை-ரைவிதா விக்ஃப் காவிக்கி

ஸ-௦-௦-ா—மழைக்கு காறணமாகிய பர்ஜன்ய தேவன், அக்னி வாயுவு சமி**த்து** ஆ±ாசம், தெக்கு, மின்னல் ஒளி, இடி, தன**ல்** மேககர்ஜன**ம் பொரி** மழை உண்டா கின்றது முன்போலவே காண்க

#### ಆಡಿಕೆ ಹೇಲ್ಯಾ:

ണ്ട് ചെട്ടു പ്രത്യായ പ്രവേശം പ്രവേശം

UTOO-ரா— பூமி, அக்னி, வெஸ்கிரம் சமித்து. ஸம்வஸ்ராபா கிய காவச்சிஞு**லை** யென்*ஞே பயிர்*முதலாகிய பலவஸ்துக்களால் நிரைக்கப்படுகிறது. பூமி பூமியி வின்ற உசர கிளம்பினவதுபோலவும் சருப்பாயுமிருப்பதால ஆகாயம் புகை, ரா**த்**கிரி ஜ்வாஃல திக்குகள் தனல் அவாந்தர திக்குகள் பொரிகள். வருஷைத்திற் குஒமம் செய்கிருர்கள் அன்னமுண்டாகிறது.

## കാശകുമുടുമുത്തു.

பெுருவெராவாவமள சுசா திஸ்ஸ் இவாமெவ ஸ்டி தூணொ**ரு** சொஜிஹா உருமுக்கு ருமாரா **ெரா க**ூவிஸு ஓி மா $\sharp$  க  $\sharp$  கணிஹெ சொஜி ஹா உருமுக்கு ருமாரா செர்

ு தலின் நவ் தெவர்களும் ஜுஹ் ஆ ஆஸ் ிட் சூஸ் ு அவகி ∦ உ **!!** 

பூருவூளுகிய அக்ளி, வாக்கு சமித்து, வாக்கிளுலன்றோ புருவூன் ஜ்வலிக்கி மூன் தேவர்கள் அன்னத்தை ஒமம் செய்கிருர்கள் ரேதஸ்ஸூ உண்டாகிறது.

## 金んる金のも Si en ioon g

ரை-O-ரா—ஸ்திரி, அக்னி, குறி. சடாத்து சங்கேதம் செய்கையோளி ஜ்வு ஃ ஆகில் செய்யப்படும் காரியம் தனை சுகம் பொரி தேவர்கள் சேதஸ்ஸை ஒமம் செய்கிருர்கள் கர்ப்பம் உண்டாகிறது.

#### കര**ു**ചാരും വേ**ത്ത**ം.

ஶஶஶஶஶா— இழ்ச்சொன்னபடி சத்தா, ஸொம, வ்ருஷ்டி அன்னசொதோ ரூப ங்களாகிய ஆஹுந்களில் அஜ்வதாகிய செதோ ரூபமாகிய ஆகுகியில் அப், சப்த் தாலே சொல்லப்பட்ட பூச்ஸுக்கூமங்கள் புருஷேசப்தத்துக்குபொருளாகின் **றதுகள்** இதிசபீதம் ஐந்தாவது ப்ரஸ்சித்த முகிவைக்காட்கிகுது. உல்பை என்கிற கர்பபையிறைல் ஒழுப்பட்டு 9 - 10 - மாசம் வாசம் செயது பிறகு வெளிப்படுகிறது காமானுகை ஸமாய் சிலகாலம் ஜிவித்தா ஈடுத்த உடனே அக்கியை பசுரிக்கிறது மேறுபடி யும் முன்போகுவே உண்டாகிறது இந்த உபன்னியாஸம் வைராக்கியம் பொருட்டு. கூழைமுலேவண்கே.

ுக்கு விக்க விக்க பெடுவதை பாகிக்கிய இரு இரு விக்க வி

மூன்று அது கேழ்வைக்கி உத்தாரம் சொல் ஆகிருன். சிறத்தை கியோடு கொட்ட லைட் கோர்த்து தபெஸ் சப்துத்துக் கர்குதமாகிய பிரும்மத்தை உபாஸித்திருக்கிறு நே அவன் அர்சிரா தி மார்க்கத்து ஸ்போய் பிரும்மத்தை அடைந்து திரும்புகிறதில் இவதாவது கீழ்ச்சொன்னப்படிக்கு தெய்பாறன்னிய, பிருதிவி, புருஷை பொஷித்து களில், சிறத்தா ஹோம, விருஷ்ட, அன்ன, சேதஸ்ஸு , இவைகளே சிரீர மாயுடய சேஹைத்துக்கு இவ ஹபட்டதாயும் ஞானசுவரூபியான ஜிவுண் உள்ளபடி உறிக்து சிழ்ச்சொன்னபடிக்கு தேபஸ்ஸை செய்கிறவன் தேதுோலோசம் தினம் சுக்லபக்கும், ஆறாரு உத்தராயணம் வர்ஷம் சூரியன் சுத்திரன் மின்னல் இவைகளுக் கதிபதியின் லோகவழிப்போய் விரை தென்கிற கத்திரன் மின்னம்செய்து பிரும்மத்தை அடைகிறுன். இவன் திரு ம்பீ பரக்ருதியீல் வந்த பிறப்பதில்வே.

எவுடு ஒருடன் வீட்டிலிருக்கே பாகம் செய்தல் குளம் கெட்டுதல், தோட்டம் கைத்தல், தன்னம் செய்த முதலியலைகளே செய்திருறே, அவன் தூமம் நாத்திரிகிரு கண்டக்கும், தனத் தூமம் முதலியலைகளே செய்திருறே, அவன் தூமம் நாத்திரிகிரு கண்டக்கும், தனத் தூயனம் பிதரு ஆசாசம் சக்திரன் இவர்களின் லோகங்கினே அடைக்து அவ்வர்க்கத் ைடித்தமையன் சிருத்தை அடைக்கு தேவர்களுக்கு மிகவும்போக்கிய தைகிருன். பிறகு கர்மாதாகவமாய் கிலகாள் சக்சதை அனுபவித்தை புண்ணியம் சிசித்தவுடனே போனவழியே திருப்பி கிழேவக்கு (இதமிரண்டவாதைக்குத்தாம்) மேகத்தினின்றும் மழைவழியாய் தான்னியாதிருபமாட் அப்சோதோருபமாகிறுன்.

ടെ പോട്രെ വിവര്ത്തുന്നു. പ്രത്യായ പ്രത

முன்ன நைபவித்தகர்மம் ால்லேதாளுல் பிராம்ஹா ஹைதி உத்கிருஷ்ட ஜன்மமும் தேஷ்டைகர்ம்மமாளுல் ஃசஜன்மங்களும் கிடைக்குமென்றவாறு.

கை பெரு விக்கு விக்க வி

நான் காவ அகேள் விக்குச்தரம் கீழ்ச்சொன்ன இரண்டு வி சகர்ம் மங்களேயும் செய்யாத புழு முசலாயின் இவ்விடத்திலேயே ஜகநமரண ந்களே அடைந்து திரிவ தாலும் சுவர்க்கத்துக்கு போவீர் கொஞ்சமாகையாலும் சுவர்க்கம் பிரலஜேகளால் கி றைக்கப்படுகிற இல்லே ஆகையாலே மிகவும் தக்கத்தை உண்டுபண்ணத்தக்க இந்த ஜேண்மமேவேண்டாமென்று ஜுகுப்சைதோத்து கிறது.

മെയുമെ ചെയ്യിനത്തു സുത്യം സ്രാപ്രവാത്ര പ്രത്യായിലെ പ്രത്യായി പ്രത്യായിലെ പ്രത്യായില് പ്രത

சுவர்னத்தை அபஹரித்தவனும் சுருபானம் செய்தவனும் குருவின் மூனவி யை அடைந்தவனும் அந்தணனோகொன்றவனும் இவர்களுடன் சேர்நதவனும் ஆக ஐவரும் மஹாபாதகியென்று சொல்லப்படுவார் இவர்கள் கோரமானநரகத்தில் வீழ் வார்கள்.

ஜீவஸ்வரூபத்தையும் ப்ரும்மஸ்வ ரூபத்தையும் இறத்தையுடன் ஆறிக்குடஞ்சாக் னி வித்தியமை அப்பியர்ளித்தவன் பாதகியோடு சேர்ந்தாலும் கெடான். சித்திபெத் தவஞ்கையாலே என்றவாறு.

## കുരഞ്ചുകൂടെ കുരും

മും പ്രത്യായില് പ്രത്യവന്ന് പ്രത്യായില് പ

ஸ்ற - ரா-வை சுவான ரவித்தியமை சொல்லத்தொடங்களுர்கிரஹன் தாசிரமத்தை செவ்வையாய் அதுஷ்டித்தும் சிரேரத்திரியர்களரக்ஷமிருக்கப்பட்ட உபமன்யுபுந தொருகிய புராசீனசாலனும் புலுஷ்டித்திற்கு கிய ஸத்தினுலும் பால்லவிபுச்திரனு கிய இர்**திரத**யம் மஹனும் சர்க்காரக்ஷிய புத்திரனுகிய ஜனனும் அசுவதராகல புத் திரை கிய புடி ுணுமாகிய இர்த ஐவரும் கும்பலாய்க்கூடி நமக்கு அந்தர்யாமியாய் உள்ளிரு⊱்த நியமிக்≆ப்பட்ட ப்ரம்ஹம் ஏதான்ற விசாரித்தார்கள்.

தெ ஆ ஆ குயாக % பகி கொரு கியாக இதி அத்து கை இரு கியாக இதி கை இரு கியாக இதி கை இரு கியாக இதி கை இரு கியாக கியாக இதி கை இரு கியாக கிய

திழ்ச் சொன்ன ஐவர்களும் பிச்சயத்தை, தெரிர் துகொள்ளத உர்களாய் பரமாத் மாவாகிய ப்ரும்மஹத்தை உபதேசிக்கிற அருணபுத்திரஞ்சிய உத்தாவசரை நிச்சயி த்து அவரை நும் எல்? லாரும் கிட்டிதெரிர்தைக் கொள்ளக்கடமோ மென்றுபோய் அவளை கிட்டிஞர்கள்.

ை வை விருமா வகாரவுக்க விகி வேர்க்கி விரும் விகி விரும் வ

ஶ்டா— இவர்களேக் கண்ட உத்தாலகர் இவர்களோ மிகவும் சுரோத்திரியர்களர கவும் தெறுள்தர்களாகவு மிருக்கிருர்கள் இவர்களுக்கு வைசுவானர வித்யையை நன்குய் உபதேசிக்கத் சக்ச சக்கியில்ஃ ஆகையால் வேனிருருவறை கிட்டி கேட்டுதெரிந்தக் கொள்ளும்படிக்கு இவர்களுக்கு சொல்லுகிறே னென்று மன தில் கிச்சமித்தார்.

ஶா∩—உத்தாலகரிப்படிக்கு சிச்சமித்து சிழ்ச்சொன்ன ஐவர்**களேக் குறித்து கே கய**புத்தி ுகுதிய தகவபதியானவர் இர்த வித்தியை சொல்ல வல்லமைசாலியாகை யாலே அவளுகாமெல்கோரும் கிட்ட கேட்சி செரிக்துக் *கொள்ளுவோ மென்று* சொல்லி அவர்களும் தா*ஜம் அசுவபதி*யைகிட்டி குர்.

பு 100 — இவர்களுக்கண்டு அசுவபதியானவர் தனது பு 3 ரோடிறிதனுலும், பிருக்த யேர்களாலும் அவர்களுக்குத் தக்கபேடிக்கு அதி நிழுகுறுலைய செய்வித்து அவர்கின பிரித்து சொல்லுகிமுர் அதாவது, என்னுடைய ராஜ்ஜியத்தில் நிருடுனும், சானம் செய்யாதவனும், மத்தியபானம் செய்கிறவனும் அக்ளிஹோத்திரத்தை விட்டவ ஜும், டேதோத்தியானம்செய்யாதவனும், அசலானுடயமூன் வியை அங்கிகரிப்பவனும் கிடையோது, எல்லாரும் யோக்கியார்களாகையாலே ஆயோக்கியார்களுடையை சனத்தை கான் அங்கிகரிக்காச்சு இல் வாகம் செய்யப்போகிறேன் அநின் பூர்த்திவளைச்கு யான் கடியை சீக்கிரச்தில் யாகம் செய்யப்போகிறேன் அநின் பூர்த்திவளைச்கு மிருக்கவேணும் அதில்எய்வனைவுதாம் குடுக்கபோசிரோகே அவ்வளவும் உற்களுக்கு கொடுக்கிறேன் என்று பிரார்த்திக்கிறுர். (இ)

பு பு ப இதைக் இடிட்டு அவர்கள் கொல் ஓகிருர்கள் அதாவத எவ்வி தமானு தனம் யாருக்கு இஷ்டமோ அவர்களு ச்கு அதை பேதோக்கு குடுக்க வேணும், ஆகையோலில நாங்கள் வைசுவானர் வி.ச்தைக்கைய தெரிச்த கொள்ள வேணு மென்றும் அதை விடிவேறு யாலே எக்களுக்கு அந்த வித்தியலைய உடிச்துக்க வேணு மென்றும் அதை விடிவேறு பிரபோஜேன மில்ல என்றும் பிரார்த்திக்கிறுர்கள் எல்லா உஸ்துக்+ீளாயும் அடைந்த மெ எல்லாவஸ் தக்களாலும் அடயப்பட்டு மிருப்பதாலே கை கக்கர மென்னும், விசுவா நரமே, வைசுவா நரமென்றும் ஆச்சு து இதற்கு எக்லாவஸ் தைக்களிலும் அந்தர் யோமியானப்ரு மேதும் சித்தைகைய என்றவாது. (கு)

ചെം. ഇവരുന്നു പ്രത്യായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ല

பு பு பு சா — அவர்களேச்கு நித்து அரசன் நான்னைக்கு வித்தியோபதேசம் செய் இறேவெனன்றை சொல்லிவிட்டார் அதைக்கேட்டு அவர்கள மறுநாள்கா ஃமில், கையி ல் பல ஸமித்துக்கினே அஹந்கார மிலகாகுமக்கு வினயத்துடன் அரசனிடம்செ ன்று இதோ உமக்கு சிஷியர்களாய்வுச்து சேர்ந்தோ மென்று சொன்குர்கள். அதை க்கேட்ட வரசன் மிகவும் மனம்கிழ்ந்த இவர்களுக்கு மான் நீசறுகையாலே ஸமித் தை வோங்கலாகா தென்று ஒண்ணி அதைவாங்காம் இல ஸ்ரேஹைச்தாலேயேவித்தியோ பசம் செய்தார் என்றவாறு. '(எ)

#### കുരുവുന്നു വയും.

ஶாO-ரா— அந்தவரசன் இவர்களுக்கு வைசுவாளர வீத்பையில் ஏதாவதை தெரி யூமாவென்று பரீகுஷு நீமித்தமாக உபமன்னுயு புத்திர?்ணக் குறித்து சொல்லு இருர். ஓ உபமன்னு யுபுத்திரா எந்தவாத்மானவை நீஉபா வித்தாய என்று கேட்டார், ஒயூல் யாபோ. சுவர்ச்சுத்தை சரீரமாக வுடயவை சுவாகர?்ண யான் உபா ஸித்தேல் என்றுன் சேகேயன் சொல்லு கிருர். யா தொரு சுவர்ச் கேலாகத்தை தேதைமாக உடைய வைசு வானரமான வாத்மாவை உபா வித்தபோ அத்தால் உகைச்கு யாகோபயோ சியொன சுதை சிராஸு-தமா ஸு-தைவென்கிற புத்திரர்களுண்டு சிருர்களென்று சொன்குர்.

பு 0 - ரா— முன்னப்பிய ஸித்தவித்தியா பலததாலே அன்னத்தையும் ப்ரும்ஹ ஞானியான நல்லபுத்திரின்யம் அடைகிறுய் இட்டடியே எல்லாருக்கும்கிலைடைக் ு உன்னுல் வைகைவான நாபுத்தினுல் உபாஸிக்கப்பட்ட புல் ுகமால் இ வைசை சாத்மாவுக்கு இரெஸ்சானமானது அதை அரிந்துக்கொள்ளு. பிபை ருட்ம் எல தில் கீவராமர்போஞல் உன்றுடைய தூஃவீழ்ந்துவிடும். எனென்றுல் விபைரீதமாய் வித்தியபை இரஹித்தால் கீழ்ச்சொன்ன விபத்துகேரிடும், நீஎன்**னிடம்வந்தது மிக** வும் நல்லதாச்சது என்**து அ**பிப்பிராயம்.

## കുരുപ്പെടുന്നു വേള്ളം.

ക്രമായുന്നത്താണ് പ്രത്യാല് ക്രമ്മായ ക്രമ്പ് പ്രത്യാല് പ്രത്യാക്കുന്നു. പ്രത്യാല് പ്രത

പ്പി ഉട്ടു പ്രാലം കുടുന്നു. പ്രാലം കുടുന്നു പ്രാലം പ്രവലം പ്രാലം പ്രാലം പ്രാലം പ്രാലം പ്രാലം പ്രാലം പ്രവലം പ്രവലം പ്രവലം പ്രവലം പ്രവലം പ്രവലം പ്രവലം പ്രവലം പ്രവലം പ്രാലം പ്രവലം പ്രവലം

ரு நாடு பிராசீனு யோக்கிய ினன்றும் வேறோ பெயருடையை ஸாத்தியை யஜ்ஞின டோத்து அரசன் சொலதுகிறுர் நீலையுகமாகரவித்தியலையை உபாஸித்தாயா வென்று ஆஹா குரியு கு உடாஸித்தே இனைன்றுன். அதற் கரசன் உலகைத்துக்கெல்லாம் பிரெஸித் தமான வஸ் தலை உபாஸிச்தபடியால் உன்றுடையை குலைத்தில் அப்படிப்பட்ட புத் திரன் ரத்தினம் முதலாகிய உதேகிருஷ்டவஸ் துக்கன் உண்டாகின்றன, உத்கிருஷ்ட மான குதிரைகளோ இகூடிய ரசங்களும் மூக்தாஹா ரம் முதலியேவஸ் தைக்களும் உண் க்னச்சேரும், முறறலைவச்சு மேன் போலவே பொருள் அறிக. (க-உ)

#### ಆಣವಾ ಇಂಕಿಗೆ ಒಂಬಯೆಯು.

. ലെ നുള്ള എ തെ പ്രത്യായ പ്രത

ஶ௦-ரா—வையாக்கிரபத்கியகவெனன்னும் வேறுபெயருடையை இர்திரத்யும் என க்குறித்து நீடைசுவுனரிவித்யமை உபாஸித்தாயாவென்று சேட்டதற்கு யான்வா யுவை உபாஸித்தேன் என்றுன் மற்றவைக்கும் முன்போலவே பொருள். (க-உ)

### കുന്നു അടുന്നു കുണ്ടു.

8-- சாண் கு சிய் காமரு திரை நைவர் நிருந்தி திரு திரும் நிருந்தி நிருநிதி நிருந்தி நிருந்தி நிருந்தி நிருந்தி நிருந்தி நிருந்தி நிருநிதி நிருந்தி நிருநிருந்தி நிருந்தி நிருந்தி நிருந்தி நிருந்

per പുരുക്ക് ഒരു നട്ടി പ്രമാരത്തെ പുരുക്ക് പുരുക്കുന്നു. പുരുക്കായില് പുരുക്ക് പുരുക്കായില് പുരുക്ക് പുരുക്കായില് പുരുക്ക് പുരുക്ക് പുരുക്കായില് പുരുക്ക് പുരുക്ക്ക് പുരുക്ക് പുരുക്ക

ஶா 0 •ாா — சார்கறாகுஷிய ினக்குரித்து மீவைசுவான நவித்தியயை உபாஸித் தாயா வென்று கேட்டதற்கு ஆஹாயான் ஆகாயத்தை உபாஸித்தேன் என்றுன். மற்ற வைக்கு முன்போலவே பொருள் சொல்லிக்கொள்ளவும். (க-உ)

# കുരിസെ പ്രാധങ്ങൾ കുറുത്തു.

கம்ஹொவாவவு-வி® உழுகவாழிவவையாவு வசு இக்கைவ உதா நூலை உத் வளவு மைவாரா ஐநிகி ஹொவாவெஷ் வெரயிரா தாவெழா நரொய் கூடைதோ நூல் வாவில் கண்டிக்க நிருயிலாநுவ - ஷிலா தனி ! க !!

ஶா O-ரா—புடிலைண்ஈ்குறித்து சீவைசுவான ரவித்தியமை உபாஸித்தாயா என் றுகேட்டதற்கு யான்ஜலத்தை உபாஸித்தேவென்முன் மற்றவைக்கு பொருள் ஸ்ப ஷ்டம். (க-உ)

## കുറുത്തും ക

ൺ പ്രത്യത്താന് പുരുന്നു പുരുന്നുന്നു പുരുന്നു പുരുന്നുന

കുത്തം വഗുംബിപ്പുമുത്തംവഗുക് പ്വായമെക്യബു ബ. ഈ വസ്തംകം യെലഞ്ച കരുമാര് പ്രത്യാക്കാന് ഉണ്ടായ ഒരു പ്രത്യാക്കാന് പ്രത്യാക്കാന് ഉണ്ടായ കുറുത്ത് പ്രത്യാക്കാര് പ്രത്യാക്കാര് പ്രത്യാക്കാന് പ്രത്യാക്കാര് പ്രത്യാക്കാര് പ്രത്യാക്കാര് പ്രത്യാക്ക ക്രൂപ്രത്യാക്ക് പ്രത്യാക്കാര് പ്രത്യാക്കാര് പ്രത്യാക്കാര് പ്രത്യാക്കാര് പ്രത്യാക്കാര് പ്രത്യാക്കാര് പ്രത്യാക്ക யு 0 - ரா—உத்தாலக‱க்குறித்து நீவைசுவான ரவித்தியயை உபாஸித்தாயா வென்று கேட்க யான்பிருதிவியை உபாஸித்தேன் என்று சொன்னுன். மற்றவைக்கு பொருள் ஸ்பஷ்டம் முன்போலவே. (க-உ)

### കരകൾപട്രവായും.

കുന്നു ചെന്നു പ്രവാധ പ്രവാധ

பு ை-ரு — பிறகு அரசன் அவர்களே எல்லாரையும் பார்த்து சொல்லுகிறுர். அதா வது நீங்கள் யாதொருகாறணத்தாலே போக்கியமுமான கல்லியாணகுணையூர்ணமா னவைகைவானர் பதித்துக்கு பொருளாகிய ப்ருமஹத்தை உபாளித்திர்களோ அதனு லே ஸைகலவஸ் ஐக்கினயும் அவயவமாயுடைத்தான ப்ருமஹத்கை செவ்வையாய் அ ஐபவிக்கப் போகிறீர்கள். இப்படிப்பட்ட ப்ரும்ஹநிராப்திச்சங்கமான பிராணுக்னி ஹோத்திரத்தை உபதேசிக்கிறுர், அதாவது, உபாஸகஹடைய தீணையே ப்ரும்ஹத் தின்திலையாகிய வாகாசம், குரியன் பிரும்மத்தின்கண், வாயு பிரோணண், உபாஸா ஹடைய மத்திய தேஹைமே பரமாத்வாவின மத்தியிதஹம் இவுதாடையவண்தியே தேவுதுக்குறைக்கு, பூமியே அவுஹிக்குபாதம், இப்படி தேனது தேஹைக்கைசீயே பரமாத் தோவின் சிரமாக திபோனித்து இருதையகமலத்திலிருக்கப்பட்டவக்னி,கார்ஹைபைத்தி யம், மனதிலிருக்கப்பட்டது ஆன்காஹாரியம், முசத்திலிருக்கப்பட்டது ஆஹுவனி மம், பிராணுஹு தி ஆஹுகி என்றே இப்படிக்கு உபாலிக்கக்கேடவேகுனன்றையாறு. ()

#### ക്യവതിക്കു ക്രിംഗ്രൂവത്തും.

ஶு ்-ரா—தனக்கு புஜிப்பதற்கு சித்தமான வன்னத்தை முதேவில் பிராணுயன் வாஹாவென்று புஜித்தால் பிராண ஆம் கண்ணும் சூரியலும் சுவர்க்கமும் திருப்இ ஆடைகின்றன. இவைகள் அசேதேனங்களாகையாலே இவைகளுக்கும்தர்யாமியான தேவதை திருப்தி அடைகிற தென்று அர்த்தம். அதனுல் உபாஸகனுச்கு பசுபுத் நதனதான்யாதிகளுண்டோகின்றன அத்தால்இவன் திருப்தி யடைகிருச்னன்றவாறு.

# കുലതിംഗ്രാവത്തും.

செ/ஐஸ்டின் வீரம் கூறை இதி காமா விருவிக்கு இதி காமா விருவிக்க இரு விருவிக்கு விருவிக்கு

ஶ௦௦-௭ா—யாவ ெஞருவன் வியானன ஸ்வாஹாவென்ற இரண்டுவத ஆஹு-திசெய்கிறுஞே அதஞிலே வியானவாயுவும் சுரோத்திரமும் சர்திரேஜம் திக்கும் தி ருப்தி அடைகிறுர்கள். மீர்ததர்க்கு அரத்தம் ஸ்பஷ்டம்.

# കുലബ്രക്കിംഗുലു<mark>ങ്ങ</mark>ു.

ஶ௦-ரா—அபா ஞயஸ் உாஹா வென்று செய்யப்பட்ட மூன் மு உதாஹு - தியாலே அயான வாயுவும் வாக்கும் அச்னியும் பூமிபும் நிகுப்தி அடைகிறது. மற்றவை ஸ்ப ஷ்டம்.

## കുന്നു പുരുപ്പുട്ടു.

ஶ௦-ரா—ஸமானுயஸ்வ ்ஹாவென்று செய்யப்பட்ட நான்காவாதானதியாடுல ஸைமானவாயுவும் மனதும் மேகமும் மின்னலும் திருப்தி அடைசிறது. இந்ததுஸ்ப ஷ்டம்.

## കു കുടും ചെയ്യുടും കുടും കുടും കുടും കുടും കുടും കുടും പുടും കുടും കുടും കുടും കുടും കുടും കുടും കുടും കുടും ക

கமயா.வ ஜூ் ஜு ஹு ய தா ஜு வு அவாயு ஆரவ ) திவாயள தர உர ம ஸ்ர வரதி !! க !! உ உர செ சு பவரதிவாய ஆரவ ) திவாயள தர നയും പ്രക്യായുന്നു. ചിത്രായിലും പ്രക്യായും പ്രക്യായും പ്രക്യായും പ്രക്യായും പ്രക്യായും പ്രക്യായും പ്രക്യായും പ പ്രക്യായും പ്രക്

ஶு-ரா—உதாளுயஸ்வாஹாவென்று செய்யப்பட்ட ஐந்தாவதான ஆஹு-ு தியா லே உதானவாயுவும் ஆகாசமும் வாயுவும் திருப்தி அடைகிறது மேலே ஸ்பஷ்டம்.

# ഷനമെ മചെട്ലിം ഫുടോ**ങ്ങും**•

മാല് പ്രയാല കുറ്റ് ത്രെയുന്നു പ്രയാല പ്രതാല പ്രയാല പ്രയാല പ്രയാല പ്രയാല പ്രയാല പ്രയാല പ്രയാല പ്രതാല പ്രത്ത് പ്രതാല പ്രതാല പ്രതാല പ്രതാല പ്രതാല പ്രതാല പ്രതാല പ്രതാല പ്രത്ത് പ്രതാല പ്രതാല പ്രതാല പ്രതാല പ്രതാല പ്രതാല പ്രതാല പ്രതാല പ്രത്ത് പ്രതാല പ്രതാല പ്രതാല പ്രതാല പ്രതാല പ്രതാല പ്രതാല പ്രതാല പ്രത്യ പ്രതാല പ്രതാല പ്രതാല പ്രതാല പ്രതാല പ്രതാല പ്രതാല പ്രതാല പ്രത്യ പ്രതാല പ്രതാല പ്രതാല പ്രതാല പ്രതാല പ്രതാല പ്രതാല പ്രതാല പ്രത്യ പ്രതാല പ്ര

vv 0-ரா—யாவனெருவன் இதினுண்மையை தெரிக்துக்கொள்ளாமல் ஆஹு தி செய்கிரு ேனு அவனிக்கு சாம்பலில் செய்த ஆஹு நிபலர்தான்கிடைக்கும் அதாவது பலனில் ஃ என்றவாறு. க) ஶ்௦-ா-யாவதெருவன் இதிலுண்மையை தெரிந்து சொண்டு ஆஹு த்செய்கிருறே அவனுலே ஸர்வாக்கரியாமியான பரும்மஹம் பூஜி க்கப்பட்டதாயாகிறது அதனு?ல எல்லா இஷ்டங்கினாயும் அடைகிறு வென்றவாறு.() voo-ரா—வைசுவானர வித்தியைக்கு அந்கமாகிய பிராணுக்ளி விதியையை யாவ தெருவன் செவ்வையாய் உபாஸிக்கிறு அவனுடைய எல்லாபாவங்களும் கெரு **ப்**பில் போட்ட ஊர்போலே நாசமாய் போகுமென் **றவாறு.** (கூ) ம0-ரா—எச்சிஃக் கொடுக்கலாகாது சண்டாளனுக்கு கொடுத்தாலும் முன்சொஸ்னகிரமத்துக்கு ஆஹு-திசெய்தால் சண்டாள ே ஹாத் திலிருக்கப்பட்ட ஜீவனுச்கும் பலம்சித் நிக்கு மென்று சொல்லப்படுகிறது. (ச) ம0-ரா —பிராணக்னிஹோத்திரதைத் ஸேதாத்திறம் செ ய்கிறது இந்தத்வோக அதாவது உலகத்தில்மிகவும் பசியுடன் கூடியபிள்ளேகள் அன் னத்தைக்கொடுக்கத் தக்கக்ன அதாயை எப்படிக்கு நான்குபக்கத் திலும் சுற்றி உபா விக்கிருர்களோ அப்படிக்கு ஸ்ர்வபூதங்களும் இர்தபிராணக்கிஹோத்திர வித்தி யயை உபாஸிக்கிரதுகள்என்றவாற அக்னிஹோத்திரமுபாஸித என்று இரண்டு தடவை சொன்னது அத்தியாயத்தின் முடிவைக்காட்டுகிறது.

மத்—இந்தப்ரபாட சத்தில்ப்ராண வித்யையைப்பற்றிவிஸ்தரத்தைப்புராண வசந ந்களே யெழு தியிருக்கிறது. மற்ற விஷயங்களில் பெரும்பாலும் இராமா நுஜபாஷ்ய த்தை யொற்றதே என்றறிக.

ஐ ந்தாம் ப்ரபாடகம் முற்றும்.

ஊரிஓடி.

wo<sup>1</sup> n-10-0 vir res:•

ക**ര**ച<sub>്</sub>ശമുവ്യൂം

சத்வித்தியையை உபதேசிக்கிறதற்காக ஒருகதாவிசேஷம் சொல்லுகிமுர்.

മ്യണ്ലാഥ്യത്തെയും വരുത്തുന്നു പ്രത്യായ പ്രത്യായിലെ പ്രത്യാഥിക്കാഥിക്കായിലെ പ്രത്യായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലാ

பு பெ−ரா—உத்தாலக நென்பவருக்கு சுவேதகே தே வென் ெருரு குமாரன் இரு ந் தான் பள்ளிரண்டு செம்வஸ் சரங்கள் உப கயன ரஹி தஞயும் வேதே ம் அத் தியனம் பண் ஞே மலு ் ருக்கிறமக்னேட்பார்த்து, வாராய் சுவேதகே தேலே கீ கல்ல ஆசாரியனிடத் த்தில் வேதாத்தியனம் பண்ணுவதற்கு பிரம்மசரியமென் கிற ஆச்சிரமச்தை அடை யவேணும். கம்முடைய உம்சத்தில் பிறந்தவர்களில் ஒரு வன் வேதாத தியனம் பண் ஞைமற்போ இல் பிராமண ஞேக கிணேக்கப்படமாட்டான் என் முர்.

ബെയ്ട്പട്ടെയാണ് ഉപെ ക്യാച്ചെയ്ള മാപിരി ചെയ്ത് ഉപ്പട്ടി ചി

ஶா∩-ரா— அந்த சுதிவதகேதை வென்பவன் பன்னிரண்டு ஆண்டுகள் வேதாத்தி யனம் பண்ணுமலிருந்து பின்புஒரு ஆசாரியரிடைத்தில் பன்னிறண்டு ஆண்டுகள் மைஸ்து வேதங்குளோயும் அத்தியனம்பண்ணி தனக்கு யாரும் ஒப்பிலுல என்கிற நிஜோவுடன் தன்ஜன ஸாங்க வேதாத்தியனம் பண்ணினவுணேப்போல் எண்ணிக்கொ ண்டு தென் தகப்பு ஞரிடம்வந்தான் அவுஜோப்பார்த்து தகப்பு ஞர் சொன்ஞர். (உ)

புற - ரா — வாராய் சந்திரிணப்போல் பிரியதரிசன் இரை சடிவத்கேதை வே உலக த்தில் எந்தலஸ் து கேட்கப்பட்டமாத்திரத்தாலும் ஊஹிக்கப்பட்ட மாத்திரத்தா லும் நிச்சயிக்கப்பட்டமு த்திரத்தாலும் எல்லாவஸ்துக்களும் கேட்ச்கப்பட்டதாக வும் ஊஹிக்கப்பட்டதாகவும் நிச்சயிக்கப்படதாகவு மாகிற⊄தா; அந்த வஸ்து வையும் அந்த ஆசாரியரிடத்தில் கேட்டீினயா எதனுல் உனக்கு பரிபூர்ணுவினன் கேற புத்தி உண்டாயிற்? மு: என்று தகப்பனுல் தெட்கப்பட்டவனுய் இதென்ன ஆச்சரியம் வேறுருமுல்து தெரிந்தமாத்திரததால் மாறவகளெல்லாம் எப்படி தெரியவரும் என்கிற சங்கையுடன் சொன்னூர். வாரீர் ஆய்யுந்த அநை ஆசேசமெ ன்கிறவஸ்து எப்படி யாகிறது என்று கேட்கப்பட்ட உத்தாலகர் மகினப்பார்த்து திருஷ்டாந்தத்துடன் உத்தாம் சொல்லுகிமுர். (க)

ബഫട്<sup>രു</sup>യോ തുജ്പവ്വവുള്ള പൂരു പുരുപ്പുള്ള പുരുപ്പുള് யடாலொ468ുகொக்கொ ஊண் நாவாறு வொ ஊஃய**்விஜ் க**ூ வரா ஜா வாரு ஜண் விகாரொ நா இப்பட வொ ஊ 3ிகெ அவ்வை தரு இ

നെറെയുന്നു പ്രവേശം പ്

ஶ௦௦்ரா—எப்படியானுல் உலைகத்தில் ஒருமிருத் பீண்டமரியப்பட்டமாத்திரத்தி ஞெல் கரகம் கலசம் முதலான மிருத்திரவிஷையங்கள்யாவும் அறியப்பட்டதாகுமோ ஒரு சுவர்ணபிண்ட மறியப்பட்டமாத்திரத்தால் அதன் விகாரமாகிய வளயகுண்டைல முதலுகிய வாபரணங்கள் சுவர்ணுமென்றே அறியப்படுகிறதுகளோ, ஒரு அயைபிண் டமறியப்பட்டமாத்திரத்திஞல் அதன் விசாரமானவைகளெல்லாம் அயுபிண்டுமென் றே அறியப்படுகிறதுகளோ அப்படியாகிறது. அந்த ஆதேசம் அப்படிகோரணகாரிய க்கென் ஒருவைப்பட்டிருந்தால் வியவுமாரபேதத்துக்குகாரணமென்னென்றில் நாம குபபேதங்கள் மிருத்துகள். என்றே பேரமார்த்தமாகச் சொல்லப்படுகின்றன.

தெ<sup>9</sup> அரு சையாவா || ப || இது ஆகு கையாம் முண்வதோக்க் ஜஓ ஆகுடையை நெளு நை முறை இன்று கையின் கைவியை கைவியில் பாரி இதி இகையையின் மி

ஶாറ-பா—இப்படிதேகப்பளுல் சொல்லப்பட்ட சுடுவேதேகேதையை சொல்லுகி மூர். பூஜ்யர்களான என்னுடைய ஆசாரியர்கள் அந்த ஆதேசுவஸ்தவை அறிய வில்ஃ என்று நான் எண்ணுக்றேன் அப்படி அறிந்திருந்தால் குணுவாளுயும் பக்தளுயு மிருந்திறே எனக்கு அந்த ஆதேசத்தை அவர்கள் என்சொல்லமாட்டார்கள். ஆகையா ல் கீர் எனக்கு நேன்முகச்சொல்ல வேணுமென்று பிரார்த்திக்கப்பட்ட தகப்பன் அப் படியே செருல்லு கிறேனென்று பதில் சொன்னுர்.

# \* குமுதிதீய வேணு 8. \*

#### அவதாரிகை.

ஶ௦௦—அனேசாவஸ்தைகளுடன் இப்பொழு துகாணப்ப9கிற உ**லகச்தி**ற்**கு** சன்மாச்திரத்துவத்தை பிரதிபாதெக்கிருர்.

ரா— முன் சொல்லப்பட்ட ஒருவெஸ்து ஆரியப்பட்ட மாத்திரத்தால் எல்லா வெஸ்தோக்களும் அரியப்படுக்ன்றன என்குற விஷயத்தை சமர்த்திக்கிறே தார்க்காக பிரு ம்மைக்காரணத்தாவத்தை பிரதிபா திக்கிறுர்.

vvo-ரா—நாம ரூபக்ரியைகளுடன் காணப்படுகிற இந்தவஸ்துக்கள் சிருஷ்டி க்கு பூர்வகாலத்தில் ஏசரூபங்களாய் ஸஹகாரிகாரணுந்தரரஹிதங்களாய் கேவல சப்த புத்திமாத்திரவிஷையங்களாயிருக்கின்றன அந்த வஸ்தை கிரூபண்விஷயத்தில் சிலபௌத்தர்கள் அபாவமாத்திரமே உள்ளது அதிகின்று மூலக் முண்டாயிற்று என்று சொல்லுகிரூர்கள், அர்த்த பேதம்—ப்ரம்மபேத்தை பிரதிபாதிக்கிரூர். (க) யும். நா—அனேகாவஸ்தைகளுடன் கூடின இந்த உலகம் ஸிருஷ்டிச்கு பிராத காலத்தில் அவஸ்தா சூன்னியமாய் ஏகரூபமாயிருந்ததென்ற சொல்லுகிருர்கள் கையாயிகர்கள்.

ஶாo-பா—பௌத்தபகூதத்தை உபெக்னியதித்து நிறசித்து தன்மதத்தைச்சொல் லூசிமூர். வாராய் சுவேதகே துவே எந்தபிரமாணத்தால் அசதச் சப்தவாச்சியமான இல்லாமை என்கிற வஸ்துவிலிருந்து சத் சப்தவாச்சியமான உலகமுண்டாயிற்றெ ன்பது எப்படி சங்கதமாகும்ஆகையால் ஸிருஷ்டிக்கு பிராதக்காலத்தில் சச்சப்த வாச்சியமாயேயிருந்தது.

ரா-பா—கையாயிகமதத்தை நிரசித்து ஸ்பமைதத்தை உடிடுமோரம் பண்ணு கிருர் அதுவே இதுவென்கிற பிரத்தியக்ஷைவிரோகம் வருகிறபடியால் அவித்தியமான மான திரவியத்தாக்கு உத்பத்தி உண்டாகிறதென்பது எத்தபிரமாணத்தால்சேரும் ஆகையொல் இந்த ஜகத்தை பூர்வம்சச்சப்தவாச்சிமாயேயிருந்தது. (உ)

ക്കരിലുക്കും കുമ്പമ്പാം സുത്തം വുത്താലെ ക്രിക്കും കുമ്പാം പുത്ര പുത്താലെ ക്രിക്കും കുമ്പാം പുത്ര പുത്താലെ ക്രിക്കും പ്രവാദ്ധിയാക്ക് പുത്താല് പുത്ര പുത് പുത്ര പു

பு 00-ரா— அந்த ஸைத்சப்த வாச்சியமானது நான்பஹை — வாகக்கட வேன் அதற் காக தேறோபேர்ரே தி சரீரவிசிஷ்டித்தது தேஜச்சரீரசஞ்சிய பாமாத்மாபஹ— வாக க்கடவே வென்றை செங்களிபித்து, ஜலங்கின சிருஷ்டித்ததாகையால் தேசேத்திலே யும் காலத்திலேயும் புருஷன் தைக்கியாயும் சுவேதேயுக்தனுயும் ஆ<sup>இ</sup>ுன். அதனுல ஜ லங்கள் அக்கினிகாரியங்கள். (ந)

നിലും ച്യൂര് പ്രാമ പം പ്രാമ്പായും പുടുന്നു പുടുന്നു പ്രാമ്പായില് പുടുന്നു പുടുന് പുടുന്നു പുടുന്നു പുടുന്നു പുടുന്നു പുടുന്നു പുടുന്നു പുട്നു പുട

ஶ௦-ரா—முன்போல் ஜலாகாரமானஸத்சப்த வாக்சியம் நாம்பஹ⊸வாகக்கட வோம் அதற்காக உண்டாகக்கடவோம் என்று சங்கல்ப்பித்து அந்த ஜலங்கள் பிரு துவியை உண்டுபண்ணேணிஞன். ஆகையால் யாதொருதேசத்தில் வஷமுண்டாகிறதோ அளவிடத்திலேயே அன்னசப்தவாச்சியமான தில் எகதேசமான விரீஹிமுதலான த கள் பிருதுவி அதிகமாக உண்டாகிறது. ஆகையால் ஜலத்தில் நின்றும் பிருதுவி உண்டாகிறது.

# കുരുള്ളുടുള്ളുള്ളും പുരുതും.

700-ரா— ஜீவாவிஷ்டங்களான பக்ஷியாதி பூதங்களுக்கு காரணங்கள் ஆண்ட ஓமென்றம் ஜீவஜமென்னும் மூன்று வகையாகப்பட்டிருக்கின்றன. (க)

மஹாபூதங்களான அசேதனங்களுக்கு பகும்மகாரியத்வத்தைச் சொல்லி ஜீவா விஷ்டங்களான பௌதிகங்களுக்கும் ப்ரும்மமகாரியத்துவமேயுள்ளதென்று ப்கும் மகாரியத்வத்தை பிரதிபாதிக்கிமுர். லையாடு உவகை கூதை உற்ற விருவிய நாகையில் விருவிய நாகையில் கூறி விருவிய நாகிய விருவிய நாகிய விருவிய நாகிய விருவிய நாகிய விருவிய விருவிய நாகிய கூறிய நாகிய ந

ரை — சே ஜோபன் எங்களுக்கு காரணபூதமான சத்ஸப்தவாச்சியமான தே வைதை மூன்று விதமாகிய தோறுநோபன்னங்களே அவித்தியாபலத்தால் ஜிவபாவத் தை யடைச்ச சுவஸ்ரூடத்தாடன் பிரவேசித்து, தேவேதுத்தாதி நாமங்களேயும் செனைக் இலியா இருபங்களேயும் பண்ணச்கடமோசிமல்று சங்கல்பித்தது.

ா—சுவஸ்லாபிமானி தேலதாதிஞ்டி தங்களான தெஜோபன்னங்கின ஜீவ சரீரகளும் அந்தர்மாபியாய் பிரவேசித்து நாமருபங்கினப்பண்ணக்கடவோமென்று சத்சப்தவாசிசியமான பரதேவதை சங்கல்ப்பித்தது.

தாலாஃ வுகூகி வுக்கெகோஜாவாணீகிலெய் செவ கொலிஸ் ால்ஷவகா கடுமகெவதிவை நாது நாநுவருவிருறநா ோல்வெவராகரொகு !! ஈ !!

ஶு ா — முன்ற விதமான சேவதைகளுக்குள் ஒவ்வொன்றை இரண்டிரண்டி விதமாகப்பிரித்து ஒவ்வொருபாகத்தை இரண்டிரண்டு விதமாகப்பண்ணி, அதை இ தரபாகக்களில் சேர்த்து திருவிருத்துணம் பண்ணக்கடவேனென்று ஸங்கல்பித்து தேரீஜோபன்ஜைநிகளில் ஜீவத்துவார நாமருபங்களேப்பண்ணிற்று. (க)

தாஸாட் திரவு கூகி வுகில்கொகோகோரை வகிகதைவி வெரு இதிவு செலிகைகால வகிகதைவி இரு இதிவு செலிகைகால வகிகதைவி இரு இதிவு செலிக்கி மாய

முற-ரா— தேவதாதிஷ்டிதேங்களான தெறிஜாபன்னங்கனுடையை **திருவிருதபிர** காரத்தை என்னிட<sub>்</sub> தில் கேட்கவும். (ச)

## **കുറ**മെ ഉഹരിച്ചു.

ஶ௦-ரா—உலகத்தில் திருவிருத இருதமாகிய அக்சினியக்கி எப்த ரோகிதருபே ம்பிருகித்தமா, அது திருவிருத்கரணரேகிதமான தே ஜொக்கு ரூபமென்றும் அதில் எந்தே சுக்கிலரூபம் காணப்படிகிறதோ: அது அந்த ஜலத்திஜுடையை ரூபமென்றும் அதில் யாதொரு கிருஷ்ணரூபம் காணப்படுகிறதோ அது பிருதுவிறுடையை ரூப மென்று அறியவும்.

சூரியனுக்கு யாசொரு ரோஹிதருபம்காணப்படு கொறோ இப்படியே சுக்திரவி த்துதாதிசருக்கு ரேஷஹிதம் முதலான ரூபங்கள் குணப்படுகிறதுகளோ, அதைகள் கிரமமாய் அந்தந்தவஸ்துச்களினுடைய சுவரூபங்களென்ற கண்டுகொள்க. அவண் தாநாமதேயங்கள் வியவஹாரமாத்திரஹேதுக்கள்.

கம்முடைய வம்சத்தில் கிழ் சொல்லப்பட்ட ஜதாகவான்களுக்குள் ஒருவ ரும் கேட்கப்படாதது் ஊஹிக்கப்படாததும், கிறயிக்கப்படாததுமான வஸ்தி வைச்சொல்லமாட்டாறென்று திருவிருத்கிருதங்களான தெறொபன்னங்கள் கின் றும் சர்வத்தையுமறிக்தார்கள். எந்தவண்துவானது ரோஹிக்கும்போலவும் சுக்கிலம் போலவும் இருக்கின்றதோ, அந்தத்த ரூபங்கள் அக்கினியாதிகளுடைய ரூபங்களெ ன்று அறிக்தார்கள்.

யா தொன் முன து கீழ்ச் சொன்ன ரூபத்தால் அறியப்பட வீல் ஃபோ அதையும் ரூபவத்தென்றறியப்படுகிறரோஹித் சுக்கில கிருஷ்ண கட்டமெல்றே அறிந்தார்கள் இப்படி எல்லாப்பிரபஞ்சத்திற்கு திருவிருத்சாணர்தால் அபேதத் தை சாதித்த மாம்சு: கி மயமான சரீரத்குற்கு திருவிருத்சிருகா அதோபன்றைதய பௌதத்தையும்பிரதிபா கிற்க ஆரம்பிக்கிருர். ஏப்படி பருவகளுல் அனுபவிக்சப்படுகி றதே ஜொபன்னங்கள் பரி ஹமிக்கின்றன வோ அர்த பிரசாரத்தை என்னிடத்தில் கினறும் அறியுவேணும்.

## കാരവുള്‱ൂയും.

കുളുമുന്നു അതുവരു പ്രവാധ കുടുത്തു കുടുത്തു കുടുത്തു കുടുത്തു കുടുത്തു കുടുത്തു കുടുത്തു കുടുത്തു കുടുത്തു കുടു

ழுச் - ചെയ്യുന്നു പ്രത്യാലി വേഴില്ലായില്ലായി വേഴി വേഴി വേഴി വേഴി വേഴില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായി

ஶ௦௦-ரா—புருஷைஞல் புஜிக்கப்பட்ட அன்னம் ஜாடராக்கினியால் புசிக்கப்பட் இ மூகு நோவலைகயாகபிரிக்கப்பட்டது. அகாவது ஸைக்வில் டேமென்றும்மத்தியமம் என் நோம் அகிஷ்ட மென்றும் மூன்றுவகைகள் அதைகளில் ஸுகலிஷ்டமாவது அதிகா**ம்சம்,** அது புருஷேமாகுற்து மத்தியபாகம் மரம்சமாகிறது. (இ) சூவஃபி *கா*ஸெ **யா**வியீய*்கை காஸா்*ய ஸ்வி ஷொ**யா க**ுஸ் த

\_ട്ട<sup>ക</sup>ക്യം ഇപ്പു വെന്ദ്ധ്യാമുന്ന പ്രത്യാക്കുന്നു. വേട്ടു വേട്ടു

ரு O-ரா — புரு ஷ தைல் பாகம் பண்ணப்பட்ட இலங்கள் மூன்று விதமாக முன் போல் பிரிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. அவைகளில் ஸ் தூலாம்சம் மூத்திரமாகவும் மத்திய பாகம் ஸோஹி தமாகவும் சூக்ஷம்பாகம் பிராண தைகையும் ஆகின்றது. (உ)

മെടെയുട്ട എ കംവെട്ട് സെ എ പ്രവേശ്യായി ഉപ്പെട്ട് പ്രവേശ്യായി പ്രവ

ஶ௦-ரா—முன்போல் பிரிக்கப்பட்ட தெஜொனுடைய கூதாலாம்சம் அஸ்தியா கவும் மத்தியமாம்சம் தாதுவிசேஷமாகவும் சூக்ஷமாம்சம் வரிகிக்திரிய மாகவும் ஆசின்றன. (க)

കുളുന്നു ആരുപരുത്തു എട്ടു കുറുണ്ടാനു പ്രസ്തരത്തു ഉപുള്ള കുറുണ്ടാനു പ്രസ്തരത്തിലുള്ള കുറുണ്ടാനു പ്രസ്തരത്തിലുള്ള ആരുന്നു ആരുപരുത്തിലുള്ള കുറുണ്ടാനു പ്രസ്തരത്തിലുള്ള പ്രസ്തരത്തിലുള്ള പ്രസ്തരത്തിലുള്ള പ്രസ്തരത്തിലുള്ള പ്രസ്തര

பு O- சா—கேவலான்னத்தையேபுஜிக்கிற எலிமுதலான ஜந்துக்களுக்கும்வாகிக்கி
ரிபமும்பிராணவாயுவுகிருக்கிறபடியாறும் ஜலமாத்திரக்கையே புஜிக்கிற மத்ஸையம்
முதலான ஜந்துக்கும் கொவாகிந்திரியங்கள்காணப்படுகின்றன. தெஜச்சப்தவாச்சிய
மானகிருகதைலங்களேபுஜிக்கிறஜனங்களுக்கு மகஸ்ஸூல் பிருணுனும்இருக்கிறபடியா
லும் மனஸ்ஸு உம் அன்னமயமென்னும் பிருணன் ஜலமயமென்னும் வாக்குதேஜோ
மயமென்றும் எப்படி சொல்லப்படும் என்று சங்கைகெண்ணைக்கூடாது. எல்லாம் திரு
வீருத்கிருகமாகையால் எல்லாவற்றிலும் எல்லாவஸ்துக்களும் சேர்ந்திருக்கிறபடியால், என்று உத்திரம் சொல்லி ஆச்சுவாசிப்பிக்கப்பட்ட குமாரன் மறுபடியும் பூஜ் ஜியனுமிருக்கப்பட்ட நீர் எனக்கு அன்னக்யாதிகளே தெரியப்படுத்த வேணும் என்று
கேட்க உத்தரம் சொன்றேர். (ச)

#### കുറുങ്ങളും പ്രത്യം പ്

ചത്തെ ഉപ്പെട്ടും അം കുറുന്നും ഉപ്പെട്ടും ഉപ്പെട്ടും ഉപ്പെട്ടും ഉപ്പെട്ടും ഉപ്പെട്ടും ഉപ്പെട്ടും ഉപ്പെട്ടും ഉപ

**ஆ உர் நா**றை ஆ || 5 ||

குவாத் வொதிவியசாநாநா பொ கைபிசாஸ் ஊருஸ் ஃஷ் ஆஸ் இல் கணோல்ல சியா ய

அிவலவு,ாணொஉவை அி ாட 11

ചെടുത്തെയുന്നു പുരുത്തു ചെയ്തു ചെയ്തു. ചെയ്തു പെയ്തു പെയ്തു ചെയ്തു പെയ്തു പെയ്തു പെയ്തു പെയ്തു പെയ്തു പെയ്തു പെയ്തു പെയ്തു പെയ്തു പെയ

 voo-ரா—கடையப்பட்டதயிரினுடைய குகூஃமாம்சம் மேலே கௌம்பி நவனீத பாவத்தையடைந்து கிருதமாகிறதா அப்படியே புஜிக்கப்பட்ட அன்னத்தினு டைய குகூஃமாம்சம் மனஸ்ஸாக ஆகிறது அதபோல் பானம் பண்ணப்பட்ட ஜலங் களினுடைய குகூஃமாம்சம் பிராணனுக் காகிறது, அதபோலவே புஜிக்கப்பட்ட கிருத்தை வாதிகணுடைய குகூஃமாம்சம் வாகிந்திரியமாகிறது. மனம் பிராணதிகள் அன்னமயாதிகள் என்கிற விஷையத்தில் வேலுரு திருஷடாந்தத்தால் சொல்ல வேண்டுமென்கிற சங்கையில் சமாதானம் சொல்லுகிறு.

### കുര്യത്തുടു

ഐ സംഗര്യെയുന്നും പ്രായം പ്രവയം പ്രവ

பு பு சா—புருவுகன் அன்னரசத்தால் உண்டு பண்ணப்பட்டும் பதிவோச்து வி தமா கப்பாரிக்கப்பட்டு மிருக்கிற சக்தி என்கிறக‰கினயுடையவன், அதில் பதிவோக்து தின ங்கள் புசிக்க வேண்டிய தில்‰. இசையறியமே ஹோமு இலு டப்படிக்கி ஜலங்கின பானம் பண்ணாவேஹோம் ஜலமயமாகிய பிராணன் நசிக்கமாட்டாது, என்று உத்தால கார் சொன்ஞோ.

**ബെ** ഇപ്പെ ഇട്ടെ പ്രാധ്യായില്ലെ പ്രാധ്യായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലാ

ஶ௦௦-ரா—மனதிதுக்டைய அன்னமயத்துவத்தை அறிவதற்காக பதினேந்துதி னங்கள் புஜிக்கவில்ஃ. பதிறைமுவது நினத்நில் தகப்பனிடம்சென்று நோன் என்சொ ல்லுகிறது என்று சுவேதகேதுவால் சொல்லப்பட்ட பிதாவானர், ஃமூன் அத்தியய னும் பண்னிய ருக் யஜய ஸ்ஸாம வேதங்கீளே படியாய் என்று சொல்ல எனக்கு ஒன்றும் தோற்றவில்ஃல என்று சொன்றுர்.

புரை-ரா—வாராய் சுவேதேகேதேவே அதற்கு காரணம் தெநிர்து கொள்; உலகத்தில் மகத்பியாணமுடையைதாயும் கட்டைகளால் ஜ்வலிக்கப்பட்டு பிருக்கிற அக்கினி மினுடையை கத்தியோதபரி மாணமான ஒரு தணல் சேஷித்த அனேகவேஸ்தாக்கீன எப்படிதெஹிக்குமோட்டாதோ; அப்படியே அன்னங்களால் விருத்தியடையப்பட்டபதி ஞறுவிதங்களான மனதினுடைய அம்சங்களில் பதிணேர்து அம்சங்கள் கூஃணித்த ஒரு அம்சம்மிகுர்த்து. அதனுல் வேதங்கள் தோன்றவில்ஃ பெஜித்தபிறகு சமஸ்தவே தங்குளேயு மறியப்போகி*ருய் என்று மகினோப்பார்த்து பிதா சொன்ஞா*ர். (ஈ)

ஶ௦-ரா—இப்படி சுவேதகே து வென்பவன் தகப்பஞல் சொள்லப்பட்டு புஜி த்து தகப்பஞரிடம் சென்ற, தகப்பஞரால் கேட்கப்பட்ட கேள்விகளுக்கு உத்த ரம் சொன்னுன். பிறகுமக‰ப்பார்த்து தகப்பஞர் சொல்லுகிமுர். (ச) ന**ന**്ലായും പ്രത്യായും പ്രത്യായു

ஶO-ரா—எப்படிமுன் என்றுக ஜ்வலித்து சர்ந்தமாகிய பெரியதான அக்கினி வி துடைய சத்தியோத மாத்திரமான தணல் திருணுதிகளால் விருத்தியடையப்பட்டு பெரியதாகிய வஸ்துகளே எரிக்குமோ. (இ)

முல-ரா— அப்படியே பகிஞ்து விதமாகிய மனதி இடைய அம்சங்களில் ஒரு அ ம்சம் அன்னத்தால் விருத்தியடையப்பட்டு தனசாரியம்செய்து கொள்வதில் சமர்த் தமாச்சுது. அதஞல் எல்லாவேதங்களேயும் ஸ்மரிக்கிருய் ஆகையால் மடிபிராணுதிக ள் அன்னமயாதிகளென்று தகப்பஞருடைய உபதேசத்தால் சுவேதகேதேவாகியபு த்திரன் தெரிக்து கொண்டார்.

#### ಈ**ಲ**ಕಾ**ರು** ಜೀ**ಲಾಡ್**ಃ. ೨ *ಇಂತಾ ೯ಥಾಕ*.

ஒரு வஸ்து அறியப்பட்ட மாத்ரத்தால் எல்லாவஸ்துக்களும் அறியப்படும் என் இறவி ஷயத்தை ஸ்தாபகம்பண் ஹுவதற்கு தேறோபன்னங்களுக்கு பரமாத்மகார ணத்தத்தைச்சொல்லி சேதனஸமூஹததுக்கு அதைச்சொல்லுக்குர்.

ഉള് സംഗക്ഷണ സ്രാഷ്ഠ്യുക്ക് രക്കാരപാക് മാലമ് വിവ അംഗെ 20 സെ 2 റ്റിയുന്ന് മയ്ക്ക് നിയിക്ക് മുക്കാവാക്ക് വിയുന്നു യോഗ് 2 പ്രത്യായ പ്രത്യായ

இழ் சொல்லப்பட்ட விஷயச்சை உதாஹாணத்தால் தெரியப்படுத்துகிறுர்.

നയും ബ്ലായുന്നു ഇതിയെ പ്രത്യായും പ്രത്

. 50-ரா—ஒருபகூடி தனக்கு ஹிம்ஸகனை வேட இடைய ஹஸ்**தத்**திலிருக்கிற க**யி**ற்முல் கட்டப்பட்டு காலுமூலகளிலும் விழுக்கு ஒரிடம் **அக**ப்படாமல், அக்தவே டேது டையவுறஸ் தக்தை அடையுமோது துபோல் அன்னு படிதமான மாச்சஜாகாண ஸ்வஷு பகாலத்தில் அசேகலிஷயங்களே க்ரஹித்தம் வேரொரு சாதகத்தை ஆடை யாமல் ப்ராணத்துடன் சேருகிறது மனதுக்கு ப்ராணம் பந்தகம்.

சுமு நாவிவா வெலை 28 வெலா 2 , விஜா நீ ஹீ கிய 6 தெ த த ு முர ஷொ உ மி மிஷ் கி நா 2 எவ அத் சி மி க் ந ந மி தை க் ச , முர் சொ நா பொ உ மு நாய் வ ு மு ு ஷ் நாய் உ செ , வு ் க் தவி கை 22 இ இ வி மெ தி க் செ , க ஹ ு மை 2 ு த தி க நீ வெலா 2 , விஜா நீ ஹி மெ ந் 22 இ இ வி ஷ் , கீ தி | நா | |

ஶ௦-ா—வாராய் சுவேதக்கேதவே நீதோகாப்பாலையுடையை தத்வத்தை அறிய அம் அசகையாவது புகிக்கவேணுமென்கிற இச்சை பிபாகையாவது பாகம்பண்ண வேணுமென்கிற இச்சை, எப்பொழுது புரு ஆகுல் புடிக்கப்பட்ட கடிகமான அன்ன த்தை பாகமபண்ணப்பட்ட. ஜலக்குள் சசரூபமாக பரிணமிப்பிச்சின்ற இவை அப் பொழுது புகிக்கவேணுமென்ற இச்சை உண்டாகிறது, அத்துல் அவஃன வெளகிகர் கள் அசிஷைகி என்று சொல்லுகிறுர்கள். பசுக்கினக்கண்டு போடுறை இடையர்களுக்கு கேளையைமென்னுறும் அஸ்வபாலகஹுக்கு அஸ்வலைய கென்றும் அரசேஹுக்கு புருஷைவை சென்றையம் குன்றும் அஸ்வபாலகஹுக்கு அஸ்வலைய கென்றும் அரசுஹுக்கு புருஷைவை சென்றையம் கேன்கேறில் செல்றுவத்துச்கு அசுதையமென்று கெளகிகர்களும் பேர்செரல் லப்படுகிறது ஜலங்கல்ஃ ரேஸபாவத்தை அடையப்பட்ட அன்னத்தால் சரிரமென்கி தகாரியம் அங்குரும்போல் உண்டாகிறது. அதலை சரீரம் ஸகாரணம். (க)

ക്കുറുക്ക് ഉപയോഗ്യ പ്രക്യോഗ്യ പ്രക്യാഗ്യ പ്രക്ക് പ്രക്യാഗ്യ പ്രക്ക് പ്രക്യാഗ്യ പ്രക്യാഗ്യ പ്രക്യാഗ്യ പ്രക്യാഗ്യ പ്രക്യാഗ്യ പ്രക്ക് പ്രക്യാഗ്യ പ്രക്ക് പ്രക്യാഗ്യ പ്രക്യ പ്രക്യാഗ്യ പ്രക്യ പ്രക്യാഗ്യ പ്രക്യാഗ്യ പ്രക്യാത്ര പ്രക്യ പ്രക്യ പ്രക്യാഗ്യ പ്രക്യ പ

தேஜெஸ்ஸால் சொஷிக்கப்பட்டு செரீரமாய் ப**ரிணமித்து** சிரீரம் ஸமூ ுமா ஞ**ல்** அன்னத்தில காட்டிய வே*றெரு*ரு காரணம் சொல்லப்படவேணும் என்கிற சாகையில் சொல்லுகி*ரு*ா.

ஶா ௦ - ரா — சரீரத்துக்கு அன்னமே காரணமாகிறது வேரொருகாரணமில்லே அன்னமும் அங்குரம்போல் காரியமானதால் அதற்கு ஜலம் காரணம் ஜலமும் காரி யமானத்தால் அதற்கு தேஜஸ்சு காரணம் அதுவும் காரியமாகத்தால் அதற்கு பர மாத்மா காரணமென்று அறியவும், ஆகையால் சராசரங்களுக்கு உத்பாதக னென்றும் ஆதாரமென்றும் லயஹே துவென்றும் சொல்லப்படுகிறுன். (ச)

ൂട്ടെയ്യുള്ള പ്രത്യായുള്ള പ്രത്യം പ്രത്യായുട്ടു പ്രത്യായുട്ടു പ്രത്യായുള്ള പ്രത്യായുള്ള പ്രത്യായുള്ള പ്രത്യായു പ്രത്യായുള്ള പ്രത്യായുള്ള പ്രത്യായുള്ള പ്രത്യായുള്ള പ്രത്യായുള്ള പ്രത്യായുള്ള പ്രത്യായുള്ള പ്രത്യായുള്ള പ്രത്യ പ്രത്യായുള്ള പ്രത്യായുള്ള പ്രത്യായുള്ള പ്രത്യായുള്ള പ്രത്യായുള്ള പ്രത്യായുള്ള പ്രത്യായുള്ള പ്രത്യായുള്ള പ്രത്യ

ஶாO-ரா—எப்பொழுது புருஷைஞல் பாகம்பண்ணப்பட்ட ஜலங்கள் தேஜ்ஸ்ஸா ல்சொஷிக்கப்படுகின்றன, அப்பொழுது புருஷு ஐக்கு பிபாசதி என்றபேர் சொல்லப் பட்டாகாமங்கள்போல் தேஜேஸ்சுக்கு உதக்தை என்றுபேர்சொல்லப்படுசிறது.அன்னை ஜலமும் அங்குரம்போல் காரிய மாகையோல் ஸமூலிமென்று சொல்லப்படுசிறது. (இ) ക്കെ ുക്കുകള് ഉയുന്നു പ്രക്യായ ഉപ്പെട്ടുന്നും വെയ്യുന്നു പ്രയ്യായ പ്രക്യായ പ്രക്യായ

பு பு பா — அக்கு இலம் பமான சரீரத் துக்கும் தேஜஸ்ஸை காரணமை கூடிம் அந்த தேஜஸ்சும் சரீர்பாக பரிண ிக்கையால் அதற்கு சச்சப்தவாச்யமான பரதேவைதை கோரணம். ஆகையால் இந்கப் ரஜை ஆருக்கு பரதேவைதை உத்பாதகமென்றும் ஆதார மெண்றும் வாசகமென்றும் சொல்லப்படுகிறது இந்தசரீரம் தேஜோபந்த குடிவைகமாஞல் ல்லோஹி தமாம் ஸ்கைருடமாக பரிண மிக்கிறதற்கு ஹே அதர்ப்த் கர்த்தமான தேஜோபண் வங்கள் தாவ்த்கரண ப்ரகாரம் கீழ் சொல்லப்பட்டது. ஜீவாத்மாவுக்கு தேஹைவி போககோலத்தில் வாக்கன திலும் மன்ஸ்சு ப்ராண நிடத்திலும் ப்ராண நடிதேஜஸ்சு நிடத்திலும் தேஜஸ்சு பரதேவை தையினிடத்திலும் லயிக்கிறது, இதை பரமாத்மா அணுவான வஸ்துபோல் காணப்படமாட்டான்.

பு பாடு இப்படி காணப்படு கிற ஜகத்து பரமாத்மாவுச்கு சரீரமாய் அவன் சரீரியா பிருக்கிறபடியால் ஃபும் அவனுக்கு சரீரபூக சென்றை சொல்ல அப்பொழுத ஸ்வேதகேது தகப்பிணப்பார்த்து தினங்கள்தோறும் ப்ரஜைகள் அவைுகுவித்காலத் தில் பரமாத்மாவினிடத்தில் சேருகின்றன, நாம் சேர்க்தோ மென்று தெரிக்துக்கொள் ஞாகிறதில் ஃ. ஆகையால் அந்த விஷேயத்தை உதோஹைரணத்தால் தெரியப்படுத்தவே ஹூமென்று கேட்க அப்படியே பென்று சொன்னுர்.

#### കുറി ഇതടുടെത്തു.

നരംവമ്പത് ആവയ് ആവത്രത്തെ പ്രധാരം പ്രധാര്യം പ്രസ്ത്രം പ്രധാര്യം പ്രസ്ത്രം പ്രധാര്യം പ്രസ്ത്രം പ്രധാര്യം പ്രസ്ത്രം പ്രധാര്യം പ്രവാര്യം പ്രധാര്യം പ്രവാര്യം പ്

രെട്ടു പ്രസ്ഥാന് പ്രസ്തായില് പ്രസ്താര് പ്രസ്തായില് പ്രസ്താര്ക്കായില് പ്രസ്താര് പ്രസ്ത്രസ്ത്രം പ്രസ്ത്രം പ

ക്കുന്നു കാര്യും പ്രസ്ത്രിക്കാന് പ്രസ്ത്രിക്കാരിക്കാര് വരുന്നു പ്രസ്ത്രിക്കാര് പ്രസ്ത്രിക്കാര് പ്രസ്ത്രം പ്രസ്ത

ளை புதி அது சையாகாக குகை காக்சி இக்டு சையில் சு இயராகு அடி உ இயர்க்கு அதி சிக்க சிக்கி இக்கி சிக்கி சிக்க

் அயைதாரிகைக— உலகத்தில் ஜாங்கள் சுசுப்தி காலத்திலும் மரணகாலத்திலும் ப்ரளயகாலத்திலும் பரமாத்மாவினிடத்தில் சேர்ந்து, பிறசுசோந்தோபென்கிற அ ரிவு இல்லாமைக்கு ஒரு உதாஹாணம் சொல்லுகுருர்.

vo o - ரா — உலகத்தில் வண்டுகள் எப்படி கானுதேசங்களி லிருக்கிற மரங்களு டைய புஷ்பரஸங்களேக்கொண்டுவர்து அவைகளுச்கு மதுபாடித்தை உண்டுபண்ணு கின்றன. அந்தரஸங்கள் மதுபாரத்தால் ஏகீ பூதங்களாய் பிறகு நான்மாமாத்து ஜைட யரஸ**ென்னு**ம் பெலாம*ரத் துனுடைய ரஸ*மென்னும் தங்களுடைய ஸ்வரூபத்**தை** தெரிந்துக்கொள்வதற்கு அமைர்தங்களோ இப்படி எஜீவர்த்மாக்கள் சுஷுப்தி காலாதிகளில் பரமாத்மாவிரிடத்சில் சேர்ந்துபிறகு நாம் சேர்ந்தோமென்று தெரிக் துக்கொள்கேற**ுகில்‰ ஜ**க்துக்கள் சுஷு-ப்திபூர்வகாலத்தில் என்றுதந்த தேஹாபிமா**கி** களாயிருந்த துகளோ ஸு-ஷு-ப்திக்கி பிற்காலத்திலும் அந்தந்த தேஹாபிமாகிகளாய் ளுன் வ்யாக்ரமென்றும் ஸிம்ஹமென்றம், நான்சென்னுய் என்றும் வராஹமென்று ம் கிடமென்றும் பக்கியென்றும் அம்சமென்றும் மசகமென்றும் அபீமாகத்துடன் இருக்கின்ற, அக்தஸச்சப்தவாச்யமானபரமாதமா அனுஸ்வருபியாய் சராசரங்களுக் கு காரணமானபடியால் ரீஅவனுக்கு சரீரபூசனென்று சொல்ல அப்பொழு தன்வே தகே தோ என்பவன் தகப்பீணப்பார்த் தச் சொல்லுகிருன். அதாவது ஒரு மது ஷ்யன் தன்னுடைய வீட்டிலிருந்த வருக்றேனென்று சொல்லுகிறுர்போல், நான் பரமாத் மா**வி**னிடத்திலிருர்து வருகிறேனென்று சொல்லக்காண்கிறதில்?ல. ஆகையா**ல் வே** *ெருரு உதா ஹ ரணம்* சொல்லவேணுமென்று கேட்கச்சொல் லுகிருர்.

### കുറപ്പെടുള്ള വി

സെലായരുപ്പെടുത്തി വിഷ്ട്രം അവ്യായുട്ടു പ്രത്യായ ആരു പ്രത്യായ ആരു പ്രത്യായ ആരു പ്രത്യായ ആരു പ്രത്യായ ആരു പ്രത്യ പ്രത്യായ പ്രത

ஶா೧-ரா--உலகத்தில் கங்கை முதலான நதிகள் மார்க்கத்தால் புறப்பட்டு ஸைமுத் திரத்தை அடைந்து பிறகு மேகங்களால் பரப்ரம்ம பானம்பண்ணப்பட்டு பூமியி வரு ஆருபமாய் விழுந்தும் மறுபடியும் கக்கை நிரு அலான நதிரு பத்தை தரித்த ஸமுக்ரக்கை அடைந்து கீழு நக்களாய் பிறகும் கந்கை என்று யழுணே என்றும் அரியுவிருக்கின்றன. அப்படியே சேதாரசெதாங்களும் ஸு ஷு ஃபிக்கி காலங்களில் பரமாத்மாவை அடைந்து பிறகு ராம் பரமாத்மாவை அடைந்து எழுந்திருக்க வந்தோமென்பது அறியாமல். பூர்வவாசுணயால் வ்யாக்ராதி தேஹாபிமாநிகளாய் நாம் வ்யாக்ராதிகள் என்ற அறிகின்றன இப்படி தகப்பளுல் சொல்லப்பட்ட சுவேதகேது என்பவன் உலகத்தில் உறங்கி எழுந்தவன் [ஸோ ஹம்] அவன் தான் நான் என்று அதுளைந்திக் கிறுப்போல் மரணுந்தரம் அப்படி அது ஸந்தாரம் காணுமையால் மரணகாவத்தில் சிருநாகம்போல் ஆத்மநாசமும் உண்டாகலேணுமென்ற கேட்கச்சொல்லுகிருர்.

#### കുരത്തു കുടുന്നു കുടുത്തു.

அவதாரிகை— ஜீவா**த்ம**ரவுச்கு நாசமில்லே செய**ன் கிற வி**ஷ**யத்தில் உதாஹாணம்** சொல்*லுகளு*ர்.

் முட்டாடு கோகசாகையுடன் கூடின மாத்திரத்தில் மூலத்திலாவது மத்தியத்திலா வது அக்ரபாசத்திலாவது கோடாலிமுதலான ஆயுதங்களால் பேதித்தால் ப்ராணவா யுடன் கூடியிருந்து எஸ்பெருகிறது. எஸ்ரூபகார்யபலத்தால் ஜீவாத்மா மரத்தில் அடிமுடி நுளிவடையில் வ்யாபீத்து மூலபாகத்தில ஜலங்கலால் பாரம்செய்து அதி இல் ஸுகுகாதிகளே அதுபவிக்கிறது என்று அறியவும்.

്മായത്തു പ്രതുന്നു. പ്രകൃതമുത്തു പ്രത്യായ എന്നു പ്രത്യായ പ്രത്

பு 0-ரா-இட்படி அடி முதல் நானி வணையில் வியொபித்தி ருக்கிறைஜி வாத்பா ஒரு மரத்தில் வந்த பாகத் ஃத விக்கிற தோ அந்தபாசம் உலர்ந்து மத்தபாகங்கள் செல்லை வையாய் காணப்படுகின்றன, எல்லா பாகங்களோயும் சூழற்கங்களாய் காணப்படுகின்றன, ஆகை யோல் இவ சொருபுகம் ஒலருகிறது. ஜீ வாரசத்தாலன்ற ஜீ வலம்கே சத்தால் என்றை சொல்லுகி ஒற்போல் எல்லா புகங்கள் உலருகிறைதற்கு ஜீ வயாகம் காரண மெண்று கொள்ள வே ஹும். (உ)

இவாவெ கூவாவகிலை இரபக ந இவொ இரய கஉகியை வன ஷொ உணிலிலே கூரா த $_{g}$  இடி நி வைரு க ஆ தரு நி வைசூ தா க கூலில் விரு க கூகி கா உகிலை வன வராமை வாரு விஜாவ யகூலி கி கூடாவெராவெரு கி கெமாவால  $\|$  நா  $\|$ 

ஶா - ரா — இப்படியே ஜீவனை ் விடப்பட்ட மனுயா இ சரீரங்கள் நிக்கின்றன ஜீவாத்மாச்களுக்கு ஒருகோலமும் நாசமில் ஃ பென்று கொள்ள வேணும், இல்லாவிட் டால் உலகத்தில் மணுஷ்யர்கள்கி உறங் எழுந்திருந்து முன் செய்சகாரியத்தி இடைய மிகுதியைச் செய்ய வேணுமென்று சொல்லுகிறதும், ஐந்மாந்தரங்களின் செய்த புண்ணியபலங்கின அறுபவிக்கிறுர்கள் என்று சொல்லுகிறதும் செராத என்று தைக ப்பஞரால் சொல்லப்பட்ட சுவேத கேதே என்பவன் ஸூகுதமாஸ்ச்சப்த வாச்ய மானபரதேவதை நாமருபங்களுடன் கூடின ஜகத்காறணத்கம் எப்படி சேரும் என்று செட்சுச்சொல்லுகிறுர். (கூ)

കായചാറുക്കായില്ലെട്ടും.

ക്കു | ട | ക്കു | ട | ക്കു | പ്രത്യായ പ്രത്യ പ്രത്യായ പ്

பு பா—பெரிதாய்ப் படுகிறவஸ் துக்கு கு∺்தமமான வஸ் தகாரணமென்கிற விஷையத்தைபார்க்கிவணுமானுல் எதிரோகாணப்படுகிறது லமரத்தினுடையபழத்தைக் கொண்டு வரவேணுமென்று சொல்ல, அப்பொழுது சுரீவைத்தே என்பவன் பழக் தைக்கொண்டுவர அதைபேதிக்கவேணுமென்று சொல்ல, அப்பழுது சுரீவைத்தே என்பவன் பழக் தைக்கொண்டுவைற்ற சேட்க ஸூ கூழையைன்ற சொல்ல, அப்படியேபேதிக்க அதில் எனைதபார்க்கிறு பென்ற சேட்க ஸூ கூழையான பிஜங்கள் காணப்படுகிக்க அதில் எனைதபார்க்கிறு வென்ற சேட்க ஸூ கூழையான பிஜங்கள் காணப்படுகிறதில் அதைபேதிக்க ஆகில் எனைதப்பார்க்கிறு மென்று கெட்க, ஒன்று ம் காணப்படுகிறதில் இலையேதிக்க அதில் எனைதப்பார்க்கிறுமென்று கேட்க, ஒன்று ம் காணப்படுகிறதில் இலையைன்று ஸ்கேஷ்கினைவப் பார்த்தி உத்தாலகர் சொல்றுகிறுர். ஆலம் பழத்தினுடையை பீஜம்பின்னமானுல் அதினுடைய ஸூ துஷ்மாம்ஸம் காணப்படாமல் அரேகசாகைகளுடன் கூடின மரத்தைக்கு காரணமாகு மாகைக்குமாம்ஸம் காணப்படாமல் அரேகசாகைகைகைகுடன் கூடின மரத்துக்கு காரணமாகும் வியாகங்களுடேன் கூடினைஜாத்து உண்டா கிற தென்கிறவிவையத்தில் விச்வேஸிக்கவேணும்.அர்தபரமாத்மா பிரபஞ்சத்துக்கும் உனக்கு ஆத்மாவாயிருக்கிறது என்று தகப்பளுல் சொல்லப்பட்ட சுரேவைத்கேறு என்ற தகப்பளுல் சொல்லப்பட்ட சுருவைத்கேறைவன்று கேட்கச்சொல்லுகிறுர்.

### க**டைத**ுயொஉுவணு:.

തമ്പെരു കളുന്നു കരായ കാര്യായ കരുന്നു കരായ കുടുന്നു കുടു

அவதாரிகை—உலகத்தில் ஒருவஸ்து ஒருப்ரகாரமாம் காணப்படாமல் வே *ெருருரீ* இயாய்க் காணப்படுமென்குற விஷயத்தில் உதாஹாணம் சொல்லுகி*ரு*ர்.

பு பாடு வாராய் ச்வேதே தே வே ராச்ரியில் சலத் தில்லவணத்தை சேர்த்து கான ஸயில் என்னுடைய சமீபத்துக்கு வரவேணுமென்று சொல்ல அப்படியே செய்து தகப்பளுருடைய ஸமீபத்துக்கு வர தகப்பன் அந்தலவணத்தைக் கொண்டு வெரவேணு மென்று சொல்ல, அவன் சலத்தில்லவணத்தை தேடிப்பார்க்க அப்பொழுது வைன ஜலத்தில்லி நமாய் கண்ணுக்கும் கைக்கும் அகப்படவில் ஃ யென்று தகப்பன் சொல் லுக்குர். இப்படியே ஸதாக்மஸ் வரூபம் அறியவும்.

மு O - ரா - இப்படி கையா லும் கண் ணூ ஆம் அறியப்படா தலை பை மே இரு உபாயத் தால் அறியப்படுகிற ப்ரகாரத்தை ச் சொல்லுகிருர். ஜலத்தி துடைய அடிபாகத்திலும் மத்தியபாகத்திலும் அக்ரபாகத்திலும் ஜலத்தை யெமித்து பானம் பண்ணி அதி எந்தபிதமாயிருக்கிறதென்று கேட்க அப்பொழு தி லவணமாயிருக்கிறது என்று சொ ல்ல அதை உத்தாலகனாகேட்டு எப்படி ஜலத்திலிருக்கிற வடையைம் கண்ணனுக்கு விஷயமாகிறதில் ஃ பே அப்படியே ஸ்தாவரஜங்கமங்களில் அந்தர்யாமியாயிருக்கிற பரதேவதை ஆசா: யோபதேச மார்ஸ்த்ரங்களேவிட்டு சகுஷு சாதி இந்திரியங்க ஞக்கு விஷயமாகாதென்று சொல்ல அப்பொழுது ச்வேதகேதே என்பவன் ஸச் சப்தவு: ச்சியமான பரதேவதை எந்த உபாயத்தால் காணப்படுகிறதோ, அதை உதாரணத்தால் தெறியப்படுத்தவே ஹே மென்று பிரார்த்திக்கச் சொல்லுகிருர்.

#### ഷനമാ*``*മ∸നീഡുടായ്ഷു

பவாலெலாத் வ ்டி என்ற வரும் விருந்தி களி கொதிது மென்ன - இதையமா கத் வ நாதொக்கா வடியாக் விரிக்கி கா தி நில் நாக்கி கரி விருந்தி களி

ത്ടു നട ന്നു പ്രത്യായില് പ്രത്യായില്ലെ പ്രത്യായി പ്രത്യായി പ്രത്യായി പ്രത്യായി പ്രത്യായി പ്രത്യായില്ലെ പ്രത്യവ് പ്രത്യായില്ലെ പ്രത്യവ് പ്രവ്യവ് പ്രത്യവ് പ്രത്യവ് പ്രത്യവ് പ്രത്യവ് പ്രത്യവ് പ്രത്യവ് പ്രത്

் மா 0-ரா— எப்படி உலகத்தில் ஒருமநாஷ்யன் திருடன் கண்களேக்கட்டி சேசு த்திலிருந்து அமண்யத்துக்குக் கொண்குபோய் சநாஹிதமான ஸ்தலத்தில் விட அப் பொழுது அந்த மனுஷ்யன் திக்ப்ரம்மத்தை அடைந்து நாலுமூல்களிலும் பார்த்து எண்ண திருடன் கண்களே கட்டி சநாஹிதமான ஸ்தலத்தில் விட்டா வென்று சொதித்து பிறகு தயாலுவான ஒரு புருஷ்ளுல் பந்தத்தில் நின்று விடப்பட்டு உன்னு டையதேசம் உத்தாபாகத்திலிருக்கிறது அந்தமார்க்கத்ல்லி போறுல் ஸ்வதேசத்தை அடையலாமென்று சொல்லப்பட்டு அப்படியேஸ்வதேசத்தை அடைந்த சுகுநக்கின் அதுபவிக்கிறப்போல் சேதநர்கள் கர்மங்களாகிற பாசங்களால்கட்டப் பட்டு சம்சாரபாதையே அதுபவிக்கிற காலத்தில் பறமாத்மாவினுடைய அது கர்துறைத்தால் நல்ல ஆசாரியீண அடைந்து அவருடையஉபதேசத்தால் ஸ்வஸ்ரூப ங்கீளையும் பரமாதம் ஸ்வரூபத்தையும் அதுவங்கிகிறுர்களோ அப்பொழுது சரீர விமோசனகாலத்தில் பரமாதமாவை அடைகின்றன சரீரம்போன பிறகு ஜீவாத்மாக்கள் பரமாதம் ஸ்வரூபத்தை அடைகின்றன என்கிறவிஷயம் தேஹமே ஆக்மாகும் என்கிற அபிமாகம் சரீரமுள்ளதன்மையுமிருக்கிறபடியால் எப்படி ஸங்கதமாகும் என்கிற சங்கைக்கு ஸமாதானம்சொல்லுகிறுர்.

#### കുരവങ്കുവുള്ള വേള്ള വ

പെ-പ്രംക് ഉയ്യാളും പ്രാക്ഷാ പ്രാക് പ്രാക്ഷാ പ്രാക്ക് പ്രാക്ക് പ്രാക്ഷാ പ്രാക്ഷാ പ്രാക്ക് പ്രാക്ക് പ്രാക്ക് പ്രാക്ക് പ്ര

### குமுழொவமுவன்.

പൌരുകള് സെറ്റോട് ചെയ്യുന്നു പ്രമാരം പ

ക്രണ്ടു ക്രസ്ത്രമു  $^{2}$  ചെയ്യുന്നു ക്രസ്ത്രമു ക്രസ്ത്രമുന്നു ക്രസ്ത്രമുന്നു ക്രസ്ത്രമുന്നു ക്രസ്ത്രമുന്നു ക്രസ്ത്രമായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലാ

സെവാധா கது நசாஹெ இகை தசா ஆ ു ஜி உ ம் வைறு க கூ கம் வ கூ தா க தூல்விழை ககெகொ உதி கசாவலு விஜ்ஜாவிகி விஜ்ஜாவிகி ∥

ஶு - ரா- உலகத் தில் ஒரு புரு ஷன் என் னுடை யவீட்டி ல் **திருடன் பி**ரவே சி**த்** தசிலவ**ஸ்** த**ெ**சாண்டு போஞன் என்ற சொல்ல, அப்பொழு த**ா**சபடர்கள் ஒருவ**னிடத்தில்** ஸம்சயப்பட்டு அவனே பிடித்துக்கொண்டு போகிறகாலத்தில் வழிக்டுவில் சிலர் இ வன் என்னகுற்றம்பண்ணிடைனென்றடுகட்க, அப்பொழுத படர்கள் இவன்ஒருவரு டைய தகங்களே அபஹரித்தானென்ற சொல்லி இவனே சோதிக்கிறதற்காக ஒரு அய. பிண்டத்தை தப்தமாகப் பண்ணுங்களென்று சொல்லிக்கொண்டே அதைக் கொண்டுவருகிருர்கள். அப்பொழு அ இவன் திருடியிருந்தால் நான் திருடினேனென் று சொல்லு கிறவார்த்தை அஸக்யமாகிறது அஸக்யாபிஸ்ர் தியுடன் அதை ஸ்பரசித்தா ல் தஹிக்கப்பட்டு படர்களுல் ஹிம்சிக்கப்படுகிருன். அப்படி தொருடாவிட்டால்இதை வார்த்தை ஸைத்யமாகுறது அதனுல் தஹிக்கப்படாமல் படர்களால் விடப்படுகிறுள். எப்படி ஸைத்யாபி ஸைந்தியுடன்கூடின புருஷன் பரசுவை ஸ்பர்சித்து தகிக்கப்பட்ட மாட்டானே. அப்படியே உலசம் சகத்தைரத்மக மென்று அபிலைக்தானத்துடன் கூடி ன புருவுன் ஸம்ஸாரிகஷ்டத்தை அநுபவிக்சமாட்டா**ன்.** ஆகையால் ச**ராசரங்**கள் அவனுக்கு சரீரபூதங்களென்று சொல்ல அப்பெ-ழுது ஆசாரியனுடைய வசாத்தா ல் ச்ஷேதகேது என்பவன் பரமாத்மாவை தெடிக்குக்கொண்டான். (æ)

மத்வபாஷ்யம்—இந்தப் ரபாடகத் தில் ச்வேதே கேதை வைப்பற்றின புராண வசன ங்கள் விசேஷித்த எழுதப்பட்டன. மேலும் ஜீகவச்சர பேதங்களுக்கு யாதள்கள் காட்டப்பட்டன, பேதமே (அததத்வமஸி) என்று பதவி பாகமாயை பேதமேசொல் லப்பட்டதென்றும் பேதத் திற்கே த்ருஷ்டாந்தங் கூறப்பட்டதென்றும் அபேதத் திற் கு ஒருத்ருஷ்டாந்தமும் சொல்லப்பட்டதில்ல என்றும், அபேதமாய் நீணேப்பவர்களு ச்கு மகாபாபமுண்செடன்று அகேக புராண வசனங்களெ முதப்பட்டிருக்கின்றன.

> உதிறாரெயாடெறு வடிஷ்ஷி ஷஷ்:வூரவாடக் இலிரது:. ஆணுவது ப்ரபாடகம் முற்றும்.



# ஆக்கிக்கும் வுக்கர்

உாதொகெ∕ராவகிஷேக ஸ்வூஃ்வ வா்கை.

#### ---

# കുരല്പരുട്ടില്ക്കോട്.

னாவா⊝5-் ஒடு உழது சரைக்கு உசன் கள் விற்ற ஊுரிய ஓ வு ⊪க∥ கரி வுறை வை குரு வை வரையை வரை ந்த ஆயம் உயர்கள் ஒ இடை

கத் வறாத ரெலிது திர வை உறுக்கில் ஆக்கு அக்கிய வரி வை வரிக்க வரிக்கிய வர வர்ண் வ குக்கிறி அமையை வடமாண வரை வரிக்க வரிக்கிய வரி இது சில் வ வர்ண் வ குக்கிறி அமையை வரி வரிக்கிய வரிக்கிய

ഇ ആട് ുപ സെമ്പ് പ്രായുക്കുന്നു. ഇപ്പെട്ടു ആട് ുപ്രായുള്ള പ്രായുട്ടു പ്രായുള്ള പ്രായ്യായുള്ള പ്രായ്യ

O தீ பகைரக தி நட்டு நீ பவரவை தொரியான இது த O தே மை வர் நடியான இது தி நடியாக வரும் இது திரையான இது கிரையான கிரையான இது கிரையான இது கிரையான இது கிரையான இது கிரையான இது க

(ரால-ஹா-ரார-- ஊா.) இப்படிக்கைவ்லாம் நாமமாகையால் நாமமே ப்ரம்மமென் றுபாஸி க வேண்டுமென்றம் அப்படி உபாலி ந்தவனுக்கு நாமமுள்ளவிடமெல்லாம் சாமசாரமுண்டாகுமென்றுஞ் சொன்ஞர். சுமமே ப்ரம்மமென்றுபானிச்சுவேண்டு மென்று சொல்ல நாமத்தை விடச் சிறந்ததில்ஃலியோவென்றுகேட்சு, உண்டென்ன அதைச் சொல்லுமெல் முர். ಕಾಣಕೃತ್ಮಾಲ್ವಾಯು.

மாகாவோரொ பை சிப்பாவா ப் படி இது இடிய கிறைய வழி வழிவியாவா வொறைய மக கொயோவாவ வைபொலி கி கிருந்தையாற்று, வி கிகி ∦உ∦ (மு0-ஹா-ரூர-லா) வாச்கு சைல வேசுக்கிரைய் சைல சார் இரக்கோயும் வெ

(மு0-ஹா-ஜா-லா.) பாச்கு வைசல் வெறுக்கினாயும் வொலை சால் இரக்கினாயும் வெ கூப்படுத்துகின்றது. ஆகையால், வகல விலையக்களும் வாக்கிகுக்கிய தெளிவிக்கப்படு இன்றன. வாக்கை வீட்டால் வதயார்குதுக்க கொண்டுகே ஏற்பட மாட்டாகளென் றம், ஆகையால் வாக்கையே உபாலிக்க வேண்க்கொன்றம், வாக்கே ப்ரம்மமனை நட மாலித்தால், அப்படவே காமசுறமுண்டாகு மென்றம் சொல்ல, இதற்கும் இறுத்தது ண்டோவென்ன உண்டெக்குள். அனைசக் சொல்றுமென்றர்.

ದಲ್ಲಿೃ∂ಬ6ಬೂಡಾ%.

ത്രിയുള്ള ഒഴ്ചുക്കുള്ള ഒഴുക്കുള്ള ഒഴുക്കുള

வியாச்செய் இது குடிவாணுயாயு நக்கொகும் கட்டிய அமாகா≷வாரொவைக்பொஃபெநா - வூ ஜெ கிடு-வாஹெல்லில் மகொ≗ங ஹொலைப் உத்த நெலாயாவல் பொலி தீ ததெ மையாக மூ வீதிகி∥உ∥

( ருறதா-ுர-தா.) வாச்கும் வாக்குச்குக் கதிகமான காமமும் மகோதிகமானையால் மகமே கிறக்கது. ஸைகலத்தையம் இசனைறிகின்முன்ன்றே?' ஆகையால் மகஸ்ஸையு பாவிச்சு வேண்டுமென்றம், மகஸ்ஸை ப்ரம்மமென்றபாலிச்சால் அப்படியே காமசார முண்டாகுமென்றம் சொல்ல, அதைவிடச் சிறக்சதுண்டோ வென்ற கேட்ச உண்டென்ன சொல்லவேண்டுமென்றுர்.

ഷനചെയ∸നപ്യദ്യമ്മും.

ஸ்கீரென் ஆ**கா**து உடத்டும் இராழித்து டன் கத் வழித**்**கும் உலர் சி.இ இது வாத்து நாதி மாதி நாதித்து டன் கத் வழித்தொரு உலர் சி.இ േടു പ്രത്യായ പ്രത്യ പ്രത്യായ പ്രത്യായ പ്രത്യായ പ്രത്യായ പ്രത്യായ പ്രത്യായ പ്രത്യായ

(மு0-ஹா-முா-ஹா.) மால்லைவிட வெக்கபம் கொர்தது. வங்கல்பித்த பிருகண் இரு மாபட்டுல் நீன்க்கின்றேன். பின்பெல்லம் தரதீகமென்பது வித்தமன்றே? ஆகையால் வகலமும் வங்கல்பத்தி ஒல் பாதிஞ்டை யடைந்திருக்கின்றன. ஆகையால் ஸங்கல்பத்தை யுபாவிச்சுவேண்டும்; வக்கல்பத்தை மபாவித்தால் அப்படியே காம சாரமுண்டாகும். வகலமான வோகர்களையில் வங்கல்பித்தபடியடைதெறுண். ஆகை வால், வங்கல்பிமே ப்ரம்மியைன் தபாவிச்சு வெண்டுபென்ற சொல்ல, அதிலும் சுறைந்த தண்டோடுவென்ன உண்டென்ன சொல்லுமென்றுர்.

#### ಈುವಾಣ∷%ಎಥ್%.

விது வாய்வதி, ரயதி காள்களி, ரயதி காறி நாவிக்கிற்ற வைத்தித்தி நிஷு கல் பூணி || ்|

തെയുന്നുന്ന രൂട്ടും പും പ്രത്യേഷ്ട്രം വിത്യായില്ലെ പ്രത്യേഷ്ട്രം പ്രത്യായില്ലെ പ്രത്

(முo-லா-மு-ாஷா.) ஆலதவிடச் சிறந்தது சித்தமென்று கெர்தித்துக்கொ ண்டபிறகன்று ஸங்கல்பம் முதலான ஸமல்தமுமுண்டாகின்றது. எத்தனே படித்தவ ஞாயிருந்தாலும் சிந்தா ஸாமர்த்ய மில்லாதவணே வீத்வாகுகை மநிப்பதில்லே. கொஞ்சம் படித்தவளுயிருந்தாலும் சிந்தா ஸாமர்த்யமுடையவினையே ஜெநங்கினே கௌரவித்த அவன் சொல்லும் வார்ச்தையையே கேட்கின் முர்சள். ஆனதால் சித்தத்தை யுபாளித்தால் சிந்தித்த லோசங்கின யடைகின் முன். ஆகையால் சித்தத்தை ப்ரம்மமென் றபாளி க்கவேண்டுமென்று சொல்ல, சித்தத்தைவிடச் சிறந்ததுண்டோவென்ன உண்டென்ன சொல்லுமென்முர்.

## കുരുക്കും കുടുത്തും.

(குற-ஹா-ரா-ஹா.) சித்தத்தாதவிட த்பாகம் செர்தேகு. த்பாகம் செய்பலது ச்கு மாகாத்ம்யம் லோக ப்சலித்தம் பும்யாதிகளும் மாகாத்ம்யாபெணக்கையினர் போல த்பாகம் பண்ணுவதுபோல் கிச்சலமா யிருச்கின்றன. ஆகையால் த்யாகம் ப்ரம்மமென் நாபாகித்தால் சூகல சித்தியையு மடையலாம், த்யாகமர்வது விசிக்குகமில்லாமல் ஒன்றைப்பற்றி வருதிற சிச்னது. என்று சொல்ல, இனதவிட மேலுண்டோகென்ன உண்டெக்கு சொல்லு மென்றுச்

#### ಈಆಮಾರ್ವಾ ಕಿ.

கேட்டு மழைக்காதா தகு இடிய தேச்சா இலி இரி இர தொக்கையாக பெருக்கு நால் வருக்கு கையை கடிய வண்டு செர்க்கு மாழ்செர்கள் வரிக்கு வரு வருக்கும் காசு செரிய மாகுக்கு வருக்கும் வரிக்கும் இரு மாகுக்கு வருக்கும் வரிக்கும் இரும்பாக வரிகும் வரிக்கும் இரும்பாக வரிகும் வருக்கும் இரும்பாக வரிக்கும் வருக்கும் இரும்பாக வரிக்கும் இரும்பாக வரும்பாக வரிக்கும் இரும்பாக வரிக்கும்பாக வரிக்கும் இரும்பாக வரிக்கும்பாக வரிக்கும் இரும்பாக வரிக்கும் இருக்கும் இரும்பாக வரிக்கும் இரும்பாக வரிக்கும் இரும்பாக வரிக்கும் இரும்பாக வரிக்கும் இரும்பாக்கும் இரும்பாக்கும்பாக்கும் இரும்பாக்கும் இருக்கும் இரும்பாக வரிக்கும் இரும்பாக்கும் இ

(vro-ஹா-ஜா-ஹா.) த்யாகத்திலும் ே? நூனம் சிறந்தது. வீழ்நோனத்றிஞல் இருக்<sup>டி</sup>வதம் முதேலிய ஸமஸ்தத்தையும் நன்*கு ய*றிகின்*ருனன்டுமு*? ஆதலால் விஜ் ஞானத்தைடுயே உபாலிக்க**ேவண்டு**ம். இப்படி விஜ்ஞானத்தை ப்ரம்மடுமென் றுபாஸிப் பவனுக்கு விஜ்ஞாகலித்தமான ஸகல லோகங்களோயு மடைகென்றுன் என்று சொல்லை இதைவிடச் சிறுந்ததுண்டோ வென்ன உண்டென்ன அதைச் சொல்லுமென்றுர். கூடா 44\_88 வணு 8.

ചെസ്പുപ്പെട്ടു പ്രത്യായും പ്രത്യ

(முற-ஹா-முர-ஹா.) விஜ்ஞானத்தைவிடச் சிறுச்சதை பலம்; பலத்திஞில பரம் பகையும் ஐந்வமுழுண்டாகின்றன. ஆரது ஃ மருக்குமேப்ரம்முமென் றுபாலிக்கவே ண்டும். டுப்படிப் பலந்தீசு ப்ரம் மென்று சாலிட்டவன் அதற்களுகலமான லோகங்க சோயடைகென்முன் என்று கொல்ல, அதைவிடச் சிறுந்ததுண்டோ கென்ன உண்டை குகுக் தொலுஜிமென்முர்.

#### ಹಅ≖ಾ≎ಿಲಾಣಾ ಚಿ.

തെയുയുയുന്നുള്ള തുള്ള മലത്തെയ്ക്കുന്നു വയ്ക്കുള്ള പ്രത്യം എ ന്റെ പ്രത്യം പ്രത

തെഎറ്റവുള്ള പുരുമായുള്ള പുരും പുരുമുള്ള പുരും പുരുമായുള്ള പുരുമായുള്ള പുരും പുരുമായുള്ള പുരും പുരുമായുള്ള പുരു പുരുമായുള്ള പുരുമായുള്ള പുരുമായുള്ള പുരും പുരുമായുള്ള പുരുമായുള്ള പുരുമായുള്ള പുരുമായുള്ള പുരുമായുള്ള പുരുമായു പുരുമായുള്ള പുരുമായുള്

(மு0-ஹா-முர-ஸுரு) பலத்தை இடக்கம் தொர்தது; துகைன்றுல் டைகலப்ரவ் ருத்திகளும் அர்க மூலமா யுண்டாகின்றன; ஆனதால் அந்தத்தையே ப்ரம்மமென்றபா விச்சு வேண்டியது. அந்நத்தை ப்ரம்மமேல் இபாலிர்களே ஸகல லோசுங்களேயுமடை இன்றுன் என்று சொல்ல இதைவிடச் சிறந்துண்டோடுவன்ன உண்டென்னச் சொல் துமென்றுர்.

# ಹಅ೭ಉ೪8ಎಫ್8.

ന്വരെ உடியாவா அடைத்தொலை அரை இது இரு நாதாவு உளி வரின இரு இவர்கள் அரு காவர்கள் அரு அரு காவர்கள் அரு காவர்கள் அரு காவர்கள் அரு காவர்கள் அரு காவர்கள் அரு காவர்கள் அரு காவ

ത്തു ലൂക്കുന്നു പൂട്ടി പ്രത്യായുള് പുട്ടി പ്രത്യായില്ലായുള്ള പ്രത്യവെട്ട് പ്രത്യവെട്ട്

(முற-ஹா-முர-ஹா.) அந்தத்தைவிட ஆப்பு இறந்தது; அந்ரமும் அப்பிஞுவே**யே** லித்இக்கின்றது; ஆகையால் அப்பையே ப்ரம்மலிமன் ஐபாலிச் சேண்டும்; அப்படி யுபாலித்தால் அதற்குச்சிக்க லோகம்கின யடுடுள்ளுல்; சுமராரியாகின்**ளுன் எ**ன்று சொல்ல, இதைவிடச் சிறந்ததைண்டோ வெள்ன உண்டென்னுச் சொல்லவேண்டு மென்றுச்

#### കുറഞ്ഞു കൂട്ടത്തു കുറുകൾ കുറുക

ಮೇರ್ ಕ್ಷತ್ತ್ಯ ; ೯ | ಹಾರ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಂತು ಕಾರ್ಯ ಕಾರ್ಲ್ ಪ್ರಾತ್ರಾಮಿಕ ಪ್ರಾತ್ರಿಸುವ ಪ್ರತಿ ಪ್ರಾತ್ರಿಸುವ ಪ್ರಾತ್ರಿಸುವ ಪ್ರತಿ ಪ್ರಾತ್ರಿಸುವ ಪ್ರಾತ್ರಿಸುವ ಪ್ರತಿ ಪ್ರಾತ್ರಿಸುವ ಪ್ರತಿ ಪ್ರಾತ್ರಿಸುವ ಪ್ರತಿ ಪ್ರತ್ಯಾತಿ ಪ್ರಾತ್ರಿಸುವ ಪ್ರತಿ ಪ್ರತ್ಯಾತಿ ಪ್ರತ್ಯಾತಿ

(ரு0-ஹா-ஜா-ஊா.) அப்பிலும் தெறுஸ்ஸைய இறர்சுரு: இதறுக்கி நுல் இட்புண் டாகிண்றது. மழை பெய்வதற்கு மூன் தெறுஸ்ஸுய ப்ருருக்கினரு. அரசுத் சேறுஸ் கொலப்சம்புமென் துபாலிச்சிவண்டியேறு ஆப்படி உடா டிர் ஸ் அரச்குரிய கோசும சூனை யடைகெளுகுனேன்று செரல்ல இதைவிடைச் தேச்சூழண்கிடாடுகென்னா உள்கெடென் னச் சொல்லுமென்றுர்.

## ಕುಲಕ್ಷಿಗಳು ಕರ್ಮವಾತಿ.

കൂടെ രഹര്യുന്നും എട്ടുകള്ളാനും എട്ടും പ്രത്യേത്രില് പ്രത്യെട്ട് പ്രത്യേത്രില് പ്രത്യേത്രില് പ്രത്യേത്രില് പ്രത്യേത്രില് പ്രത്യെട്ട് പ്രത്യേത്രില് പ്രത്യേത്രില് പ്രത്യേത്രില് പ്രത്യേത്രില് പ്രത്യേത്രില് പ്രത്യേത്രില് പ്രത്യേത്രില് പ്രത്യേത്രില് പ്രത്യെട്ട് പ്രത്യേത്രില് പ്രത്യേത്രില് പ്രത്യേത്രില് പ്രത്യേത്രില് പ്രത്യെത്രില് പ്രത്യേത്രില് പ്രത്യേത്രില് പ്രത്യെത്രില് പ്രത്യേത്രില് പ്രത്യേത്രില് പ്രത്യെത്രില് പ്രത്യേത്രില് പ്രത്യേത്രില് പ്രത്രില് പ്രത്യെത്രില് പ്രത്യെത്രില് പ്രത്യെത്രില് പ്രത്യെത്രില് പ്രത്രില് പ്രത്യെത്രില് പ്രത്യെത്രില് പ്രത്യെത്രില് പ്രത്യെത്രില് പ്രത്യെത്രില് പ്രത്യെത്ര് പ്രത്യെത്ര് പ്രത്യെത്ര് പ്രത്യെത്ര് പ്രത്ര്യ് പ്രത്യെത്ര് പ്രത്യെത്ര് പ്രത്യെത്ര് പ്രത്യെത്ര് പ്രത്യെത്ര് പ്രത്യെത്ര് പ്രത്യെത്ര് പ്രത്യെത്ര് പ്രത്ര്യ് പ്രത്യം പ്രത്യെ

ബെക്രുക്ക് പരിച്ചു പ്രവാഹം പ്രവാഹം പ്രവാഹം പ്രവാഹം പ്രവാഹം പ്രവാഹം പ്രവാഹം പ്രവാധിക്കുന്നു. വാഹം വാരു പ്രവാധിക്കുന്നു. വാരു പ്രവാശിക്കുന്നു. വാരു പ്രവാധിക്കുന്നു. വാരു പ്രവാധിക്കുന്നു. വാരു പ്രവാശിക്കുന്നു. വാരുന്നു. വാരുന്നുന്നു. വാരുന്നുന്നുന്നുന്നുന്നുന്നുന്നുന്നുന

ത്തിരുന്നു പ്രത്യായ പ്രത്യായ പ്രത്യായിലെ പ്രത്യായിലെ പ്രത്യായിലെ പ്രത്യായ പ്രത്യായിലെ പ്

் (UDO கூறா-ரார- ா.) தேற்றையைவிட ஆகாசம் சிறாதது. குரிய சந்திரர்கள் நக்ஷத்திரங்கள் முதலியவற்றிர்கொல்லா மாகாசமாதாரமன்றே? சப்தத்தைக் கேட்பது ஆகாசத்திறைவன்றே? இப்படி யடுகாமான அதேசயங் கொண்டிருச்சென்றமையால் ஆகாசத்தைப்ரம்மமென் றயாவிச்ச வேண்டும். அப்படி உபாலிப்பவன் அதற்குறுகூல மான கோசங்கின யடைசின்றுக் என்று சொல்ல அதற்கு மேலானதுண்டோவெ ன்ன உண்டென்னச் சொல்லுமென்றுர்.

#### *പ*രെ എിന്നു പരുത്തെ പ്ര

ക്കാവ്രമ്മണപാക്ക് സ്വാഹും പ്രത്യാവ്രമ്മായില് പ്രത്യാവ്രമ്മായില് പ്രത്യാവ്രമ്മായില് പ്രത്യാവ് പ്രത്യവ് പ്രത്യാവ് പ്രവ്യവ് പ്രത്യാവ് പ്രത്യാവ് പ്രവ്യവ് പ്രത്യവ് പ്രവ് പ്രവ്യവ് പ്രവ്യവ് പ്രവ്യവ് പ്രവ്യവ് പ്രവ്യവ് പ്രവ്യവ് പ്രവ്യാവ് പ്രവ്യവ് പ്രവ്യവ് പ്രവ്യവ് പ്രവ്യവ് പ്രവ്യവ് പ്രവ്യവ് പ്രവ്യാവ് പ്രവ്യവ് പ്രവ്യവ് പ്രവ്യവ് പ്രവ്യവ്യവ് പ്രവ്യവ് പ്രവ്യവ് പ്രവ

ಉಗುಪ್ಪೊ ಎನ್ನಾ ಇತ್ತಾಗುತ್ತಾಗು ಇತ್ತು ಇತ್ತು ಇತ್ತು ಇತ್ತು ಇತ್ತು ಪ್ರಾಥಿಸಿ ಸಾಷ್ಟ್ರೀ ಎಂ. ಇತ್ತು ಬರುತ್ತಿ ಇಗಾಗಿ ಪ್ರಾಥಿಸಿ ಪ ಕ್ಷೂ ನಿರ್ಮಾಲಿಗೂ ಸಾತ್ರಗಣ್ಣಿಗೂ ಆಗ್ರಿಲಿ ಪ್ರೀ ಇತ್ತಿ ಇಗ್ಗಳ ಪ್ರಾಥಿಸಿಗೂ ಪ್ರಾಹಿಸಿಗೂ ಪ್ರಾಥಿಸಿಗೂ ಪ್ರತಿಸಿಗೂ ಪ್ರತಿಸಿಗಿಗೂ ಪ್ರತಿಸಿಗೂ ಪ್ರತಿಸಿಗಿಗೂ ಪ್ರತಿಸಿಗಿಗೂ ಪ್ರಿಸಿಗಿಗೂ ಪ್ರಿಸಿಗಿಗೆಗೆ ಪ್ರಿಸಿಗಿಗೂ ಪ್ರಿಸಿಗಿಗಿಗೂ ಪ್ರಿಸಿಗಿಗೂ ಪ್ರಿಸಿಗಿಗೂ ಪ್ರಿಸಿಗಿಗೂ ಪ್ರಿ

(UTO-ஊா-[TT-ஊா) ஆசாசுத்தைவிட ஸ்மாணம் திறர்தது. சப்தாதி ச்ரவணைடுமை ஸ்லாம் ஸ்மா குதியண்கு?' இப்படி ஸ்மாணச்சை ப்ரம்படுக்குது யடிறைபாலிக்கின் மூனே அவன் ஸ்மரிக்கப்படுகின்ற உசல லோசுந்சினாரமடைகின்றுள் என்று சொல்ல, இதைவிடச் சிறந்த தேண்டோவென்ன உண்டெல்கோச் சொல்லவென்றுர்.

#### ജനതെ ജചർ് വരു *ട്*യാറ്റും

கை பாக பாக பாக கரு பாலி திக்கு கோக பாலி வீதி தி  $\| \mathbf{s} \|$  வரை கிரு கிக மாக வரை கிரை கிக மாக வரை கிக மாக வரிக்க வரு கிக மாக வரிக்க வரிக்க மாக வரிக்க வரிக்க வரிக்க மாக வரிக்க மாக வரிக்க மாக வரிக்க மாக வரிக்க வரிக்கள்கள் வரிக்க வரி

(புப-ஹா-புபா-ஹா.) ஸ்மரணத்தைவட ஆகை சிறுந்தது. ஆசையிஞெல் தான் ஸைகலை கர்மங்குள்யும் செய்யத் தொடர்குகின்றுன். ஆசையால் ஆசையை ப்ரம்மடென் றாபாலிச்சுவேண்டும். அப்படி உபாலிப்பவன், ஆசைப்பட்ட ஸைசலத்தையுமடைகின் முகொன்ற சொல்ல இதைவிடச் சிறந்ததுண்டோ வென்ன உண்டென்னச் சொல்லு மென்றுர்.

#### കുശപങ്ങുന്നു വണ്ണും.

പ rGcommenr ആശാപ്യ് ബാബ്ര് ചാത്ര പ്രത്യായി പ്രത്യാപ്യ് പ്രത്യാപ്രത്യാപ്രത്യാപ്രത്യാപ്രത്യാപ്രത്യാപ്രത്യാപ്രത്യാപ്രത്യാപ്രത്യാപ്രത്യാപ്രത്യാപ്രത്യാപ്രത്യാപ്രത്യാപ്രത്യാപ്രത്യാപ്രത്യാപ്രത്യാപ്രത്യാപ്രത്യാപ്രത്യാപ്രത്യാപ്രത്യാപ്രത്യാപ്രത്യാപ്രത്യാപ്രത്യാപ്രത്യാപ്രത്യാപ്രത്യാപ്രത്യാപ്രത്യാപ്രത്യാപ്രത്യാപ്രത്യാപ്രത്യാപ്രത്യാപ്രത്യാപ്രത്യാപ്രത്യാപ്രത്യാപ്രത്യാപ്രത്യാപ്രത്യാപ്രത്യാപ്രത്യാപ്രത്യാപ്രത്യാപ്രത്യാപ്രത്യാപ്രത്യാപ്രത്യാപ്രത്യാപ്രത്യാപ്രത്യാപ്രത്യാപ്രത്യാപ്രത്യാപ്രത്യാപ്രത്യാപ്രത്യാപ്രത്യാപ്രത്യാപ്രത്യാപ്രത്യാപ്രത്യാപ്രത്യാപ്രത്യാപ്രത്യാപ്രത്യാപ്രത്യാപ്രത്യാപ്രത്യാപ്രത്യാപ്രത്യാപ്രത്യാപ്രത്യാപ്രത്യാപ്രത്യാപ്രത്യാപ്രത്യാപ്രത്യാപ്രത്യാപ്രത്യാപ്രത്യാപ്രത്യാപ്രത്യാപ്രത്യാപ്രത്യാപ്രത്യാപ്രത്യാപ്രത്യാപ്രത്യാപ്രത്യാപ്രത്യാപ്രത്യാപ്രത്യാപ്രത്യാപ്രത്യാപ്രത്യാപ്രത്യാപ്രത്യാപ്രത്യാപ്രത്യാപ്രത്യാപ്രത്യാപ്രത്യാപ്രത്യാപ്രത്യാപ്രത്യാപ്രത്യാപ്രത്യാപ്രത്യാപ്രത്യാപ്രത്രത്യാപ്രത്യാപ്രത്യാപ്രത്യാപ്രത്യാപ്രത്യാപ്രത്യാപ്രത്യാപ്രത്യാപ്രത്യാപ്രത്യാപ്രത്യാപ്രത്യാപ്രത്യാപ്രത്യാപ്രത്യാപ്രത്യാപ്രത്യാപ്രത്യാപ്രത്യാപ്രത്യാപ്രത്യാപ്രത്യാപ്രത്യാപ്രത്യാപ്രത്യാപ്രത്യാപ്

வுராணா≎ உரத்வுராணாய உராண குறாயிதா வுருணாவரா வுருணா ஆர்க்கா விருணாயில் விருணாவரா வுருணா ஆர்க்கி

் (முற-லா-ரா-லா.) ஆசையிலும் இந்தது ப்ராணன்; ஆரங்கள் நாபியில் அர்ப் பிக்கப்பட்டிருப்பதுபோல வசலமும் ப்ராணத்தி லர்ப்பிக்கப்பட்டிருச்சின்றது. ப்ரா ணினே சந்து.ப்ராணமே கமுச ஸாதநம், மாதாபித்ராதிகளும் ப்ராணனே.

ക് ക്കാനുള്ള പ്രാബി ബായു എന്നു വരുന്നു വരു വരുന്നു പ്രവേശിയുന്നു. പ്രവേശിയുന്നു വരു പ്രവേശിയുന്നു പ

(மு. ை - ந உர்.) ஸப்ராணர்களான மு நாடித்ராத்திகளேத் திரஸ்கரித்த போதி லூக் மாக்ருஹு ்பை செய்யவன் என்றுப்போல நிர்திக்கின்றுர்கள். ப்ராணு ஹீகமாதா மீறாதி சிருங்குள் குலத்தால் குத்தினுலும் தப்படிகுச் சொல்லுவாரில்ல்.

வூதி ஆவட்சிர்வூதின் தாரான என்ற - ஆதி இவக்சி விதை 7 திராமன்றை இகாரன நிரான சிறு இன்று சிரு வக்சி வூதி ஆவக்சிர்வூதின் தாரை இவர் இவக்சி

் (ராம-ஹா.ஜா.ஹா.) ஆகையால் வுகலமும் ப்ராணனே; இதையறிர்து விசாரி த்து ரிச்சமிர்தவன் அதிவாதியாதின்முன். இவின மதிவாதியெல்ற யாரேஜும் சொ ன்னும் அப்படியே பென்ற ஒப்புக்கொள்ளவென்மே.

#### ಕಾಲರಿஷಾಬಗ್ಯಾಬಕ್ಷಾಕಿ.

සු සි. 1 = 1 ල ක1 = 1 ල 1 = 1 ල 1 = 1 ල 1 = 1 ල 1 = 1 ල 1 = 1 ල 1 = 1 ල 1 = 1 ල 1 = 1 ල 1 = 1 ල 1 = 1 ල 1 = 1 ල 1 = 1 ල 1 = 1 ල 1 = 1 ල 1 = 1 ල 1 = 1 ල 1 = 1 ල 1 = 1 ල 1 = 1 ල 1 = 1 ල 1 = 1 ල 1 = 1 ල 1 = 1 ල 1 = 1 ල 1 = 1 ල 1 = 1 ල 1 = 1 ල 1 = 1 ල 1 = 1 ල 1 = 1 ල 1 = 1 ල 1 = 1 ල 1 = 1 ල 1 = 1 ල 1 = 1 ල 1 = 1 ල 1 = 1 ල 1 = 1 ල 1 = 1 ල 1 = 1 ල 1 = 1 ල 1 = 1 ල 1 = 1 ල 1 = 1 ල 1 = 1 ල 1 = 1 ල 1 = 1 ල 1 = 1 ල 1 = 1 ල 1 = 1 ල 1 = 1 ල 1 = 1 ල 1 = 1 ල 1 = 1 ල 1 = 1 ල 1 = 1 ල 1 = 1 ල 1 = 1 ල 1 = 1 ල 1 = 1 ල 1 = 1 ල 1 = 1 ල 1 = 1 ල 1 = 1 ල 1 = 1 ල 1 = 1 ල 1 = 1 ල 1 = 1 ල 1 = 1 ල 1 = 1 ල 1 = 1 ල 1 = 1 ල 1 = 1 ල 1 = 1 ල 1 = 1 ල 1 = 1 ල 1 = 1 ල 1 = 1 ල 1 = 1 ල 1 = 1 ල 1 = 1 ල 1 = 1 ල 1 = 1 ල 1 = 1 ල 1 = 1 ල 1 = 1 ල 1 = 1 ල 1 = 1 ල 1 = 1 ල 1 = 1 ල 1 = 1 ල 1 = 1 ල 1 = 1 ල 1 = 1 ල 1 = 1 ල 1 = 1 ල 1 = 1 ල 1 = 1 ල

(ரு 0 - உர் ரு - உர்.) இட்படி அதிவாதி யாகின்றுன்; ப்ராணவீச்சென்ற இசால் லும்போது மேல் ஜிஜ் நாகைசப் பிறவரதாக யால் வுள் தவர்தி லநிவாதியாயிருப்படின் இத்ப ப்ரம்மத்தை யுறிந்தவனேயென்று இசால்ல ஆளுகப்படியே அதிவாதியாகல்வேண்டு மென்ன ஆறுலதை யுறிந்தபின் னதுஸித்திச்குமென்ன அப்படியே ஐத்யத்தை உபா னிக்க விரும்புகிறேவேன்றுர்.

### കുന്നുള്ള പ്രത്യാഗ്യം വിശ്യാഗ്യ

(முo-ஹா-மா- லா.) விஜ்ஞாரத்தை ஸம்பாதித்தால்மட்டுமே ஸைத்யத்தைப் பற் நின ஆதிவாதி ய<sup>ா</sup>கலாமேயன்றி வேறுவிதமில்லு யென்ன ஆப்படிடுய யென்றுர். பதாக்வயார்த்தபேதங்கள். சேழ் ப்ராண சப்சத்தில் ஜீவாத்மா வென்று அர்த்**தம்** (ரா-பா-த்திலும்)ஸாகூஷி சித்தென்று (சங்-பாத்திலும்) பேதமாகச் செய்யப்பட்ட துபோல் இங்கும் விஜ்ஞாகமென்று, சாஸ்திரத்தில் விசதமான ஜ்ஞாகத்தைச் சொல்லுகின்றதெ ன்று (சங்-பாத்திலும்) தர்சக ஸமாகாகார ஜ்ஞாகமென்று (ரா-பா-த்திலும்) பேதமாகச் செய்யப்பட்டது.

കുനുകു**ണ്**പ്പർ ഫുട്ടിയ്ക്കും.

ம். அது அளையுக்கீட்டியு உடுவி. குது அுல் வளவுக்கீட்பைக்கு ∥ சி ம். அது அளையுக்கு வையையுக்கிய வக்டம். அழும் உளவுக்ட ம். அது அளையுக்கிய விக்டம். அது பக்கிய விக்டம். அறுவிக்ட

் (ഗுo-ஹா-ரு-ஹா.) மககம் ஸித்தித்தாலல்லது விஜ்ஞாகம் ஸித்தியாதென்**ன அப்** படிக்கு மககம் செய்கிறே*வென்றுர்.* 

#### കുധപതരെകുന്നു ചിംഗ്രാിയുട്ടും .

നട്ടുന്നുള്ള പ്രത്യമയുട്ടുണ്ടുള്ള പ്രത്യമയുള്ള പ്രത്യമയുള്ള പ്രത്യമയുള്ള പ്രത്യമയുള്ള പ്രത്യമയുള്ള പ്രത്യമയുള്ള ചെയ്ത്രമയുള്ള പ്രത്യമയുള്ള പ്രത്യമയുള്ള പ്രത്യമയുള്ള പ്രത്യമയുള്ള പ്രത്യമയുള്ള പ്രത്യമയുള്ള പ്രത്യമയുള്ള പ്രത്

(முற-ஹா <sub>ரு</sub>ா- <sub>ல</sub>ா.) மாத்திற்கு ச்ரத்தை வேண்டுமென்று சொல்ல அப்படியே என்*ரு*ர். ச்ரத்தை என்பது த்வரை யென்று *ஞி*பாஷ்யகாரர் கூறுகின்*ரு*ர்.

### കുശച്ചാശം വേത്തും.

(முo- ஹா-ருா-லூர.) நிஷ்டை பென்பது ச்ரத்தைக்குக் காரணம்; அதுவேண்டு மென்ன அப்படியே பென்குர்.

## കുല്ലാത്കോയിം ഗ്രീഷ്ട്രത്ത് 🎖 ,

ന്നു പരിച്ചു പ്രവാദ്യായില് പ്രവാദ്യായില് പ്രവാദ്യായില് പ്രവാദ്യായില് പ്രവാദ്യായില് പ്രവാദ്യായില് പ്രവാദ്യായില് പ്രവാദ്യായില് പരിച്ചു പരിച്വു പരിച്ചു പരവാച്ചു പരിച്ചു പരിച്ചു പരവാച്ചു പരവാച്ചു പരവാച്ചു പരിച്ചു പരിച്ചു പരവാച്ചു പരിച്ചു പരവാച്ചു പരവാച്ചു പരവാച്ചു പരവാച്ചു പരിച്ചു പരിച്

(முo-ஹா-மா-ஹா.) நிஷ்டைக்கு ஹேதுவாயது க்குதி பென்றம் அந்**தக்**குதி பென்பது யத்நமென்றும் கொல்லப்படன. அது வேண்டுமென்ன அப்படியே **பென்***ருர்***.** கூழு**டி**ரவிலுமுலே.

யடிாவெஸ்-வாடிஸ்-வா தொவிகி இரவிகவிடிக்ஸ்-வா உற ஸ்-வலிவ ஓவாகரொகிஸ்-வா தெவவிகி இரவி கவிடிக்ஸ்-வா உற வாவிகி ஜாஸ் உகி ||க||

(மு**ு** ஹா-முர ஹா.) ஸு-கமின்ன தென்று அறிந்து யத்நப்படுகென்றமையால் ஸு-க த்தை யேறியவேண்டு மென்று சொல்ல, அப்படியே யென்*மூ*ர்.

# കുധ്ച് വെറപ്പിംഗ്യാലത്ത്യം.

ടെ പ്രത്യത്തു പ്രാധന്ത്ര പ്രത്യായില്ലായില്ലാട്ടുന്നു. പ്രത്യായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായ വെയുന്നു പ്രത്യായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്

(ஶ௦௦-ஊா-ஶூா-ஊா.) அவ்பம் ஸுகமல்ல. அதிக ஸுுகமே ஸு**கமாகும். ஆகை** யாலகையே அறியவேண்டுமென்ற சொல்ல, அப்படியே யென்மூர். பதார்வயார்த்த பேதங்கள். அல்பஸு கமதிக த்ருல் இ ஹே துவாகையால் துச்க ஹே துவாமாதலால் ஸுக ஹே துவன்றெனத் தள்ளப்பட்டது என்று (சங்-பா-த்திலும்) உத்தம ஸுகத்தின் சிறப்புத் தோன்ற இதர ஸுகம் கீர்திக்கப்பட்டதென்று (ரா-பா-த்திலும்) சொல்லப்பட்டது.

### കുരുന്നു പ്രത്യ പ്രത്യ പ്രത്യ വേട്ടുന്നു.

ලනාගුනැහි ාදා නැහැ සු නොගම වූ තු  $\|\pi\|$  කෙරු කෙරු කින් නොගත ඉස්හාව නි තුරනු වන තුර

(ரு0-ஹா.) உர்த உத்தம ஸு-கம் எப்படிப்பட்டதென்னுல் பேத ஜ்ஞாகமாகிய த்வைத மென்கிற ஸம்லார நில்ருத்தி ஸ்தாகமான மோக்ஷ ஸு-கமென்கிற ப்ரம்மாச்ம ஸ்வரூபமென்றம் அர்த ப்ரம்மாத்ம ஸாக்ஷாத்கார முண்டானபோது மற்னுன்றைக் காண்பது செட்பது முதலிபவை ஏற்படாவென்றும் இர்தச் சுருதிக்குக் கருத்து. இதி பூம ஸு-கமின்னதென்பதற்காகக் குறிக்கப்பட்டது.

(நா-ஆா.) பரமாத்மாவாகிய ப்ரம்மத்தை யதுபவீக்கும்போது இதர வஸ்துச்கின கிளேக்கும்பேடி யிராது. ஆதலா லது பூமனுக மென்னப்படுகின்றது. எதை யதுபவீக் கும்போது சினவு மற்முன்றை மதுபவீக்க விருப்புமோ அது அல்பம். அந்த பூமஸுகம் சுயம்ப் நில் டிதமா யிருக்கின்றது. மர்டுருன்ற அதற்கு ஆதாரமாகமாட்டாது. இத குறல் செதார சேதாக்களுக்கும் ப்ரம்மத்திற்கும் அபேதம் முதலியவை சங்கிக்க வழியில்லே. இத்தப்படி விசிஷ்டா த்வைதமாகின்றது.

ಪ್ರಾಹ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮ್ರತ್ನೆ ಕ್ರಾಹ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಕ್ರಾಹ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಕ್ರಾಹ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಕ್ರಾಹ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಕ್ರಾಹ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಕ್ರಾಹ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಕ್ರಾಹ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಕ್ರಾಹ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಕ್ರಾಹ್ಟ್ ಕ್ರಾಹ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಕ್ರಾಹ್ಟ್ ಕ್ರಾಹ್ಡ್ ಕ್ರಾಹ್ಟ್ ಕ್ರಾಹ್ಡ್ ಕ್ರಿಕ್ಟ್ ಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಕ್ಟ್ ಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಕ್ಟ್ ಕ್ಟ್ ಕ್ಟ್ ಕ್ಟ್ ಕ್ಟ್ ಕ್ಟ್ ಕ್ಟ್ ಕ್ಟ

(முற-லா.) துமலுகைம் அராதாரமென்பதை மெய்ப்பிக்கில் நகர்கு ஒன்றை மற் முன்ற அடைர்திருக்கு மேயல்லது திபைதப்பட்ட பொருளுக்கு ஆதாராதேய பா மம் எது

(ரு - ஹா.) உர்வழும் பூமஸுகத்தில் இதாமிக்கப்பட்டிருக்கின்று தே யல்லது தவற்றிலிதற்கு ப்ரதிஷ்டை யில்இல. தன்னிலும் ப்ரதிஷ்டை யில்இல. அசாதாரமாயி ருக்கின்ற தென்று கருத்து.

# കുത്തുക്കുന്നു പ്രത്യൂട്ട് •

(ருo-ஹா-ரூா-ஹா.) அந்த பூம் ஸுகமானது மேலும் கீழும் மற்றுமுண்டான எல்லா இடங்களிலுமுண்டாயிருக்கின்றது. இனி அமைங்காராதேசம் சொல்லப்பட்ட றது. கானே கீழும் மேலும் பின்னும் முன்றும் தெத்கும் வடச்கும் ஒருக்கிறன்; தானே மெற்லாம்.

பதார்வயார்த்த பேதங்கள். ஜீவன் வேறு, பரமாத்மா வேறு என்றெ சங்கையுண் டாகாமலிருப்பதற்கு கானே ப்ரம்மமென்று உபாவிச்சுவேண்டு மென்று அடைகாரா தேசம் தொடங்சப்படுகிறதென்று (ுங்-பா-த்இலும்) பரமாத்ம சரீரமென்று தன்னே யுதிய வேண்டுவதற்கு அமங்காராதேசம் சொல்லப்படுகின்றதென்றும், ஜீவ பரமாத் மாக்களுக்கடேதம் இங்கு சொல்லப்படவில்லே பெண்பது ஸ்புடமாய் விளங்குகின்றதெ ன்றும், அப்படி அபேதமாயிருந்தால் (அஹமாதேசு) என்றிருக்குமென்றும் (அஹங்கா தேசு) என்றிராதென்றும் (ரா-பாத்திலும்) பேதங்கள் காண்க.

கானை நீடு அச்பு உற்றை என்று அன்று அன்று

(ரு 0 - ஹா - ஶா - ஹா .) அபே கோபாளைம் செய்தால் முர்திக்கு வழியென்று சங் கரபால்,வத்திலும் சரீர சரீரிபாவத்தையுபாலிச்ச ஹேன்டுமென்ற இராபாத்திலும் சொ வ்லப்பட்டது. மேலும் அப்படிச் செய்யாதவர்சளுச்கு ஸம்ரைரமென்ற இரண்டு பாஷ் யங்களிலும் சொல்லப்பட்டதென்றறிக

കുന്നും പ്രാഹുത്തും പ്രാഹ്യാഹുത്തും പ്രാഹ്യാഹുത്തു.

(மும்-ஹா-முர-ஹா.) ப்ராணன், ஆசை, ஸ்மரணம், ஆகாசம், சேஜ்ஸ்ஸு, அப்பு, உச்பத்திஸயங்கள், அ்சம், பலம், விஜ்ஞாகம், த்யாகம், சித்தம், ஸங்கல்பம், மக்ஸ்ஸு, வாக்கு, நாமம், மத்த்ரங்கள், சர்மங்கள் முதலியவை யெல்லாம் ஆத்மாவி னிடத்திலிருந் தண்டாகின்றன என்ற புரலிக்கவேண்டும்.

பதாக்வயார்த்த பேதங்கள். உபானைகளை ஸ்துதிப்பதற்காக ஸ்ரூஷ்டி செய்கிரு சென்ன று சிறப்பிக்கப்பட்டதெனச் சங்-பா-த்திலும் அஹங்ச்ரஹஸாமாநாதி கரண்யத் தை ஸ்திரப்படுத்துவதற்காக ஸ்ரூஷ்டிகர் த்ருத்வம் கொல்லப்பட்டதென்ற ரா-பா-த்தி லுந் சொல்லப்பட்டன்.

முக்கு வேற்று வீல் நன்று கூறிய குறிய குறிய குறிய குறிய குறைய குறிய குற

(ூ0-ஹா.ரா-ஹா.) இப்படிச் சொன்னபடி க்ரமமாயுபாஸிச்தவன் முக்தி யடைஙின்*ருன்* .

பதாக்வயார்த்த பேதங்கள். ப்ரம்ம ஸ்வரூபமே இந்த உபானகனுமாகின்றமை யால் இவனே பரமார்த்த தசையில் ஏகரூபியாகில் ூன். ராகத்வேஷங்களேவிட்டால் ஸத்வத்தியாகின்றது என்று சங்-பா-த்திலும் முக்தலுக்குக் கைங்க:யத்தைச்செய்யும் பொருட்டாகத் திவ்ய சேஹமுண்டென்றும், அப்படிப்பட்ட திவ்ய சேஹ ப்ராப்திக்காக இப்படிப்பட்ட உபாஸுகம் செய்யவேண்டுமென்றும், அந்த உபாஸுகத்திற்கு ஸைத்வசுத்தி வேண்டுமென்றும், ஸைத்வசுத்திக்கு ஆகார சுத்தி வேண்டுமென்றும் இராமாநுஜபாஷ்யத் திலும் சொல்லப்பட்டன. ஸுகத்குமாரருடைய உபதேசம் முடிந்தது என்று தெளிந்து கொள்க.

சாந்தோக்யோபநிஷத் ஏழாவதுப்ரபாடகம் முற்றிற்று.

ஹாடு தாலெ∕ிடவு அல்ச் கல்ச் ஜின் சாடுக்ஜ.

കുന്നു നട്ടു ചുത്തും.

തു കാറിപ്പുക്കുന്നു കുറുത്തു കുറുത്ത്തു കുറുത്തു കുറുത്തു കുറുത്തു കുറുത്തു കുറുത്തു കുറുത്തു കുറുത്

(முo-ஹா.) ஈடுத்த எழாவது ப்ரபாடகத்தில் ஆத்வைத ஸ்வரூபமெல்லாம் சொல்லப்பட்டது; கிர்க்குணம் ப்ரம்மமென்றம் சொல்லப்பட்டது; ஆயினும் மந்தபுத்திகளுக்கு அபரிச்சின்றைத்வைத ப்ரம்ம ஜ்ஞாரமில்லாமையினுலும் குணமுள்ள வஸ்தவையே விரும்புவர்களானதாலும் தபை பரிச்சேதமும் ஸத்பகாமாதி குணங்களும் சொல்லப் படுகின்றன. எவென்னுல் எப்படியாயினும் ப்ரம்மத்தினிடத்தில் உருசி வருவதற்குக் காரணம் தேடப்படுகின்றது. வைராக்கெயைத்தையுமுபதேசிடுக்க வேண்டுமென்றும், அர்ச்சிராதி மார்க்கமும் சொல்லசிலண்டு மென்றும், ஆர்ச்சிராதி மார்க்கமும் சொல்லசிலண்டு மென்றும், தீர்த கட்டாம் ப்ரபாடகம் தொடங்கப் படிவேண்டும், ஹ்ரூதயம் வீடென்றும், சிரீம் புரமென்றும் ரூபிச்கப்பட்டண. இர்தப் பட்டணத்தில் ஆசாசமென்று ப்ரம்மம் காணப்படுகின்றது. ஆகையாலதை யறிந்து தீயாநிக்கவேண்டுமென்று கருத்துக்காணக்கவேண்டுமென்று கருத்துக்காண்க

(ரா-ஹா.) ப்ரம்மமும் தஹர புண்டரீசத்தி லுபாஸிச்சுப்படவேண்டு மென்பதும் சொல்லப்படுகின்றது. இதின் விரிவை சாரீர்க பாஷ்யத்தில் சண்டுகொள்க.

பதாந்வயார்த்தபேதங்கள். இர்த ப்ரபாடகம் உபலம்ஹார ப்ரபாடகமா யிருக்கின்ற மையால் இட்விடத்தில் ப்ரமார்த்தா த்வைதத்தைச் சொல்லவேண்டுமாதலால் அப்படிச் சொல்லாமல் விசிஷ்டாத்வைதத்தையே இந்த ப்ரபுடக முழுதம் சொல்லியிருக்கின்ற மையாலி துவே இந்த உபரிஷத்திற் கபிமதமென்று வெளியாகின்றதென்று புத்திமான்க ஞுதித்துக்கொள்ள வேண்டியது.

തുട്ടുട്ടുന്നു മെയിടുള്ള  $\|\mathbf{s}\|$  കാരു കുട്ടുന്നു വരു പ്രത്യായില് പ്രത്യായ പ്രത്യായില് പ

ലെ ത്യാതച്ചാകട് ത്യില് തപ്പെട്ടു വുവു പ്രത്യാച്ചു ത്യായും ത്യായും ത്യായും പ്രത്യാച്ചു പ്രത്യാപ്രത്യാച്വാത്യാപ്രത്യാച്ചു പ്രത്യാപ്രത്യാപ്രത്യാപ്രത്യാപ്രത്യാപ്രത്യാപ്രത്യാപ്രത്യാപ്രത്യാപ്രത്യാപ്രത്യാപ്രത്യാപ്രത്യാപ്രത്യാപ്രത്യാപ്രത്യാപ്രത്യാപ്രത്യാപ്രത്യാപ്രത്യാപ്രത്യാപ്രത്യാപ്രത്യാപ്രത്യാപ്രത്യാപ്രത്യാപ്രത്യാപ്രത്യാപ്രത്യാപ്രത്യാപ്രത്യാപ്രത്യാപ്രത്യാപ്രത്യാപ്രത്യാപ്രത്യാപ്രത്യാപ്രത്യാപ്രത്യാപ്രത്യാപ്രത്യാപ്രത്യാപ്രത്യാപ്

் முற-ஹா-முர-ஹா.) சஹாரசாச மென்பது யாது ? அதிஜுள்ளிருப்படிக்கைவை ன்று கேட்டால் ஆசாசம் போன்றதே தஹராகாசம் எல்லுவற்றிற்கு மாதாரமாயிருக் கின்றதென்றும், ஸாவ் போக்யமென்று முப்தேசிக்க வேண்டும்.

കാരു ചെട്ടുക്കുന്നു പ്രത്യായ പ്രത്യ പ്രത്യായ പ്രത്യം പ്രത്യായ പ്രത്യായ പ്രത്യായ പ്രത്യായ പ്രത്യായ പ്

#### எட்டாமபரபாடகம்

സബ്യു പ്രണ്ടായത്തിലെ അവരു പ്രത്യായ പ്ര

(முல-ஹா முா-ஹா.) இது கேட்ட சீஷர்கள் சிர நாசா திஃளால் அது நகியாதோ வென்று கேட்டால், இந்தச் சிரீச்தினுடைய ஐதைரயிஞல் ஜராதிகள் அசர்குக் கிகூடச்ச மாட்டாது. அபஹதபாப மத்வம் முதலிய குணந்களுக் கிடமாகின்றது. அதை யடைந்த வேர்களுச்கு யதேஷ்டமாய் ஸகலமும் கிடைக்கும்.

(முo-ஹா-முா-ஹா.) சுர்மார்ஜித ஸகல லோகங்கூளயும் அழிர்து போமவை **யெ**ன்றும் அதற்கு திருஷ்டார்தம் இர்த லோகத்திலே பார்த்துக்கொள்ளலாமென்றும் ஆச்ம ஜ்ஞாரத்தை யுடையவன் ஸத்ய குணங்கீள டிபாஸிப்பவன் ஸர்வகோக காமசாரமுண் டாகுமென்றும் அந்த உபாஸக மில்லாதவனுக்குக் காமசாரமுண்டாகா சென்றும் சொ ல்லப்பட்டன.

കുൻിട്ടിന? ഖൈയ്കോട്.

ம் நீதெறவு $\mathbf{z}^2$ ூயரெக்களை வெடித்து  $\mathbf{z}^2$ இர்க்கள் குறு திக்கு கள்ள திறைய கெ ந **ബ**ംപണ്ടെയ്ലിച്ച ∥உ∥ ക്യവ∮യും നടുത്തന്ക്കുന്നായ ക്ഷം கூறா செவாஸ், உாகாஸ்? - திஷ் நிகை நூது கொக்க வைவ ஸ்  $^{\circ}$ ஸ் வார் ஸ் $^{\circ}$ ு திஷ் திதெ நாஸ்வர் லொகெ நஸ்வனொர் ஊீயடு த $\|oldsymbol{arphi}\|$ கம்ப ஆஸ்கிடுடைக்கா தொன் ஆ ஸ்கை இரG வாஸ் வைரப்வூட திழ திடை த நலைவிரைக்க நலைவ வெரா உணிய தெய்தி இரு கம்ப சி த நூ சாரு இரை ၾကာလြင္းသာသည္ လာ၀ၼယာက္ခြင္ေရးကလုိ လုိင္းျပတ္လိုတာဥယ္ နွာ္အတဲ့ အဝတ္သြား အာမာ္အျပည္ေ കുടെ അവുക്കാരം പെട്ടെ പ്രത്യാക്കി കൊട്ടുക്കുന്നു. ആവുക്കാര് പ്രത്യാക്കാര് പ്രത്യാക്കാര് പ്രത്യാക്കാര് പ്രത്യാക உவ்தி வலக உரசெவாஸ் ராளவாடு நஸ் உதீஷ் தவு நாளவா ந**ெயா** கெ நஸ்டவேணா8ஹீபதெ ||எ|| சும்ப் வித்த வாழ்த் நிறோக கா 8ொவை தி സംഘോറ്ടവുന്നു ചി കുറുന്നു എത്രു പ്രത്യായില്ലായുന്നു പ്രത്യായില്ലായുന്നു. പ്രത്യായില്ലായുന്നു പ്രത്യായില്ലായുന്നു പ്രത്യായില്ലായുന്നു പ്രത്യായില്ലായുന്നു പ്രത്യായില്ലായുന്നു. പ്രത്യായില്ലായുന്നു പ്രത്യായില്ലായുന്നു പ്രത്യായില്ലായുന്നു. പ്രത്യായില്ലായുന്നു പ്രത്യായില്ലായുന്നു പ്രത്യായില്ലായുന്നു. പ്രത്യായില്ലായുന്നു പ്രത്യായില്ലായുന്നു പ്രത്യായില്ലായുന്നു. പ്രത്യായില്ലായുന്നു പ്രത്യായില്ലായുന്നു. പ്രത്യായില്ലായുന്നു പ്രത്യായില്ലായുന്നു പ്രത്യായില്ലായുന്നു. പ്രത്യായില്ലായുന്നു പ്രത്യായില്ലായുന്നു പ്രത്യായില്ലായുന്നു. പ്രത്യായില്ലായുന്നുന്നു പ്രത്യായില്ലായുന്നു. പ്രത്യായില്ലായുന്നു പ്രത്യായില്ലായുന്നു പ്രത്യായില്ലായില്ലായുന്നു. പ്രത്യായില്ലായില്ലായുന്നു പ്രത്യായില്ലായുന്നു. പ്രത്യായില്ലായുന്നു പ്രത്യായില്ലായുന്നു. പ്രത്യായില്ലായുന്നു പ്രത്യായില്ലായുന്നു പ്രത്യായില്ലായുന്നു. പ്രത്യായില്ലായുന്നു പ്രത്യായില്ലായുന്നു പ്രത്യായില്ലായുന്നു. പ്രത്യായില്ലായുന്നു പ്രത്യായില്ലായുന്നു പ്രത്യായില്ലായുന്നു പ്രത്യായില്ലായുന്നു പ്രത്യായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായി 

(ு 0 - ஹா - ஹா.) ஸகல லோகங்கின யடுதெஷ்டமா படைகிருடினென்பதைத் தனித்தனிபே பிதா, மாதா, ப்ராதா, ஸ்வலோ, ஸகா, இந்தமால்யங்கள், அந்நபாடிங்கள், இத்துவரத்யங்கள், ஸ்த்ரீகள், இப்படிக்கு எத்த லோகங்கினயும் ஸங்கல்ப மாத்திரத்தால டைகின்றுடினென்று கருத்து.

ക**ര**ൂപ്പു കൂടു കുടുത്തു 🎖 .

\_ கற்கெஸ் கரிர் காசாக நிதாவியா நால் ஹஷா நிடைக்றா நா நி ஸ் காச நித்தவியா ந் பொபொஹ்ற் வெலி கீற்ற நிழ் தின் உணி நாய் உல்கெ ||க∥

(முo-ஹா.) இப்படிப்பட்ட ஸத்ய காமங்கள், அர்ருதமாகிய மாயையிஞல் மூடப் பட்டிருக்கின் ரமையால், அறியப்பஇவதில்ஃ. இப்படிடேயே லோசார்துத்தை யடைந்த புத்துவர்க்குங்கினயும் ஹருதயத்தில் தன்னி வீருந்தம் காண விரும்பியும், உரண்பைதில்ஃ.

(ராஹா) சர்மத்தினு லழுந்திய ஜ்ஞாநமுடைய ஜீவாச்மாவினுல் பரமாதமாவி னுடைய கல்யாண ஸுத்ய குணங்கள் ப்ரசு செப்பதில்லே. ப்ரேதர்களான பந்துச்சின்யு மடைகின்முனில்லே. ஸைச்யமான சர்மம் இவ்ருத்தமானுல் ஸகலைச்தையும் ஸங்கல்ப மாத்திரத்தா லடைகின்முனென்பது செருத்து.

் முo-ஹா-முா-ஹா.) ப்ரதிதிஈழும் நீத்ராலமையத்தில் அர்தப்ரமம்மத்தை யடை நீது சொண்டிருந்தும், நீதியுள்ள பூமியின்மீதா நடந்து கொண்டே நீதியை முறியோதிருப் பது போலவே யுறிகிறதில்லே.

பாதாவயார்த்த பேதங்கள். அச்ருதை சப்தத்திற்கு முன் ச்ருதியைப்போல அர்த்த பேதற் காண்க.

்வர்ச்சு லோ-ஞா-ஜா.) ஹ்ருசயத்தில் இர்த ஆச்மா வர்ச்திச்கில் முனென் ரறிந்தால் ஸ்வர்ச்சு லோகத்தை யடைகின்முன்.

ട്ടണ ജിളിച്ചു || 14 || ഇത്രാളി ഉണ്ടു മണി അവലയെ മണി ബ് നോളെ മല്ലാള് എം ഉപ്പെട്ടു മണി അവലയെ ഒണി ബ് നോളെ വേദ്യാള് ഉണ്ടായു. ആ പ്രാള്ള പ്രാള്ള പ്രാള്ള പ്രാള്ള പ്രവേദ്യാള് പ്രവേദ്

(ரு o - ஊ - ரா - ஊ r.) இப்படி யறிக்த ஆத்மா இச்த சரீரத்தில் கின் தம் பரஜ்யோ இ ஸ்வரூபத்தை யடைக்து ஸ்வரூபம் பெற்றவஞைய் உஜ்வலனுகின்றுன். இதுவே அம்ரூ தம், அபயம், அம்ருதாபய ஸ்வரூபமே ப்ரம்மம். அச்த ப்ரம்மத்திற்கே ஸைத்யுமென்று பெயர்.

கித பை சுறையுள்ள வரு இத்திர் குறு அது இது இது இத்திரு இத்தி இது இத்திரு இத்தி இது இத்தி இது இத்தி இத்

(மு0-ஹா-ரார-ஹா•) ஸத், த, யம் என்ற மூன்றகூதாங்கள் கலுத்த ஸைத்ய மென்றுகின்றது. முதலாவத அம்ருதம், இரண்டாவது மாந்யம், மூன்றுவது இவ்வி நண்டையுமடைவது. ஆனகயா லிப்படி யேறிந்தவன் ஸ்வார்க்கத்தை யடைகின்றுன்.

## കുരുന്നും പുരുത്തും.

(பூர் 0- ஹா-ரா-ஊா.) இந்த பரமாத்மா கைலை லோகங்களுக்கும் ஸே து. எல்லாலுற் றையும் தரிபபவன். அபஊதபாப்மா. இந்த ப்ரம்ம லோகத்தை யடைந்தவனுக்கு ஒரு தெக்கமுன் கிடைக்கலாட்டாது.

ബ് അരത്യുട്ടു അരിധരാമുള്ള പ്പെട്ടു അയില്ലെട്ടു അരിധരാമായിരുന്നു പ്രതിച്ചു പ്രമാര് പ്രതിച്ചു പ്രത്യവ് പ്രതിച്ചു പ്രത്യവ് പ്രതിച്ചു പ്രത്യവ്യവ് പ്രത്യവ് പ്രത്യവ് പ്രതിച്ചു പ്രത്യവ് പ്രതിച്ചു പ്രത്യവ് പ്രത്യവ്യവ് പ്രത്യവ് പ്ര

(முo-ஹா-முா-ஹா·) இந்த ஸேதுவை யடைந்தவனுக்கு இராப் பகலென்கிற பேதமில்லாமன் எப்போதும் எல்லாம் ப்ரகாசிச்கும். அதாவது ஸர்வ ஜ்ஞனுகின்முன்.

 $x = \sqrt{\frac{1}{2}}$  അറ്റെ പ്രത്യേക്ക് ഇത്തെ പ്രത്യായില് പ്രത്യാക്കുന്നു. പ്രത്യായില് പ്രത്യ

(மு0- ஹா-ருா- ஹா.) இக்கப்படி யதிக்கு முக்கணைவனுக்கு ஸகல லோகங்களி லும் காமசாரமுண்டாகின்றது.

# കുപ്പായുട്ടില്ലുട്ടു.

(மு0- ஹா-நூர- ஹா.) ப்ரம்ம சர்யத்தினுல் ஸகலத்தையுமடைகென்முர்கள். அவை யே யஜ் நுடுமென்று சொல்லுகென்முர்கள். இந்த ப்ரம்ம செர்யத்தினு லாத்மாவை யனட கென்முன்.

ന്പ് ഉത ഉട്ട് അതുന്ന് അത്രം ത്രീയമായുട്യുള്ള എട്ടുമം ഉട്ട ||ട്ട് | ഉത്തിച്ചതു എട്ടുമായും ഉട്ടെ പ്രത്യമായുട്ടു ആരു അത്രിയുന്നു അത്രിയുന്നു അത്രിയുന്നു അത്രിയുന്നു അത്രിയുന്നു അത്ര

(முறவா-<sub>பரு-ஹ</sub>ா.) மநாமும் ப்ரம்ம சர்யமே. இத**ேவ** ஸக்யராயண மென்று சொல்லப்படுதின்றது. ஸததாகிய ஆச்மாவை இரக்ஷிக்கின்றமையா லிந்தப் பெயர டைந்தது

്ട് പെട്ടു പ്രതിഷ്ട്രം വാര്യായി പ്രതിഷ്ട്രത്തില് പ്രതിഷ്ട്രത്തില് പ്രതിഷ്ട്രത്തില് പ്രതിഷ്ട്രത്തില് പ്രതിഷ്ട്രത പ്രതിഷ്ട്രത്തില് പ്രതിഷ്ട്രത്തില് പ്രതിഷ്ട്രത്തില് പ്രതിഷ്ട്രത്തില് വര്യായില് വര്യായില് വര്യായില് വര്യായില് വര്

(ரும-ஹா-ருா-ஹா.) அநசகாயாடுமன்று சொல்லப்படுகின்றதும் ப்ரம்ம சர்யமே யாகின்றது. அரண்யாயா மென்பதும் ப்ரம்ம சர்யமேயாம். இப்படிப்பட்ட ப்ரம்ம சர்யாதி ஸாசுக ஸம்பச்திடிடையுகன் மூன்ருவது லோகமாகிய ப்ரம்ம லோகத்தை யடைகின்ருன். அதில் அச்வச்சமும் லோமஸவாமும் மண்டபமும் அப்ராஜிதை யென் கிற பட்டணமும் ப்ரபுவிஞல் கொள்ளப்பட்டிருக்கின்றன.

பதாக்லயார்த்த பேதங்கள். இது ஹிரண்யசுர்ப்ப லோகத்தைச் சொல்லுகின்ற தென்று சங்-பா-த்திலும் ஸாக்ஷாத் பரப்ரம்ம லோசமென்று இரா-பா-த்திலும் பேதங் சாண்க.

(புறை ஹா-புரா-ஹா.) இந்த வர்ண னேயி ஞில் கொண்டாடப்பட்ட ப்ரம்ம லோகத் தை ய<sup>டை</sup>டந்தவன் ஸகல லோகங்களிலும் காமசார முடையவனுகின் மூன்.

#### ടുനൽ ൽ പ്രത്ഷം 3°

ൽ ഫായ് ചെയർ മുത്തി മയ്ത്രമുന്നു. എട്ടു ത്യില് മയിയുള്ള ത്യിൽ ആരുത്തി മുത്തി വുത്തി മുത്തി വുത്തി മുത്തി വുത്തി വുത്ത്തി വുത്തി വുത്ത

(ரு) ஓ-ரா-லா.) வெண்மை, கருமை, சிவப்பு ரூபங்கிள யுடைய நாநா நாடி. கள், பிங்கள ஸம்பர்சிமுடையடையைகள் ஸூர்யரச்மையைச் சேர்ர்து ப்ரகாசிக்கின்றன. அவை ஹருகயத்தைப்பற்றி யிருக்கின்றன.

(முற ஊா ஈட்டைக்) ஸூர்யரச்மிகள் உபய லோகச்சையும் அடைக்கு காடிகளில் ஸம்பந்தப்பட்டிருக்கின்றன. மகாபதம்போல உபயலோக ஸம்பந்தப்பட்டிருக்கின்றன.

ചുക്കുന്നു പ്രചാച്ച പ്രചാച്ച പ്രചാച്ച പ്രചാച്ച പ്രചാച്ച പ്രച്ച പ്രചാച്ച പ്രചാച് പ്രചാച്ച പ്രചാച് പ്രചാച്ച പ്രചാച് പ്രചാച്ച പ്രവാച്ച പ്രചാച്ച പ്രവാച്ച പ്രവാച്ച പ്രവാച്ച പ്രവാച് പ്രവാച്ച പ്രവാച് പ്രവാച് പ്രവാച് പ്രവാച് പ്രവാച് പ്രവാച് പ്രവാച് പ്രവാച് പ്രവാച്ച പ്രവ

(மு**0-ஹா-**மூர-ஊா.) இவன் கரணங்களே யுபஸம்ஹரித்துக்கொண்டு நித்தி**ளை** செய்யும்போது இந்த நாடிகளில் ப்ரவேசிக்கின்*முன்.* ஆப்போதொரு பாபத்தையுமடை கின்றதில்‰். ப்ரகாச ப்ரம்மத்தோடு சேருகின்*மு*ன்.

കുന്നുള്ള പ്രത്യമായും പ്രത്യമായ പ്രത്യമായ പ്രത്യമായ എന്നുള്ള പ്രത്യമായ പ്രത്യമായ എന്നുള്ള പ്രത്യമായ പ്രത

(மு0-ஹா-மா-ஹா.) இர்த ஆத்மாவை சரீரத்தில் பலங்குறைர்**து ரோகத்தால்** வருந்தும்போது என்னேத் தெரிகின்றதா என்னேத் தெரிகின்றதா **வென்று கேட்கின்** மூர்கள். உத்திராந்திச்குமுன் வமையிலறிகின்முர்கள். ஆப்போது அர்**த** நாடி**களிலிரு** க்கின்முன்.

சையிடு இது கல்கு இது வருக்கு கையிடிக்க குரு வருக்கு கையிக்கி வருக்கு கையிக்கி கையிக்கி கையிக்கி வருக்கு கையிக்கி வருக்கு கையிக்கி வருக்கு கையிக்கி வருக்கு கையிக்கி வருக்கு கையிக்கி வருக்கி வருக்கு கையிக்கி கைய

(முட்ஹா-பா-ஹா-) ைசிர்ய மண்டவத்தை ரச்மிவழியாயடை**ட்த** அதி சீக்<mark>ரமா</mark> கச் சேரூசின்*ளுன்.* இத*ிவ வித்வான் சுளுக்கு மோக்ஷவதாரம். அ*வ் வித்**வான் ச**ளுக்கு வதிய**டைப்**பு.

(பு00- ஹா-பு 1- ஹா.) ஊருதயத்தில் நூற்றெரு நாடிகளில் ஒரு நாடி மூர்த்த ப்ர தேசுத்தை யடைந்திருக்கின் நது. அந்த நாடியால் உத்க்ராந்தியை யடைர்தவன் மோகூடி த்தையடைகின் மூன், இதர நாடிகன் சுற்றுமிருக்கின் நன.

# കുറഞ്ഞും (

മംഎം%) ആങ് മപളുമുതാറി പ്രാത്യായും തുരു പ്രത്യായും പ്രത്യം പ്രത്

(மு0-ஹா-றா-ஹா.) வாத்யார்த்தததை யறிந்து அக்தப்படி. புபாளிப்ப**வனுக்கு** ஆபவைதபாப்மத்வாதி குணங்களோடு கூடினவளுகின்*ளுன்*.

ண்டுக்கு அத்து இது அனைய் ஏது விகாழாழு ஆலிக் படுறினைவுக்கு மாதன்று வை விகாக அறும்பன இனைய் ஏது விகாழாழு ஆலிக் படுறினைவுக்கு மாதன்று விகைய காறுக்ப இது காதாழ்க்கு விக்கு வி

(முடு-ஹா-முரு-ஹா.) இந்த ப்ரஜாபதி வாக்யத்தைப் பரம்பரையா யறிக்த தேவர ஸுருர்கள், அந்த ஆக்மரவை யறியவிரும்பிஞர்கள். அட்போது தேவர தகஞக்காக இந் திரனும் அஸுரர்களுக்காக விரோசகலும் ஸமித்பாணிகளிப் ட்ரஜாபதியைக் கிட்ழ ஞர்கள்.

உரியலுக்க ஜெய்று ஈஞ்சரியினு இன்று கசிரியியை அது நடிகுக்கா நடி சியனுக்கு மானதி அட்சனிலை ஒன்று இடி வுரியாவலி அரிக்களை கான நடிகள் வசுதி விக்கரையிலு தி உயறுகை வக்காடி இத் பவரை உடி இது இது இருக்கள் இருக்கள் காலி விருக்கர் கடிய வரையில் இருக்கர் காலிய வரிக்கர் காலிய வரிக்கர் காலிய வரிக்கர் காலிய வரிக்கர் காலிய வரிக்கர் காலியாக கால

(புற-ஹா-புரா-ஸா.) அவர்கள் பன்னிரண்டு வருஷங்கள் ப்ரம்மசர்யத்தை யடை ந்திருந்தார்கள். அவர்களே ப்ரம்மா எதற்காக ப்ரம்மசர்யம் செய்கின்றீர்களென்று கே ட்க அபகதபாபமத்வாதி குணங்களேயுடைய ஆச்மாவை யறிந்து ஸகல லோகங்களிலும் காமசாரத்தை யடைவதற்காக வென்றுர்கள்.

தளவை இடி விடி வாதார்க்கு வாக்க ஆண்டிய வாக்கு விரும் காக்கிய வாக்கிய வாக்கிய வாக்கிய வாக்கிய விரும் வாக்கிய விரும் வாக்கிய விரும் வாக்கிய விரும் விரும் வாக்கிய விரும் விர

(ஶ௦௦-ஹா-ஶா-ஹா.) அவர்களுக்குக் கண்ணில்கோற்றகிற புருஷன் ஆக்மா, அம் ருதஸ்வரூபமுடையவன் என்ற சொல்ல ஐலாதர்சாதிகளிலெல்லாம் தேரற்றகிற சா யையை ஆக்மாவோ வென்ன ஆமென்குள்.

#### ಕಾಣಕಾಕ್ 20 ಟ್ರಾಪ್ಟ್.

உടും സെന്നു ക്യൂട്ട് പൂട്ടെ വെടും പുവരു പൂട്ട് വെടുന്നു പുവരു പുവ

(ஶ௦௦-ஹா-ஶா-ஹா.) தண்குர் மடக்கில் எங்களேப் பார்த்துக்கொள்ளுங்கோடன ன்ன அவர்கள் பார்க்க என்னென்கு தூலமயிர் தொடங்கிக் கால்ஙகம் வரையில் ப்ரதிபிம் பம் தெரிகின்றதென்று சொன்ளுர்கள்.

കണമാപുളനപേക്സ-പനച സെസ്യംകൃകണയംവസ്ഥണ പനിക്കൃ കണ യെയിക്കുമുന്നാനിച്ചിക്കണമാസസ്യം കൃകണസംവസ മണപനിക്കൃക്കായിക്കുന്നായക് നിരക്കണമാ പ ജനപ കിസ-ചനചകിംപഗൃധമേക് ∥ല∥

കണമാസ്പായ അവിക്സയില്ലെ ഉത്തു പ്രത്യായ അവസ്ത്രിക്കുന്നു പ്രത്യായില്ലാ പ്രത്യായില്ലായില്ലാ പ്രത്യായില്ലാ പ്രത്യായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായില്ലായി

(ஶ௦௦-ஹா-ஶா-ஊா.) ப்ரஜாபதி யலங்களித்துக்கொண்கு பார்க்கச்சொல்ல அப்படி யே பார்க்க அலங்காரமாய்த் தெரிய அதுவே ஆச்மா அம்ருதம் ப்ரம்மமென்று சொல்ல அவர்களும் சாந்தா காங்க்ஷர்களாய்ப் புறப்பட்டுப் போளுர்கள்.

ക്ഷാണ് പ്രൂട്ടുലും ഉള്ളുള്ള പ്രൂട്ടു പ

(புறு நா-புர-ஹா.) இப்படி ப்ரமஜஞாகத்தோடு கூடினவர்களாய்ப் புறப்பட்டுப் போகும்போது தப்பாய் எதற்காக ச்ரஹித்துக்கொண்டு போகவேண்டும்! கர்ணுகர்ணிதை யினுல் கேட்டிரயினும் உண்மை யறிக்துகொள்ள வேண்டுமென்று இப்படிக்குச் சொ ன்குர். அதரவது யார் இவர்களிப்படிச் சொல்லக்கேட்ட ப்ரம்மத்தை கம்புகின்டுர்க சோ. ஆவர்கள் பராபவத்தையடைவாக்கௌன்பது; இதை இப்படியே மம்பிக்கொண்ட வணும்தீதேஹுமே ஆத்பாவென்றபதேசித்து அதின் போஷணைக்கைகயே புருஷார்த்தமாக விரோசுகண் அஸு சரர்களுக்குபதேசித்தான். ஆனதாலிப்போதும் தேஹாகம் ப்ரம்மத்தால் காஸ்கிகளுயிருப்பவணே அஸுசரகென்ற சொல்லுகில்முர்கள். இது அஸுசரகோஷ்டியி விரேஷாவ்யும் ஆனதால் ப்ரேதேக்கை யலங்கரிக்கின்முர்கள். இது அஸுசகோஷ்டியி

കുറെ ഇതുട്ടുള്ളുള്ളും 8.

ക്കോടെ പ്രവസ്താര പ്രവസ്താര പ്രവസ്താര പ്രവസ്താര പ്രവസ്താര പ്രവസ്താര പ്രവസ്താര പ്രവസ്താര പ്രവസ്താര പ്രവസ്താരു പ്രവസ്ത്ര പ്രവസ്താരു പ്രവസ്ത്ര പ്രവസ്താരു പ്രവസ്താരു പ്രവസ്ത്ര പ്രവസ്ത്ര പ്രവസ്താരു പ്രവസ്ത്ര പ്രവസ്താരു പ്രവസ്താരു പ്രവസ്താരു പ്രവസ്താരു പ്രവസ്താരു പ്രവസ്ത്രവസ്ത്ര പ്രവസ്ത്ര പ്രവസ്ത് പ്രവസ്ത്ര പ്രവസ്ത്ര

( பு 0 - ஹா - பூ ா - ஹா.) இந்திரனே வென்முல் தேவைதைகளுக்கு இதை யுபதேசிப்ப தற்கு முன்னமே சுத்தாந்தக்கரணை மூகையால் தேஹாத்மபாவத்தில் தேஷைபுத்தி பிற ந்து ஹேயமான சரீரத்தை யோக்யமான ஆத்மாவாய்க் கொள்ளுவதில்லே யென்று நீணத்தான்.

(ரு 0- ஹா-ரூரா-ஹா.) இப்படி ஸெந்தேகேங்கொண்டை இந்திரன் மறுபடியும் இஷ்ய வ்ருத்தியோடு ப்ரம்மாவினிடத்தில் வேர, என் வந்தாடியென்று கேட்ச, விஷைய**த்தை** விவாரித்தான்.

வை പെരുട് வെ வா പുടു എ வா வா வெ அர வா வி கா இவரை வூரா வூரா வி கா வி வை வா வரா வரிக்கில் வர் வர் வரிக்கில் வரிக்கி

(ரு 0 - ஹா - ரூ ா - ஹா .) ஆம்யா இந்திரனே, அதி ஹண்மையை நன்*மூ*ய் **டிவளியி**இ**தி** ன்றேன்; இன்ன*மு*ம் பன்னிரண்டு வெருஷங் காற்காத்திருக்க வேண்டுமெ<mark>ன்ன அப்படி</mark> யே காத்திருக்க உபதேசம் செய்தார்.

## കുറും വുള്ള പുള്ളും

சு மேல்வை ஆ ரித்ஸ் பத்தஸ் பகு மேறு அரும் மலிற்க பருக்கள் அரி ஆர் தி ஆதன் நித்த கிறிக்க இரு விற்கு மிழ் மதி வரை விரிக்கி இரு விற்கு மிழ் மதி வரை விரிக்கி விற்கு வி

മെയെ മുമ്പുലായി എത്തുള്ള പരിച്ചുള്ള പരിച്ച്ചുള്ള പരവ്വാട്ട പരിച്ചുള്ള പരിപ്പുള്ള പരിപ്പുള്ള പരിച്ചുള്ള പരിപ്പുള്ള പരിപ്

(முரு-ஆர்-நா- ூா.) ஸ்வப்தத்தில் காணைப்பூதின் ஆசமாலை யறியும்படி பெட்கேனி க்கை, சார்தா காள்கூதனைய்ச் சென்றி "மீண்டும் தாக்கா நாபவத்திஞல் லார்தேஹப்பட்டும் போக்யடுமன்ற நிலோக்கவில்லு.

കരിധ മനസ്യമാ ക്യാമ മന്നെ പ്രത്യാക്കുന്നത്. പരിച്ചു ക്യാമ്പ് പരിച്ചു പരവ്വാത്ര പരിച്ചു പരിച്വാട്ടി പരവ്വവ്യവാട്ടി പരിച്ചു പരിച്ചു പരിച്ചു പരിച്ചു പരിച്ചു പരി

(மு 0- ஹா-முா-ஹா.) டிண்டும் ஸமித்பாணியாய் ப்றோபதியைக்கிட்ட வணென்ன ஸந்தேகத்தைச் சொல்ல முன்போலப் பன்னிரண்டு வருஷம் காசிறிருர்தாவதை விசித மாய்ச் சொல்லுகிரேமின் ன்னக் காத்திருக்க உபதேசும் செய்தார்.

#### കുന്നു കൂട്ടം വരു കുടുത്തു.

து நாமுதுவாது அயனை ஆ நாண்டி அப்பை வில் ஆ ஆ !!#! நின் பி.கீய கூடை கொரா இரு விருக்கா விருக்கு விருக்கு விருவிக்க கூடு இரு விருக்கு விருக்கு விருக்கு விருக்கு விருக்கு விருக்கு விருக்கு கூடிக்கு விருக்கு விருக்க

്രിചുളുത്തു രൂട്ടു പ്രവരുള്ള വേണ്ട് അനിയാണ്ട് പ്രവരുള്ള പ്രവരുള്ള

(புர0- ஹா-பூரா-ஹா.) ஸு வக கப்பியில் தோற்ற இற ரூப்த்தை ஆக்மாவென்றபதே சிக்கச் சார்க்ரு காங்கூத ஒப்ச் சென்ற மீண்டு அப்போத ஒரு ஜ் நாரும்மில்லே ஆனுதால், நாசமென்று ஆஞ்ச்சேகித்துப் போக்யமில்லாளன்று இனித்து ஸமித்பாணியாய் முன்போல் வுந்து கேடித்பியுட்டு, ஸந்தேஹேத்தைச் சொல்லை, அஞ்சூ வர்வதங்கள் காத்திருக்கச் சொ ல்ல அப்படிதேயே இருக்க அப்படியே உபதேசித்தார்

# കുന്നുള്ള സുട്രപ്രത്യുട്ട്.

ട് ബച്ചുട് ചുറിംവെ ഇടും ത്രിയുട്ടു പ്രത്യായ പ്രത്യായി വരുന്നു പ്രത്യായ പ്രത്യായി പ്രത്യായ പ്രത്യായില് പ്രത്യായ പ്രത്യായില് പ്

(முo-ஹா-முா-ஹா.) ஒ இக்கிசனே, இக்கச் சரீசமே மரணக்கையடையை**து. அக்க** மரணமும் காலகியதியுடையதல்ல; கூடிணக்கோறம் மாறிக்கொண்டிருக்கின்றது. அ**ம்** ருதஸ்வரூபியாகிய ஆச்மரிவுக்கு அதிஷ்டாகமாயிருக்கின்றது கிரவயவளுயிருக்கிற ஆச்மா வுக்குச் சரீரஸம்பந்தத்தால் ஸு கதுக்க முண்டாகின்றன. சரீரஸம்பந்தாளம்பட்தங்களே ஸு கதுக்க தத்பாவங்களுக்குக் காரண மென்றறிக.

பதாந்வயார்த்தபேதங்கள். சரீரம் என்பது கரம ஸம்பந்தப்பட்ட சரீர மில்?லே பென்றவாறு என்று (ரா பா-ச்தில்) பேதம்.

( ரு 0 - ஹா-மு ா ் ஹா.) வாயு முதலிய சரீரமில்லாமலிருச்சின்ற வஸ்தாக்கள், ஆகாசத் திவிருந்து ஸ்வகாரண ஜ்யோதியை யடைந்து, நிஜரூபத்தைக்கொண்டு விளங்குவது போல் இந்த ஜீவனுமிந்தச் சரீரத்திலிருந்து பரஜ்யோதியை யடைந்து ஸ்வஸ்வரூபத்தை யடைந்து பிரகாசிக்கின்முன்.

ருக்கு நாரு வடிராடு அறை வடிகோ அனை நடிகை நடிக்க இரு வடிக்கு சிரிக்கி வரி இரு வடிக்கு வரை இரு வரிக்கு வருக்கு வரிக்கு வரிக்கி வரிக்கிக்கி வரிக்கி வரிக்கி வரிக

(ரு 0 - ஹா - ரூ ா - ஹா.) இப்படி யடையப்படுகிற புருஷ துத்தமபுருஷன். இவினை யடைந்த ஸம்பா ஸாது வென்கிற ஆத்மா யுதேஷ்ட ஸகலைபோசங்சினய மதுபவிக்கிறுன்; வி'னையாடுகிறுன்; ஸந்தோவிக்கின்றுன்; ஸ்த்ரீகினபும்,வாஹு ங்குளையும் அடைகின்றுன். இந்த ஹேயாகரங்கினக்கின நிினப்பதில்லே. இப்படிப்பட்டவ னுபாதியினுல் இரதத்தில் குதினர கட்டப்படுவது தேபோல் கர்மபாசத்தினுல் கட்டட்டட்டிருக்கின்றுன். கைரு நாத்து கூரி அத்தார் அ

(மு0-ஹா-முா-ஹா.) கண்ணேத் தர்சாகரணமாகக்கொ**ண்டவ**ஞத்மா. இப்படியே அந்தந்த விஷயங்களே அறிவதற்கு அந்தந்தக் கரணங்களேக் கரணமாகக்கொண்டவன் ஆத்மா.

( புர0- ஹா-பூர-ஹா.) இப்படிப்பட்ட ஆச்மாவை தேவர்களுபாலிக்கின்முர்கள். ஆதலால் எல்லா லோகங்களேயு மடைகின்முர்கள்; எல்லாக்கர்மங்களே யநுபவிக்கின்முர் கள். இச்ச ஆத்மாவை யறிக் தபாலிப்பவனுக்கு ஸகல ஸித்தியுமுண்டாகின்றது என்று ப்ரஜாபதி சொன்ஞன்.

# *ടെ*ശ**്**ചെയ്ത്.

(மு0- ஹா-முா- ஹா.) கம்டீரருமான ஹர்த்தப்ரம்மத்தை யடைந்து ப்ரம்மலோகத் தை யடைந்து ஸர்வவிதமான உபாலாரும் செய்து பாபலம்பந்தம் நீங்கிச் சுந்திருவேப் போலும், குதிரையைப்போலும், நாஹுமுகம்போலும், மயிர்கள்போலு மிருக்கிற லம ஸ்து வ்யஸ்தப்ரக்குதியம் பந்தத்தைக் சுழித்துக்கொண்டு ப்ரம்மலோகத்தையடைவேன்.

பதார்வயார்த்தபேதங்கள். இ*த முமுக்*ஷு அதசர்திக்கிற மர்திரம். (ச்யா**ம**) தப்தத் தால் (விக்ரஊம்) சொல்லப்படுகறதென் த<sub>்</sub>ரா-பா-த்தில்) சொல்லப்பட்டது.

#### കുരുമെ എംഗുമായ്ക്കും.

(முo-ஹா-முா-ஹா.) காமளுடங்களே கிர்வஹிச்சிற பரமாத்மா காமளுபங்களில்லாத வண். அவனம்ருதம். அப்படிப்பட்ட பரமாத்ம லோகத்தை யடைகின்றேன். அப்படிப் பட்ட நான் ஸர்வாத்மாவாகிரேன். பரமாத்மாத்ம ஸிக்ஷாத்காரத்தைப் பெறக்கடவேன். ஜக்மஸம்பக்தம் கீங்கவேண்டும்.

#### எட்டாம்ப் பாடகம்

ப**தார்வ**யார்த்தபேதங்க**ன். உ**பஸம்ஹார மர்திரத்தலும் பே**த**ம் ஸ்திரமாகின்ற**து.** (ரா-பா-த்திலும்) ஐக்யமே தோற்றுகிறதென்று (சங்-பா-த்திலும்) தொல்லப்பட்டது.

് **കുറവ**ങ്ങനോട്ടോത്തുട്ട്.

ക്കുക്കുന്നു ഉപ്പെട്ടുക്കുന്നു പ്രത്യായ പ്രത്യ

(ஶா௦-ஹா-ஶா-ஹா.) இர்க ஆக்ம விஜ்ஞாருக்கை ப்ரம்மாமுகல் பரம்பரையாய் வித்வான்க ளதுஷ்டிப்பதற் குபதேசம் பெறுகின்முர்கள் யதாக்ரமமா யத்யயாம் செய்து க்ருஹஸ்தஞ்ய் ஸக்ல கர்மங்களேயும் விதிப்படி யதுஷ்டித்தக்கொண்டு யாவஜ்ஜிவம் உர் த்திப்பவன் ப்ரம்மலோகத்தை யடைகின்முன்; புகராவ்ருத்தி யடைவதில்லே.

பதாக்வயார்த்தபேதங்கள். இக்குச் சொல்லப்பட்ட கர்மாதுஷ்டாகம் அஞ்ஞாகிசனு க்கே என்று (சங்-பா-த்திலும்) ஜ்ஞாகிக்கே உபாஸகாங்கமாச் சொல்லப**பட்டதென்று** (ரா-பா-த்திலும்) சொல்லப்பட்டது.

(முல- ஹா-மா- ஹா.) இது அத்யகார்த்த மக்கிரபாடம் ப்ரம்மப்ரகிப்பத்யோ**0 என** க்கு ஸைகலேக்திரியங்களுக்கும் பலமுண்டாகி அதுஷ்டாகம் ஷித்தித்து, ப்ர**ம்ம** கடாகூஷம் பெறவேண்டும்; மற்றும் ஸகல கண்மைகளுமுண்டாகவேண்டும்; உபகிஷதர்த்**தங்களெல்** லாம் கிஜுப்படவேண்டும்.

> பதிணேச்சாங் கண்டம் முற்றும். எட்டாம்ப்ரபாடகம் முற்றும்.

சா<u>ந்</u>தோக்யோபநிஷத்து முற்றிற்று.

பரப்ரம்மணே நம்.

#### ஏழாமீப்ரபாடகம்.

(2 - ஹா.) இர்தப்ரபாடகத்தில் பூமவித்யையைப்பற்றிப் புராணவசா ஸம்வா**தம்** பகுவாயக் காட்டப்பட்டது. இதர விஷயங்களில் விசேஷ பே*த*மில்‰.

ஏழாம்ப்ரபாடம் முற்றும்.

#### எட்டாம்ப்ரபாடகம்.

(2 - ஹா.) இந்த ப்ரபாடகத்தில், தஹாதவித்பை அர்ச்சிராதி**மார்க்கம் இலை முத** லிய **வி**ஷயங்களில் அரேக புராணச்லோகங்க ஞுதஹாரிக்கப்பட்ட**ன.** 

ஏட்டாம்ப்ரபாடசம் முற்றிற்று.